# ब्रह्माण्ड पुराण

## (प्रथम खण्ड)

## ।। कृत्य-समुद्देश्य ।।

नमोनमः क्षये मृष्टो स्थितौ सत्त्वमयाय ना ।
नमो रजस्तमः सत्त्वित्रस्पाय स्वयंभुवे ॥१
जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा ।
अजेन विश्वस्पेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥२
वह्याणं लोककर्तारं सर्वज्ञमपराजित्तम् ।
प्रभुं भूतभविष्यस्य साम्प्रतस्य च सत्पतिम् ॥३
ज्ञानमप्रतिमं तस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।
ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सिद्भः सेव्यं चतुष्ट्यम् ॥४
इमान्नरस्य वै भावान्तित्यं सदसदात्मकात् ।
अविनण्यः पुनस्तान्वं वियाभावार्थमीश्वरः ॥४
लोककृत्लोकतत्त्वज्ञो योगमास्थाय योगिवत् ।
असृजत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥६
तमहं विश्वकमणिं सत्पति लोकसाक्षिणम् ।
पुराणाख्यानिज्ञासुर्गच्छामि शरणं विभुम् ॥७

संसार के मुजन, उसके पालन अथवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए दारम्बार नमस्कार है। रजोगुण-तमोगुण और सत्व-गुण के तीन स्वरूप वाले मगबाद स्वयम्भू के लिए नमस्कार है। १। जन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप वाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, विश्व के स्वरूप वाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन भगवाद हरि ने जय प्राप्त किया है। २। समस्त लोकों के रचने वाले, सबके जाता, पराजित न होने वाले, भूत-भविष्यत् भौर वर्तमान काल के प्रश्न सत्पति ।३। अनुपम ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैराग्य तथा ऐक्वयं और धम्मं ये चारों सत्पुक्षों के द्वारा सेवन करने के योग्य हैं ।४। नित्य हो भले और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थी ।५। लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों के जाता, योग के जानने वाले भगवान् ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर (अचर) और जङ्गम (चर) जीवों की रचना की थी ।६। पुराण के आख्यान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पति लोकों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की शरण ग्रहण की है ।७।

पुराणं लोकतत्त्वार्थमिखलं वेदसंगितम् ।
प्रशासं स भगवात् वसिष्ठाय प्रजापितः ॥ द तत्त्वज्ञानामृतं पुण्यं वसिष्ठो भगवानृषिः । पीत्रमध्यापयामास भवतेः पुत्रं पराभरम् ॥ ६ पराभरम्ब भगवात् जातूकण्यंमृषि पुरा । तमध्यापितवान्दिव्यं पुराणं वेदसंगितम् ॥ १० अधिगम्य पुराणं तु जातूकण्यों विशेषवित् । द्वंपायनाय प्रददौ परं ब्रह्म सनातनम् ॥ ११ द्वंपायनस्ततः प्रीतः शिष्येभ्यः प्रददौ वणी । लोकतत्त्वविधानार्थं पंचभ्यः परमाद्भुतम् ॥ १२ विख्यापनार्थं लोकेषु बह्वर्थं श्रुतिसंगतम् । जीमिनि च सुमन्तुं च वैशंपायनमेव च ॥ १२ चतुर्थं पैलवं तेषां पंचमं लोमहर्षणम् । सूतमद्भुतवृत्तान्तं विनीतं धार्मिकं शृचिम् ॥ १४

लोकतत्व के अर्थ वाले, वेद के समान सम्पूर्ण पुराण की भगवाम् प्रचापति ने वसिष्ठ मुनि के आगे प्रशंसा की भी अर्थात् उनको पढ़ाया था। । भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने परम पुण्यनय अमृत के सहश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराशर को पढ़ाना था। ह। प्राचीन काल में भगवान् पराशर ने इस परम दिव्य और वेद के ही सहन पुराण को जात्कर्ण्य ऋषि को पढ़ाया था ।१०। विशेष ज्ञान रखने वाले जात्कर्ण्य ऋषि के
इसका ज्ञान प्राप्त करके इस सनातन पर ब्रह्म को द्वैपायन के लिए प्रदान
किया था ।११। परम संममी द्वैपायन ऋषि ने अत्यक्ति प्रसन्त होकर
अत्यन्त अद्मुत इस पुराण को लोक तत्व के विद्यान के लिए अपने पाँच
शिष्यों को दिया था अर्थात् पढ़ाया था ।१२। विपुल अर्थों से समन्वित श्रुति
के समान इसके लोकों में विक्यापन के लिए पढ़ाया था जिनमें जीमिनि,
सुमन्तु और वैशम्पायन थे ।१३। चीथे पैलव और पाँचवें लोमहर्षण थे।
सूत परम विनम्न, धार्मिक और पवित्र थे अतः उनको यह अद्भुत बुत्तान्त
वाला पुराण पढ़ाया था ।१४।

अधीत्य च पुराणं च विनीतो लोमहर्षणः ।
ऋषिणा च त्वया पृष्टः कृतप्रज्ञः सुधामिकः ॥१५
विसष्ठश्चापि मुनिभिः प्रणम्य शिरसा मुनीन् ।
भक्तचो परमया युक्तः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ॥१६
अवाप्तिवद्यः सन्तुष्टः कुक्क्षेत्रमुपागमत् ।
सत्रे सवितते यत्र यजमानानृषीञ्शुचीन् ॥१७
वियेनोहसंगसंम्य सित्रिणो रोमहर्षणम् ।
विधानतो यथाशास्त्रं प्रज्ञयातिजगाम ह ॥१६
ऋषयश्चापि ते सर्वे तदानीं रोमहर्षणम् ।
हष्ट्वा परमसंहृष्टाः प्रीताः सुमनसस्तथा ॥१६
सत्कारैरच्ययामासुर्घ्यपाद्याविभिस्ततः ।
अभिवाद्य मुनीन्सर्वात् राजाज्ञामिभगम्य च ॥२०
ऋषिभिस्तैरनुज्ञातः पृष्टः सर्वमनाभयम् ।
अभिगम्य मुनीन्सर्वास्तीणे समुपाविशत् ॥२१

परम निनयी लोमहर्षण मुनि ने इस परम श्रोब्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया था तो ऋषि जापने उनसे पूछा था जो कि भली प्रकार से धर्म के समाचरण करने वाले और परम प्रज्ञावानु थे । ५१। अनेक मुनियों के साथ संयुत्त होकर समस्त मुनियों को शिर झुकाकर प्रणाम किया या और परम भक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी।१६। सम्पूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम सन्तृष्ट हुए और फिर वे कुश्केत्र में पहुँच गये थे। जहाँ पर एक विश्वाल यज्ञ होरहा था और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे।१७। सब याशिकों ने परम नम्नता से रोमहर्षण ऋषि से मेंट की थी। शास्त्रों के अनुसार विश्वि पूर्वक प्रजा से अतिगमन किया था।१६। उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोमहर्षण मुनि का दर्शन प्राप्त कर अत्यन्त हुई प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्नता हुई थी।१९। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अर्थ्याय आदि के द्वारा उनका समर्चन किया था। राजा के द्वारा अनुका प्राप्त करके समस्त मुनिगणों को प्रणाम किया था। २०। कुणल-सेम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा आजा प्राप्त की थी। सनातन ब्रह्म के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के द्वारा आजा प्राप्त की थी। सनातन ब्रह्म के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के द्वारा अनुमत अपने आसन पर विराजमान हो गये थे।२१।

उपविष्टे तदा तस्मिन्मुनयः श्रंसितवताः ।

मुदान्विता यथान्यायं विनयस्थाः समाहिताः ॥२२

सर्वे ते ऋषयश्चेनं परिवार्यं महावतम् ।

परमित्रीतिसंयुक्ता इत्यूचुः सूतनंदनम् ॥२३
स्वागतं ते महाभाग दिष्ट्या च त्वां निरामयम् ।

पश्याम धीमन्नत्रस्थाः सुत्रतं मूनिसक्तमम् ॥२४

अशून्या मे रसाद्येव भवतः पुष्यकर्मणः ।
भवास्तस्य मुनेः सूत व्यासस्यापि महात्मनः ॥२५
अनुप्राह्यः सदा धीमाञ् शिष्यः शिष्यगुणान्वितः ।
कृतबुद्धिच ते तत्त्वमनुप्राह्यतया प्रभो ॥२६
अवाष्य विपृलं ज्ञानं सर्वतिश्विन्नसंशयः ।
पृच्छतां नः सदा प्राज्ञ सर्वमाख्यातुमहंसि ॥२७

तदिच्छामः कथां दिवमां पौराणीं श्रृतिसंभिताम् ।

शोतुं धर्माथंयुक्तां तु एतद्व्यासाच्छुतं त्वया ॥२६

एवमुक्तस्तदा सूतस्त्वृषिभिविनयान्वितः । उवाच परमप्राज्ञो विनीतोत्तरमुक्तमम् ॥२६

उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने व्रत धारण किया था और परम प्रसन्त होकर विनीत भाव से सावद्यान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो गये थे। २२। उन समस्त ऋषियों नै महान इत घारण करके परम प्रीति से समस्वित होकर उन सूतनन्दन जी से पूछा या ।२३। हे महान् भाग वाले ! हम सय आपका स्वागत करते हैं। हे धीमन् ! यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशल, सुन्दर व्रतधारी और सुनियों में परम श्रेष्ठ आपका हम दर्शन कर रहे हैं।२४। पुण्य कमी वाले आपके पदार्पण से जाज ही यह भूमि हमारे लिए आनन्दमयी हुई है। हे सूतजी ! आप तो महान् आत्मा वाले उन श्रीव्यासजी के कृपा पात्र हैं।२४। व्यासदेव जी के आप अनुग्रह के योग्य भिष्य हैं और सदा भिष्य में होने वाले गुण-गणों से युक्त है तथा परम वुद्धिमान हैं। हे प्रमो! आप बुद्धि से मुक्त हैं और गुरुदेव के अनुग्रह के पात्र होने से आपको सम्पूर्ण तत्व ज्ञान है ।२६। आपने बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति की है अतः आपके सभी प्रकार के संभय दूर हो गये हैं। हे प्राज्ञ ! हम लोग जब पूछ रहे हैं अतएव सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं।२७। हम लोग सब अ ति सम्मित परमदिव्य पुराण सम्बन्धिनी कथा का अवण करना चाहते हैं। आपने इस इसका श्रवण व्यासदेव जी से किया है उसी बर्मी वे मुक्त पौराणिक कथा को हम सुनना जाहते हैं।२८। उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो दिनय से संयुत और परम पण्डित सूतजी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था।२६।

ऋषेः शुश्रूषणं यच्च तस्मात्प्रज्ञा च या मम ।

यस्माञ्जुश्रूषणार्थं च तत्सत्यमिति निष्चयः ॥३०

एवं गतेऽर्थे यण्ठवयं मया वक्तुं द्विजोत्तमाः ।

जिज्ञासा यत्र युष्माकं तदाज्ञातुमिहाहंथ ॥३१

एतच्छू वा तु मुनयो मधुरं तस्य भाषितम् ।

प्रत्यूचुस्ते पुनः सूतं वाष्पपर्याकुलेक्षणम् ॥३२

भवाव विशेषकुशलो व्यासं साक्षात्तु दृष्टवाच् ।

तस्मात्त्वं संभवं कृत्स्नं लोकस्येमं विदर्शय ॥३३

यस्य यस्याऽन्वये ये ये तांस्तानिच्छाम वेदितुम् ।
तेषां पूर्वविसृष्टि च विचित्रां त्वं प्रजापते ।
सत्कृत्य परिपृष्टः स महात्मा रोमहर्षणः ॥३४
विस्तरेणानुषूच्यां च कथ्यामास सत्तमः । सूत उवाच ।
यो मे हैं पायनप्रीतः कथां वै दिजसत्तमाः ॥३५
पुण्यामाख्यातवान्विप्रास्तां वै वक्ष्याम्यनुक्रमात् ।
पूराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना ॥३६

ऋषि व्यासदेव से जो भी कुछ मैंने श्रवण किया है और उस श्रवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है जिससे भनी-भौति अवण कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है-ऐसा मेरा निश्चय है ।३०। हे उत्तम द्विजगणी ! इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहुगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है। उसकी आप आजा देने के योग्य हैं ।३१। मुनिगणों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाध्यों से भरी हुई आंखों वाले सूतजी से फिर कहा था। ३२। आप तो विशेष रूप से निपूण हैं और आपने साक्षात् रूप से बी व्यासजी का दर्शन किया है। इस कारण से बाप इस लोक की सम्पूर्ण उत्पत्ति को विशेष रूप से दिखलाने की क्रुपा कीजिए ।३३। जिसके बंग में जो-जो भी हुए हैं उन-उन सबको हम जानना चाहते हैं। और आप उनके पूर्व में होने दाली प्रजापित की विचित्र विशेष सृष्टि को भी बतलाइए-यह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं। सत्कार करके उन महात्मा सूतजो से जब पूछा गया था ।३४। तब उन परमश्रेष्ठ महापूरुष ने बानुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था। श्रीसूतजी ने कहा—हे द्विज-श्रेष्ठो ! परम प्रसन्त हुए हे पायन मृति ने जो परम पुण्यमयी कथा मुझसे कही थी हे विष्रमणो ! उसको मैं अनुक्रम से कहुँगा । सातरिश्वा ने जो पूराण कहा है उसको मैं बतलाऊ गा।३५-३६।

पृष्टेन मुनिभिः पूर्वेर्ने मिणीयैमंहात्मभिः । सर्गण्य प्रतिसर्गण्य वंशो मन्वंतराणि च ॥३७ वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् । प्रक्रिया प्रथमः पादः कथायां स्यात्परिग्रहः ॥३० अनुषंग उत्पोद्धात उपसंहार एव च ।
एवं पादास्तु चत्वारः समासात्कीतिता मया ॥३१
दक्ष्यामि तान्पुरस्तात्तु विस्तरेणं यथाक्रमम् ।
प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा श्रुतम् ॥४०
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ।
अङ्गानि धर्मशास्त्रं च व्रतानि नियमास्तथा ॥४१
अव्यक्तं कारणं यत्तन्तित्यं सदसदात्मकम् ।
पहदादिविशेषांतं सृजामीति विनिश्चयः ॥४२

नैमिषारण्य के निवासी महात्मा मुनियों ने पहिले पूछा था। पुराण का लक्षण ही यह है—सर्ग अर्थात् सृष्टि और प्रतिसगं अर्थात् उस मृष्टि से होने वाली सृष्टि, वंशों का वर्णन, मन्वन्तर अर्थात् मनुओं का कथन तात्पर्य कीन-कीन मनु किस-किस के पश्चात् हुए 1301 वंशों में होने वालों का चिरत—यह ही पाँचों वातों का होना पुराण का लक्षण है। इसमें भी चार पाद होते हैं—प्रक्रिया पहिला पाद है जो कथा में परिषह होता है।३६। अनुषद्भ, उत्पोद्धात और उपसहार इस प्रकार से संक्षेप से मैंने चार पाद बतला दिये हैं।३६। अन्य पहिले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला दिये हैं।३६। अन्य पहिले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला दिये हैं।३६। अन्य पहिले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला दिये हैं।३६। अन्य पहिले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला देगे। सबसे प्रथम सभी ग्रास्त्रों से पूर्व ब्रह्माओं ने पुराण का श्वरण किया था।४०। इसके पश्चात् उनके मुख से वेद निकले थे और वेद के अञ्च शास्त्र, धर्मणास्त्र त्रत तथा नियम आदि उनके सुख से निकले थे।४१। जो अन्यक्त कारण है वह नित्य है और सत् तथा असत् स्वरूप वाला है। महत् थादि लेकर विशेष के अन्त तक का मैं सुजन करता है-ऐसा विशेष निश्चय किया था।४२।

अंड हिरण्मयं चैव बहाणः सूतिरुत्तमा।
अंडस्यावरणं वाधिरपामपि च तेजसा ॥४३
वायुना तस्य वायोश्च खेन भूतादिना ततः।
भूतादिमंहता चैव अव्यक्तेनावृतो महान् ॥४४
अन्तर्वति च भूतानामंडमेबोपवणितम्।
नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावोऽत्र पठ्यते ॥४४

मन्वंतराणां सर्वेषां कल्पानां चैव वर्णनम् ।
कीत्तंनं बहावृक्षस्य बहाजन्य प्रकीत्यंते ।।४६
अतः परं बहाणश्च प्रजासगीपवर्णनम् ।
अवस्थापचान कीत्यंते बहाणोऽव्यक्तजन्मनः ।।४७
कल्पानां संभवण्चैव जगतः स्थापनं तथा ।
शयनं च हरेरप्सु पृथिव्युद्धरणं तथा ।।४६
सविशेषः पुरादीनां वर्णाश्रमविश्राजनम् ।
ऋक्षाणां ग्रहसंस्थानां सिद्धानां च निवेशनम् ।।४१-

बह्माजी की सर्वोत्तम प्रसूति हिरण्यय अण्ड है। उस हिरण्यय अण्ड का आवरण सागर है, जलों का आवरण तेज के द्वारा हुआ। १६३। उस तेज का बायु से और वायु का आकाश से आवरण हुआ या फिर पूत आदि से हुआ था। भूत आदि का महत् से और महानू का अव्यक्त के द्वारा आवरण हुआ था। भूत आदि का महत् से और महानू का अव्यक्त के द्वारा आवरण हुआ था। १४४। भूतों के अन्दर रहने वाला अण्ड ही उपविण्त है। इसमें निद्यों का और पवंतों का प्रादुर्भाव पढ़ा जाया करता है। १४६। समस्त मन्वन्तरों का और सब कल्पों का वर्णन है। इस बह्म बुध का की तंन ही ब्रह्म का जन्म की त्तित किया जाया करता है। १६६। इसके आगे ब्रह्माजी की प्रजाओं का उपसर्ग का उप वर्णन है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्माजी की इसमें अवस्था का की तान किया जाता है। ४७। कल्पों की उत्पत्ति—जनत की स्थापना भगवाद हिर का जलों में शयन करना तथा पृथियों के उद्घार का वर्णन है। ४६। पुर आदि का विशेषता के साथ वर्णन, बारों वर्णों और चारों आध्यों का विभाजन, नक्षत्रों की स्थिति, यहीं का संस्थान और सिद्धों के निवास स्थलों का वर्णन है। ४६।

योजनानां यथा चैव संचरो वहुविस्तरः।
स्वर्गस्यानविभागश्च मर्त्यानां शुभचारिणाम्।।५०
वृक्षाक्षामोषधीनां च बीरुधां च प्रकीर्त्तनम्।
देवतानामृषीणां च द्वे सृती परिकीर्तिते।।५१
वास्त्रादीनां तरूणां च सर्जनं व्यजनं तथा।
पणूनां पुरुषाणां च संभवः परिकीर्तितः।।५२

तथा निवंचनं प्रोक्त कल्पस्य च परिग्रहः।
नव सर्गा पुनः प्रोक्ता बहाणो बुद्धिपूर्वकाः।।११३
नयो ये बुद्धिपूर्वास्तु तथा पल्लोककल्पनम्।
बहाणोऽवयवेभ्यश्च धर्मादीनां समुद्भवः।।१४४
ये ब्रावश प्रसूर्यते प्रजाकल्पे पुनः पुनः।
कल्पयोरंतरे प्रोक्तं प्रतिसंधिश्च यस्तयोः।।१४१
तमोमात्रा वृत्तत्वात् ब्रह्मणोऽधर्मसंभवः।
सल्देदिक्ताच्च देहाच्च पुरुषस्य च सभवः।।१६

बहुत विस्तार से योजनों के संचरण का वर्णन स्थगें स्थान और विभाग जो कि शुभ समाचरण करने वाले मनुष्यों का है उसका वर्णन है। १५०। फिर बुझों की, जीविद्यों की, लताओं की सृष्टि का कील न किया गया है। देवमणों और ऋषियों की दो प्रकार की उत्पत्ति बतलायी गयी है। १५१। आस आदि बुझों की सृष्टि तथा व्यञ्जन की सृजन और पुरुषों का एवं पशुओं का सृजन बताया गया है। १५२। उसी प्रकार से निवंचन कहा गया है और करण का परिसहण किया है। इस प्रकार से बह्मा के बुद्धि के साथ नौ सर्ग कहे गये हैं। १५३। जो ये तीन हैं वे बुद्धि से शुक्त हैं और जो लोकों की करणना है बह्मा के अवयवों से बर्म आदि की उत्पत्ति होती है। १४४। प्रका के करण में ओ हादण प्रसूत हुआ करते हैं और बार-बार उत्पन्न होते हैं। अस। तमोगुण की मात्रा से समाबृत होने से बह्मा से अधम की उत्पत्ति हुआ करती है भौर सहब के उद्देश वाले देह से पुरुष की उत्पत्ति हुआ करती है भौर सहब के उद्देश वाले देह से पुरुष की उत्पत्ति होती है। १६६।

तथैय अत्रक्ष्पायां तयोः पुत्रास्ततः परम् ।

प्रियवतोत्तानपादौ प्रसूत्याकृतयः शुभाः ॥५७
कीत्यते धूतपाष्मानस्त्रेलोक्ये ये प्रतिष्ठिताः ।

क्षेः प्रजापतेश्चोद्धतं माक्त्यां मिथुनोद्भवः ॥५६

प्रसूत्यामपि दक्षस्य कन्यानामृद्भवः शुभः ।

दाक्षायणीषु वाष्यूद्धवं जञ्दाद्यासु महात्मनः ॥५६

धर्मस्य कीरयंते सर्गः सात्त्विकस्तु सुखोदयः ।
तथाऽधर्मस्य हिसायां तामसोऽशुभलक्षणः ।।६०
भृग्वादीनामृषीणां च प्रजासर्गोपवर्णनम् ।
न्नह्मर्षेश्च वसिष्ठस्य यत्र गोत्रानुकीर्त्तनम् ।।६१
अग्नेः प्रजायाः संमूतिः स्वाहायां यत्र कीर्यंते ।
पितृ णां द्विप्रकाराशां स्वधायां तदनन्तरम् ।।६२
पितृवंशप्रसंगेन कीर्यंते च महेश्वरात् ।
दक्षस्य शापः सत्यांश्च भृग्वादीनां च धीमताम् ।।६३

उसी प्रकार से ही मतक्या में उन दोनों के पुत्र समुत्पन्न हुए थे। इसके आगे प्रियद्रत और उत्तानपाद हुए थे। प्रसृति की परम शुम बाक्ट-तियाँ थीं। ५७। त्रिभुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त थे वे पापों से रहित थे--ऐसा ही कहा जाता है। प्रजापति से दिच की और फिर आकृति में मिथुन से उत्पत्ति हुई थी। १६। प्रजापति दक्ष की कन्याओं का प्रसृति में जन्म परम शुभ हुआ शब्दाख दाक्षायणीओं में भी महाम् बात्मा वाले धर्म का उद्भव हुआ था। ५६। यह धर्म का जन्म परम सात्विक और मुख के उदय वाली सर्गं कहा जाता है। उसी भौति हिंसा में अधर्म का उद्भव हुआ है जो तामस और अधुभ लक्षण दाला है।६०। भृगु आदि ऋषियों की प्रजा के सर्ग का उप वर्णन है और जिसमें ब्रह्मिय वसिष्ठजी के गोव का अनुकी तंन किया है।६१। जिसमें स्वाहा नाम बारिणी स्वाहा पत्नी में अधिन की सन्तति का वर्णन किया जाता है। इसके खपरान्त स्वद्या नाम की पत्नी में दो प्रकार के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। ६२। पितृगणों के वंश के प्रसङ्घ से भगवान् महेण्वर से और सती से दक्ष प्रजापित के लिए णाप का वर्णन है और परम बुद्धिमान भृगु आदि ऋषियों को जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है ।६३।

प्रतिशायश्च दक्षस्य रुद्रादद्भुतकर्मणः । प्रतिषेधश्च वैरस्य कीर्त्यंते दोषदर्शनात् ॥६४ मन्वन्तरप्रसंगेन कालाख्यानं च कीर्त्यते । प्रजापतेः कर्द्रमस्य कन्यायाः शुभलक्षणम् ॥५६ तियत्रनस्य पुत्राणां कीर्स्यते यत्र निस्तरः ।
तेषां नियोगो हीपेषु देशेषु च पृथक् पृथक् ।।६६
स्वायंपुनस्य सर्गस्य तत्रश्याप्यनुकीर्त्तं नम् ।
वर्षाणां च नदीनां च तद्भेदानां च सर्वतः ।।६७
हीपभेदसहस्राणामन्तर्भावश्च सप्तसु ।
विस्तरात्मध्यनं चैव जंबूदीपसमुद्रयो ।।६८
प्रमाणं योजनायं च कीर्यंते पर्वती. सह ।
हिमवान्हेमकूटश्च निषधो मेरुरेन च ।
नील स्वेतश्च म्युक्ती च कोर्यंन्ते सप्त पर्वताः ।।६९
तेषामन्तरविष्कंभा उच्छायायामन्दिस्तराः ।।७०

श्रद्भात कर्यों वाले भगवान् वह से दस के अतिनाप का कलन हैं
और दोव के दर्जन से बेर के प्रतिषेध का कील न किया जाता है। १४।
मन्त्रत्य के प्रसङ्घ से काल का भी जाक्यान कहा जाता है अजापित कर्यन
की कन्या का श्रुप्त सक्षण बताया जाता है। १४। नहीं पर प्रियवत राजा के
पूजों का विस्तार की तित किया जाता है जोर डीगों में तथा देशों में पृषक्पृषक् उनके नियोग का वर्णन है। १६। इसके मनन्तर स्वायम्भुव मनु के सर्व
का वर्णन किया जाता है और सब वर्षों का नियमों का और समस्त उनके
भेवों का जनुकी तेन किया जाता है। १५०। किर सहस्तों डीगों के मेवों का
सात डीपों में ही अन्तर्भाव का वर्णन तथा जम्मू डीप जीर समुद्र के मण्डल
का विस्तार से वर्णन किया जाता है। १५०। किर नहस्तों डीगों के मेवों का
सात डीपों में ही अन्तर्भाव का वर्णन तथा जम्मू डीप जीर समुद्र के मण्डल
का विस्तार से वर्णन किया जाता है। १५०। योजनों के जमपान से पर्वतों के
साथ प्रमाण का की तान किया जाता है। इसके भनन्तर हिम्बान् हैमकूटनिवध-मेरु-नीक वनेन और महस्त्र-इन सात पर्वतों का वर्णन किया जाता
है। १८०। उनके जन्तर विस्करण, जन्याय, जायाम और विस्तार का वर्णन
किया जाता है। १००।

कीत्यंन्ते योजनायेण ये भ तथ निवासित । भारतादीनि वर्षाणि नदीभिः पर्वतेस्तवा ॥७१ भूतेश्योपनिविद्यानि गतिमद्भिध्युं वैस्तवा । जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभिद्वंता ॥७२ तत श्वणंपयी पूमिलोंकालाकाव कीरयंते ।
सप्रमाणा दम सोका सप्तडीया च मेदिनी ।।७३
भ्यायय प्रकीरयंत्ते करणारप्राकृतेः सह ।
सर्वे चैतप्रधानस्य परिणामैकदेशिकम् ।।७४
पर्यायपरिमाणं च समेपेकाच कीरयते ।
सूर्याचन्द्रमसोवचेव पृचित्र्यावचाय्यवेचत ।।७५
प्रमाणं योजनायं च साप्रनेरभिमानिषि ।
महेन्द्राचाः कुमा पृथ्या मानमोत्तरपूर्वति ।।७६
मतं अञ्चर्वेगतिवचोका सूर्यस्यामातचकवत् ।
सागर्वाध्यक्षयोध्योद्यक्ष सक्षणं च प्रकीरयंते ।।७७

बोजनों की अवना से वहां पर उन पर्वतों में जो निवास किया करते है यनका भी वर्णन किया जाता है और भारत आदि वर्षों का नदियों के कोर पर्वतों के साथ वर्णन किया भारत है रहता जो कि भूतों से बीद मति-मान् प्राप्तों के साम कहां पर उपनिविध है जनका की लगे किया जाता है। मन्द्र होप थारि हीप पास सनुहों के हारा थिरे हुए हैं १७५। वहाँ पर स्वयं के वरिपूर्ण है और वहाँ पर भोकाशान नाम वाना वर्वत है-वह बताया बाता है। वे सब कोफ प्रमाणों से युक्त हैं और सप्तद्वीप तथा पृथिबी हैं— इनका भी जनाय बनाया जाता है। - १। करण से बाकुओं के साय-साथ दाविक का की सँग किया जाता है। यह बभी कुछ बचान के परिमाण का एक देखिन है जनाँद वह कब बकृति के परिनाम के कारन ही होता है 10%। इनका पर्याय-परिकास बहुरै पर बहुत ही संकेष के साथ कीर्तित किया जाता है। तुर्व और चन्द्र का तबा पृथ्विकों का पूर्व परिणान बतावा वाता है। 🖎 इस समय में होने वाने उनके अविभानी अवाद स्वामियों का प्रमाण योजनों के दिनाय से कहा जाता है। भारत के उत्तर में क्रपर परव मुख और पुज्य-मय महेन्द्र बादि हैं--उनका वर्जन हैं। इनके ऊपर बलात (बजास) के बड़ की जीति सुर्वे की नित् बतायी नयी है। जोर नाथवीबी तथा जलकीबी का भक्तम बताया जन्ता है ।७६-७०।

कोष्ठयोग्येवयोज्येव मण्डमानां च योजनै. । सोकालोकस्य सञ्च्याया जहनो नियुवतस्तवा ॥७० लोकपाला स्थिताश्वीद्धं कीरर्यन्ते ते चतुर्दिणम् ।
पितृ णां देवतामां च पत्थानौ दक्षिणोत्तरौ ॥७१
गृहिणां ग्यासिनां चोक्तो रत्र सस्वसमाध्यः ।
कीर्यंते च पदं विद्यांक्षेशीद्या यत्र च स्थिता ॥६०
मूर्यावश्वसमोत्रचारो प्रदाणां ज्योगियां नथा ।
कीर्यंते धूनसामध्यांत्रज्ञानां च मुगाऽतुषम् ॥६१
महाणां निर्मितः सौरः मादनार्थं च म स्वयम् ।
कीर्यंते भगवाय्येन प्रमर्थाः दिव क्षयम् ॥६२
स रचाऽधिष्टिनो देवरादित्येष्ट्रं यिभिस्तपा ।
गन्धवेरप्तरोभिष्य ग्रामणीमपराक्षसै. ॥६३
चपां सारमयास्यय्दास्कथ्यते च रसस्तथा ।
धृदिक्षयौ च सोमस्य कीर्यंते सोमकारितौ ॥६४

मन्त्रानों के बोजनों के हिनाब से कोड़ों और लेखों का वर्णन है। मोकासोक की सरध्या का, दिन का तथा विश्वत् का वर्णन किया जाता है । अन्य करण की ओर लोकपाल विवन रहा करने 🖹 और उनका की सँग चारों दिशाओं में किया जाना है । पिनुनचों और देवनचों के मार्ग क्षम से बदिएन और उत्तर में बनाये नवे हैं 10 है। भूतिस्वयों और संम्य।सियों का मार्च रजोजून और मस्थपुन के समाध्य धाना कहा सका है और अनवान् विष्णुका स्थान बताया गया है अहाँ कर क्षत्रे जादि विकास रहा करते हैं lest सूर्य-चन्द्रमा, अवोतिनंध और प्रहो का सञ्चरण कोस्तित किया जाता है जो कि नामर्थ के बारण करने से प्रजाननों के लिए सूच और समुख हुमा करते हैं। तास्पर्व यह है कि कुछ कुच बहों की चाम मामवों की सुभ होती है और कुछ पाप वहां के चास बुरी हुआ करती है 🖘। बहुाजी ने स्थयं ही सौर की रचना सनना करने के सिए की है-ऐसा की सित किया काता है। जिससे अनवाम् चुबन मास्कर दिन के अस्त में क्षम की प्राप्त होते हैं। दश वह समयान् सूर्यदेश रच पर अधिविक्षत हैं और वे देव-असूर-ऋषि-मभ-मन्त्रवे-कप्तरा नम-प्रानवासी-सूर्व और राक्षसों के कारा कभी के सार को प्राप्त करता है और स्थल्द हाने संबह रश यहा बस्या अरता है। चन्द्र हारा किये यमें साम के मृद्धि तथा सब कहे जाउं हैं। वह-बक्षा

सूर्यादीनां स्यन्दनानां ध्रुवादेव प्रवर्त्तनम् । कीरयेते शिशुमारस्य यस्य पुच्छे ध्रुवः स्थितः ॥८४ तारारूपाणि सर्वाणि नक्षत्राणि प्रहै: सह । निवासा यत्र कीर्त्यते देवाना पुण्यकर्मणाम् ॥५६ सूर्यरश्मिसहस्र च वर्षशीतोष्णविश्वव । प्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतीर्थंतः ॥६७ परिमाणं गतिश्चोक्ता प्रहाणां सूर्यसंश्रयात् । वैश्यारूपातप्रधानस्य परिमाणो महद्भवः ॥ ६६ पुरूरवस ऐलस्य माहातम्यस्यानुकीर्तानम् । पितृ णां विप्रकाराणां माहात्म्यं वामृतस्य च ॥६६ ततः पर्वाणि कीत्र्यन्ते पर्वणां चैव संघयः । स्वर्गलोकगतानाञ्च प्राप्तानाञ्चाप्यधोगतिम् ॥१० पितृ णां द्विप्रकाराणां श्राद्धेनानुग्रहो महान् । युगसंख्याप्रणाणं च कीर्त्यतं च कृतं युगम् ॥११ त्रेतायुगे चापकषद्वित्तियाः संप्रवर्त्तनम् । वर्णानामाश्रमाणां च संस्थितिर्धर्मतस्तया ॥६२

सूर्यादि स्थन्दनों झूब से ही प्रवर्तन होता है जिस जिशुमार के पुक्छ में स्थित झूब की तित किया जाता है । दश ताराओं के रूप वाले समस्त मक्षत्र प्रहों के साथ रहते हैं जहां पर पुष्य कमों थाले देवों के निवास बत- जाये जाया करते हैं। दश सूर्य की सहस्र किरणें, वर्षों, गीत, गर्मी का विस्व- दण और रिश्मयों का विभाग नाम से और कमें तीयें से हैं। दश भगवान सूर्यदेव के संभ्रम से ग्रहों की गति और परिणाम कहे गये हैं। वेश्या रूप से प्रधान का परिमाण महद्भव है। दद। पुरुरका और ऐस के माहात्म्य का सनुकीत न है। दश इसके अनम्बर पर्व तथा पर्वों की सन्ध्यों कही जाती हैं। जो प्राणी स्वर्गलोक्ष में प्राण होते हैं और जो अधोगति अर्थात् नरक- गामी हैं चनका वर्णन है। दोनों प्रकार के पितृगणों का श्राद्ध करने से बढ़ा भारी अनुपह होता है। सभी यूगों की जितने समय की अर्थू है उसका

प्रमाण बताया गया है तथा कृतयुग (सत्मयुग) का वर्णन किया है। १०-६१। और जेतायुग में अपकर्ष से वार्ता की सम्प्रवृत्ति होती है। उसी भौति धर्म से बारों वर्णों की और बारों आश्रमों की संस्थिति होती है। १२।

वस्त्रवर्तानं चैव संवादो यत्र कीत्यंते ।
त्रह्षीणां वसुना साद्व त्रसोश्चाधः पुनर्गतिः ।
त्राध्दत्वं च प्रधानात् स्वायम्भुवभृते मनुम् ॥६३
प्रशंसा तपस्यचोक्ता युगावस्थाय्च कृत्स्नतः ।
द्वापरस्य कलेश्चापि संक्षेपेण प्रकीर्त्तनम् ॥६४
मन्वन्तरं च संख्या च मानुषेण प्रकीर्तिता ।
भन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेश च लक्षणम् ॥६५
व्यतीतानागतानां च वर्त्त मानं च कीत्यंते ।
तथा मन्वन्तराणां च प्रतिसद्यानलक्षणम् ॥६६
अतीतानागतानां च प्रतिसद्यानलक्षणम् ॥६६
अतीतानागतानां च प्रोक्तं स्वायम्भुवे ततः ।
ऋषीणां च गतिः प्रोक्ता कालज्ञानगतिस्तया ॥६७
दुर्गसंख्याप्रमाणं च युगवातिप्रवर्त्तंनम् ।
त्रेतायां चकवर्तीनां लक्षण जन्म चैव हि ॥६८

मीर बक्त का प्रवर्तन है जहाँ पर सम्बाद की लित किया जाता है। क्षियों का वसु के साथ फिर बसु की अधोगित कही गयी है। और शब्द क्ष स्वायम्युव मनु के विना प्रधान से है। १३। मीर तपण्यमं की प्रधाना कही गयी है तथा पूर्णत्या युगों की अवस्था कतायी है। द्वापर मीर किलयुग का संक्षेप से की लिंग किया गया है। १४। मन्वन्तर और संक्या मानुष से की लिंग की गयी है। समस्त सन्वक्तरों का यही लक्षण है। १४। जो भून काल में हो चुके हैं भीर जो भविष्य में होने वाले हैं तथा वर्त्त मान काल का की लेंग किया जाता है। उसी मौन मन्वक्तरों के प्रति सन्धान का लक्षण है। १६। बीचे हुए और जागतों के स्वायम्भुव क कहने पर फिर क्ष्मियों की गति कही गयी है तथा काल के अत्त की गति वतायी गयी है। दुगों की संख्या और प्रमाण तथा यूग वार्ता का प्रवर्त्त है। जेतायुग में को चक्रवर्ती राजा हुए वे उनका सक्षण और अन्य कहा गया है। १७०-१८।

प्रमतेश्व तथा जन्म अयो किल्युगस्य व ।
अंगुलैहिसिनं चैव भूतामां यञ्च चोच्यते ॥६६
शाकामां परिसख्यान शिष्यप्राधान्यमेव च ।
वाक्यं सप्तविधं चैव ऋषियोजानुकीतंनम् ॥१००
सक्षणं सूतपुत्राणां ब्राह्मणस्य च कृत्यन्यः ।
वेदानां व्ययनं चैव वेदव्यासीमंहात्मिं ॥१०१
मन्दरतरेषु देवानां प्रजेणानां च कीर्त्तंनम् ।
मन्दरतरेषु देवानां प्रजेणानां च कीर्त्तंते ॥१०२
दक्षस्य चापि दौहिजाः प्रयाया दुहितु गुभाः ।
बह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणेव च धीमना ॥१०३
सावणश्चायं कीर्त्यंते मनयो मेस्माधिताः ।
ध्रुवस्यौत्तान्यादम्य प्रजानगींपवर्णनम् ॥१०४
चाक्षुषस्य मनो सर्गं प्रजानां वीर्यंदर्णनम् ।
प्रमुणा चैव वैन्येन मृमिदोहप्रदर्तता ॥१०५

प्रमित के जनम का की नंत और इसके अनस्तर किथाय के जन्म का वर्णन है। यो व्यक्तिम हो चुके है उनका अँगु भी से ह्यास का होना कहा जाता है। इस जाकाओं की परिक्षणों और शिष्यों की प्रशानता कहा गयी है। सात प्रकार के बावम और सहिष्यों के पोण का कथन है। १००। मूत पूर्णों का सक्षण और बाह्मण का पूर्ण सक्षण है। महान् आत्मा बाने वेद-व्यासों के द्वारा वेदों का व्यक्त बताया गया है। ए०१। मन्दन्तर का कम बौर काल के बान का वर्णन किया है। १००१। बल-तर का कम बौर काल के बान का वर्णन किया है। १००१। बल-प्रजापति की प्यारी वेटी के परम तुष्प वैद्या (ग्रंबने) वर्णित किये परे हैं। धामान् बल के ही द्वारा बहादि से वे अध्यक्त किये वे ११०३। यहाँ पर मेद विशेष पर आध्य केने वाले मनुओं का की ले के विशेष आता है। उत्तानपाद राजा के पूष भू की प्रवासों के उपसर्ग का वर्णन है। चालुव मनु के सर्ग का कथन है और प्रभाओं के वीरो—पराक्षण का कथन है। प्रमु बैन्य के द्वारा को सूम के दोहन करने के लिए प्रवृत्ति हुई यो प्रमक्त वर्णन है। १०४-१०५।

पात्राणां प्रवसां त्रीय बरसामां च विशेषणम् । ब्रह्मादिशिः पूर्वमेष दुग्धा चैवं वसुग्धरा ।।१०६ वत्रम्यक प्रवेतोच्यो मारियायां प्रजापते । दक्षस्य कीर्यते जरम समस्यांगेत् धीमतः ।।१०७ पूर्वमम्यवदेशस्यं महेंद्राणां च कीर्यते । मग्वादिका मनिष्यति जाक्यातीवहुं भित्रृंताः ।।१०६ वैवस्वतस्य च मनो कीर्यते सर्गविस्तरः । बह्मादिकोत्र उत्पत्तिभृंग्वादीनां च कीर्यते ।।१०६ विनिध्कृष्य प्रजाममें चाश्चनस्य चनोः सुने । दक्षस्य कीर्यते सर्गो व्याताद्वेवस्थतावरे ।।११० नारवः कृतस्वादो वसपुत्रास्महावलाम् । नार्यामास गाप्तस मानसो बाह्मणः सुनः ।१९११ ततो दक्षोऽसृजत्कस्यां वैदिचा नाम विश्वताः । मश्यवाहे महतो दिस्या देखा च संभवः ।।१९२

पानों का, दूर्यों का और बलों का विशेषक बताबा कवा है। पूर्व में
ही बहुत वादि के द्वारा कन कर्मकरा का बोधन किया नया जा ११०६। वस प्रभेताओं से मार्गिया में संभ के असान बीधन क्या के बत्स का दौराँन किया जाना है ११०३। महेग्डों के पूर्व क्यादिक होंगे ११०६। वैद्यान कर्म बाता है। बहुन से बादवानों से बुक्त क्यादिक होंगे ११०६। वैद्यान कर्म के सर्व का विश्वार कहा जाता है और बहुत्रिय कोस और कृष्ट आदि की प्रश्वति का वर्षन किया जाता है ११०६। विशिव्यक्त करके जाता व अनु के मुख प्रमा के मर्व में वैद्यान के स्थान में प्रमान के दक्त के सर्व का वर्षन किया जाता है १११०। वहां भी के भारत जनति क्या में समुख्या कुन की नारव जी में सम्बाद करके जहां में वस्त्राम दक्त के बुजों को साथ के लिए बिनास बुक्त कर दिया का ११११। इसके समस्त्रार प्रजापति दक्त में कत्याओं को समुख्यन किया था भी कि बैरी के हारा भाव कियुन हुए के। सक्त के प्रवाह में नवन देवी विति में समुख्यन हुना था। ११२।

कीरबैश्वे मक्तां चात्र गणास्तो सप्त सप्तका. ।

देवस्विमद्रवासेन वायुस्करधेषु वायमः ॥११३
विस्थानां वानवानां व यसग्धवंरक्षसाम् ।
सर्वभूतिपशाचानां यक्षाणां पिक्षवीद्धाय ॥११४
उत्पत्तत्ववाप्तरमां कीर्त्यते बहुविस्तरात् ।
मार्तव्यव्यक्षं कृत्स्त्रं जन्मैरावतहस्तिनः ॥११४
वेनतेयसमुरपत्तिस्तवा राज्याभिनेवनम् ।
भृगूणां विस्तरस्थोक्तस्तया चांनिरसामपि ॥११६
कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तथैवात्रेमेंहास्मन ।
परामरस्य व युने प्रजानां यत्र विस्तरः ॥११७
तिस्नः कन्याः सुकीरयंन्ते यासु सीकाः प्रतिष्ठिताः ।
इच्छाया विस्तरक्षोक्त आदित्यस्य ततः परम् ॥११६
किकुविच्चरितं प्रोक्तं द्युवस्येव निवर्हणम् ।
यूहद्वलानां संक्षेपादिक्वाववाद्याः प्रकीतितः ॥११६

इसमें नदतों के गणों के सात सहक अर्थात् उनकास की लित किये जाते हैं। इनको इस्त के बात होने से देवस्य है तथा जायु के स्कृष्यों में आजन है।११३। वैस्पों की—वानवों की और वस--नत्थवं समा राअसों की—सब पून और निजावों की—वानों की—पित्रमों की और वोद्यों की अर्थ तिवाँ हैं थीं।११४। इन सबकी उत्पत्तियों का और अप्तराओं की उत्पत्ति का बहुत विस्तृत को लांग किया जाता है। सम्पूर्ण गातंत्र मच्यन का और ऐरावत हस्ती का जन्म बसामा गया है।११६। वैनतेन की उत्पत्ति और राज्य पर अधिवेक्त का वर्णन है। प्रृतुओं का और अङ्गराओं का विस्तार कहा गया है।११६। जहीं पर कायप—पुलस्य और महारमा जिन का तथा पराजर मुनि की प्रवाओं का विस्तार बताया नया है।११७। तीन कन्याऐ बतायी जाती है जिनमें सबसोक प्रतिध्ठित हैं। इच्छा का विस्तार कहा गया है और इसके बाद आदिस्य का विस्तृत वर्णन है।११८। किकुवित् का चरित कहा गया है। धूव का निवहंग है। बृहद्दर्शों का वर्णन है और संत्रेप से दसवायु जाति कहे विषे हैं।११६।

निश्यादीनां क्षितीशानां पलांबुहरणादिभिः। कीरपैते विस्त्ररात्सर्गो ययातेरपि भूपतेः॥१२० यदुवशसमुद्देशो हैहयस्य च विस्तर ।

क्रोधादनन्तरं चोक्तस्तथा वंशस्य विस्तर ।।१२१

ज्यामषस्य च माहारम्यं प्रजासगंक्य कीर्त्यंरो ।
देवावृधस्यधिकस्य धृष्टे ज्यापि महारमम् ।।१२२
अतिमिशान्वययश्चे व विणोमिथ्याभिणसनम् ।
विणोधमनुसंप्राप्तिर्मणिरन्तस्य धीमतः ।।१२३
सत्राजितः प्रजासगे राजवेद वमीदुव ।
लूरस्य जन्म चाप्युक्तः चरितां च महारमनः ।।१२४
कासस्यापि च दौरात्म्यमेकीवश्यास्समुद्भवः ।
वासुदेवस्य देवक्यां विष्णोरमितरोजसः ।।१२४
जनन्तरमृषे. सर्गप्रजासगोपवर्णनम् ।
देवासुरे समुत्पन्ते विष्णुना स्त्रीवधे कृते ।।१२६
सरक्षता शक्वधं नापः प्राप्तः पुरा मृगोः ।
भृगुश्चोत्यापयामास दिव्यां नुक्रस्य मातरम् ।।१२७

निश्यादिक नृशों का पत्ताच्यू हरण आदि के द्वारा भूपित प्रयाति का की सर्थ विस्तार पूर्वक कहा गया है।१२०। राजा बदु के बंद का समुद्दे का और हैहब का जिस्तार बताया गया है। कोछ के अनन्तर बंद का विस्ताय कहा गया है। कोछ के अनन्तर बंद का विस्ताय कहा गया है।१२१। ज्यामक का माहारम्य और उसकी अजानों की उत्पत्ति की सानी है। देवा बूध—अन्धक और महान आरमा वासे खूडि का बर्जन किया जाता है।१२२। अनियत्र का बंद्य-वर्णन, तथा विशु का मिच्या अभिसंतन और धीमान् पणिरस्त का विरोध तथा अनुसम्प्राप्ति बतायी गयी है।१२३। राजवि देवमीयु के प्रजा के सर्ग में समाजित् और चूर का भी जन्म कहा है तथा इस महारमा का चिता भी बताया गया है।१२४। राज्य कंस की दुरात्मता और एकीवंग्ल से समुत्यत्ति बतायी गयी है। बसुदेव का जन्म की देवली के गर्म से जपरिमित तेज वाले जगवान् विष्णु का आवि-भीय हुआ था।१२४। इसके परवात् महि का सर्ग है और प्रजाओं के सर्य का उपवर्णन है। देवायुर के समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२३६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२३६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२३६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२२६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२२६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री का वस किये जाने पर १२२६। इसके समुरपन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री

जुनुका साम क्रिया का और भूनुने भुक्त की विक्थ नाता को उठावा चा।१२७।

देवानां च ख्वीणां च संकमा द्वादताहुता:।

भारतिह्यपृतयं कीरयैन्ते वापनायनाः ॥१२=

मुकेणाराधनं स्वाणोर्योरेच तपसा तथा।

चरप्रवानकृत्तं न यच सर्वस्त्रवः कृतः ॥१२६

अनन्तरं च निर्दिष्टं देवासुरिवविष्टितम्।

जयत्या सह मक्षेण यत्र मुको महात्मित् ॥१३०

अनुरान्मोह्यामाम् मक्षक्षेण बुद्धिमान्।

वृह्ल्पति तं मुकं सभाप स महाच्चृति.॥१३१

वक्तः च विष्णोर्माहात्म्यं विष्णोर्जनमनि मञ्चते।

तृवंनुभाव दीहियो यवीयाच्यो यदोरपून्।११३२

अनुद्द्यादय सर्वे तथा तस्त्रमा मुपाः।

अनुद्रश्या महात्मारनस्तेषां पाण्वसस्तमाः ॥१३३

देवों के और खुवियों के संक्रम से द्वारण आहुत हुए वे। नारसिंह अपृति पार्यों के नाम फरने वाले की तित किये यहे हैं। १२०। अस्यस्त चौर सम के हारा चुक देव ने जगवान जिब की आराधना की थी। फिर उनने बर के प्रवान फरने वाले जनवान निक की स्तुति की की ।१२०। इसके उप-राम्त देवों और अपुरों की विभेष केटा का निर्देश किया जया है जहाँ पर सहारता में सुक ने अवस्ती के साथ इन्ह ने किया जा ।१३०। बुजियान ने वन्त के कप से अनुरां को बोहिन कर दिया जा। और महती जुति वाले वृह्मपति ने बुकावार्य को जाप वे दिया था।१३१। जगवान विक्रम के सम्ब में विक्रम का माहारम्य कहा जाना है। वहाँ पर तुर्वेनु दौहिन जा जो बहु का सब के छोटा हुआ जो ।१३२। जनुबुह्म आदि सब नृप उसके वृत्र हुए के। काले महारंग अ के कुप उनके पी के वत्र में होने वाले हुए ने। १३३।

कीत्यंते यत्र कारस्त्यंत भूरिद्वविचानेजसः । आतिष्यस्य तु निश्रवें सप्तधा धर्मसंश्रयान् ॥१३४ बाहेस्परयं सूरिभिध्य यत्र लापमुपावृतम् । हरवं तयतः स्पन्नैः नंतनीवीयं तव्यत्यः ॥१६६ श्रविष्यतां तया राज्ञाभुपसं हारण्डदनम् । श्रवागतानां संघानां प्रभूषां चोपवर्णनम् ॥१६६ घोष्यत्यातो कित्युचे श्रीणे सहारवर्णनम् । नंभित्तिकाः प्रश्विका वर्षेवास्यं तिकाः स्मृताः ॥१६७ विविधः सर्वभूतानां कीर्यतो प्रतिसंवरः । श्रवादीतां क्षेत्रानां कीर्यतो प्रतिसंवरः । श्रवादीतां क्षेत्रानां संप्तानां कोपवर्णनम् ॥१६६ श्रवादीतां क्षेत्रानां संप्तानां कोपवर्णनम् ॥१६६ श्रवादीतां क्षेत्रानां परिकास्यते । श्रवादीतां क्षेत्र सम्बानां परिकास्यतिकां सः ॥१४० कोष्यन्ते वाच निर्याः पापानां रौरवादवः । सर्वेवां क्षेत्र सस्वानां परिकासविनिकां सः ॥१४१

महा पर पूर्णक्य के अधिक हम्य और तेल वाने विप्रति के सर्ग के संख्य से नातिक्य का कीलंग किया जाता है 1१३४। जहाँ पर सूरियों ने बृहस्थित के नाप को प्राप्त किया था। हर यंन के यन का स्पर्त है और राजा सन्तन्तु के वीर्य पराजन का कवन है 1१३५। जाने पविष्य में होने वाने राजाओं के जपतहार का कवन है। जो अनागत संब है और प्रमु है जनका स्थवनेन है 1१३६। भीत्व के जन्त में कतियुव के ओण हो जाने पर सहार का वर्णन है। यो भी किसी निमित्त के कारण होने वाने थे, प्राकृतिक वे और जो नात्यन्तिक कहे यहे हैं 1१३३। समस्य वाणायों का अनेक प्रकार का प्रति सम्बद्ध को बात्यन्तिक कहे यहे हैं 1१३३। समस्य वाणायों का अनेक प्रकार का प्रति सम्बद्ध वा वसका कीत्रेन किया जाता है। मगवान भारकर का बृह्हि में न आने वाना परम थोर तयर्ग क अन्त वा 1१३८। सोवव में नज़ब वाहि है इसके वाब विशेष क्ष्य से बहुत का वर्णन है। धूष जादि तात लोकों का उप वर्णन है 1१३२। सपराज परों के हारा नक्षण का परिसीत्तिन किया जाता है। वोजनाभा से सन्ना के परिमाण का विशेष निर्णय किया गया है 1१४०। रौरव जादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के नार्यों के निर्णय का वर्णन किया वस्त है। धूर

वहाण प्रतिसमगांग्सवंसमारवर्णन्।
गितिण्धवंसधण्योक्ता धर्माधर्मसमाध्या ॥११४२
कर्ल्ये कर्ल्ये च भूताना महतामिय संध्यम्।
बसक्यमा च वृ चानि वहाणआप्यनित्मा ॥१४४
दौरात्म्य चैव भोगाना संहारम्य च कष्टता ।
दुर्लग्रंचं च मोकस्य वैराग्यादोषवर्धनात् ॥१४४
व्यक्ताभ्यक्तं परित्यभ्य सत्त्वं चहाणि सस्थितम् ।
नानात्वदन्नेनाच्छुद्धस्तवस्त्वच निवर्त्तं ते ॥१४६
नतस्तापत्रयाद् भोतो क्याओं हि निरजन् ।
बानवं वहाण प्राप्य व विमेति कुभन् ॥१४६
कीर्यते च पुन सगों बहाणोऽन्यस्य पूर्णवत् ।
कीर्यते च पुन सगों बहाणोऽन्यस्य पूर्णवत् ।

बहु। के प्रति नंतर्व के तर्व नंत्रार का वर्तत होता है। वर्त श्रीर सवर्त के समाध्य वाली उपनंति और जवोगति कही नयी है। १४२। कत्य करूव में महान् चूर्तों का भी संसव होता है और अनंक्य दु ख होते हैं सवा बहु। की भी तिरवता नहीं है जवति बहु। का भी विताल होता है। १४३। भीनों को बुरास्मता है अवति जोगी का बुरा प्रभाव होता है और सहार के समय में नहा कह होता है। थायों के देखने से वो वैराप्य उत्यन्त होता है वह बहुत कठित है और मांस होता नहान दुनंत्र है। १४४। व्यक्त और सक्ष्य का पूर्व सत्य बहु। में सिमान होता है। नाता क्यता के वर्णन से वहाँ पर मूख स्तव तिवृत्त हो साथा करता है। १४४। इतके जनन्तर तीनों (आध्योतिक-आधिदेविक आध्यारियक) तार्यों से असमीत होता हुना क्यार्थ निरम्पन बहु। के आत्रार्थ की ही व्यक्ति नम्य बहु। के सर्व का कीर्तन किया वाता है। इतने जनत की वृद्ध-प्रस्त और विक्रिया का कीर्तन किया वाता है। इतने जनत की वृद्ध-प्रस्त और विक्रिया का कीर्तन किया वाता है। १४७।

प्रवृत्तयक्ष भूकाना प्रमूकाना कलानि च । कीर्यंते ऋषिवगंस्य सर्ग पापप्रजानन ॥१४८ प्रादुर्भावो बसिष्ठस्य सन्तेषंन्य तथैन च ।
सौदासास्यिष्ट्रश्चास्य विश्वामित्रकृतोन तु ॥१४६
परात्रस्य बोर्पात्तर्दृश्चात्यां तथा विभोः ।
संज्ञे पितृकृत्यायां स्यास्त्रश्चापि महामुनिः ॥१६०
तृक्षस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य धीमत ।
परात्रस्य प्रद्वेषो विश्वामित्रश्चिष प्रति ॥१६९
वसिष्ठसंत्रृतिश्चीग्नेविश्वामित्रशिषास्या ।
देशेन विधिना विष्ठ विश्वामित्रहितैषिणा ॥१६२
संतानहेतोविभुना गीर्णस्यक्षेत्र धीमता ।
एकं शेवे चतुष्यादं चतुद्धा पुनरीश्वर ॥१६३
तथा विभेद भगवान् व्यासः सार्थास्त्रहित् ।
हस्य गिष्यप्रतिष्येश्च साम्या वेदायुताः कृताः ॥१६४

भूतागों की अबुत्तियां और अपूत जूरों के कल कहे जाते हैं।

पृथियों के समुवाब के पापों का भाश कर देने वाला सर्व कहा जाता है।

1१४०। विस्त्र मृति का प्राहुणीय और सिका क्या जन्म उसी प्रकार से बतनाया नया है। विक्यायित्र के हारा किया हुआ इस सौदान की सिक्यों का

पहल कहा थया है।१४०। सहस्रवन्ती में विषु परानर की उत्पत्ति कहो नयी

है। अपने पिता की कन्या के उत्र से महामुनि क्यासदेव ने सन्य प्रकृष

किया था।१५०। भीमान सह पुत्र सुकरेव भूति का जन्म कहा नया है।

परानर खाँच का विक्यायित्र पुत्र को प्रति प्रकृष्ट विहेंच होता है।१५१।

विश्वायित्र पुत्र की हिला की हच्छा से विन्त की बांसक्ष संस्त्र के ऐसा किया

था।१५२। विमू बुद्धियान वीचे स्कन्ध ने सन्तान के हेतु से एक वेद के चार

था किये के और फिर ईक्वर ने चार प्रकार से किया जा।१५३। जनवान्

विस्त के सनुषह से जनवान् क्यासदेव ने उसी मांति भेद किया चा। उसे

वेद के शिक्यों और प्रविद्वां ने वेद की स्नुत साखार्य की की।१५४।

प्रयोगे प्रह्मला नैक यथा हटः स्वयभुमा । पृद्धवन्तो विशिद्यास्ते मुनयो धर्मकाक्षिणः ॥१४४ देल पुष्पमधीरममी विश्वा सिंदिनीयका ।
मुनास विश्वमधान सर्वामं भूभवमन्य ।।११६
धानीयम्यसिद वक बर्नमानमर्ताद्वाः ।
पुष्ठती यात नियसास्तत धारस्यच पाटितम् ।।११७ • क
नच्छनरतम्य वकस्य यत्र नेमिकिमीयंत्र ।
पुष्य स देत्री मंतस्य प्रस्तृताच सदा प्रभु ।।११६६
उक्का चैवम्यीरमर्वाः :च्यरबमुपानस्य ।
वना गर्ने यवादास्य नेमियायवर्वेव च ।।१६६
दिनिरे वैव सचेव मुनयो नेमिया सदा ॥१६०
मृते सद्दति तवा तस्य चोत्थापन इतम् ।
च्यामी नेमियामा दयया प्रधा युताः ।।१६१

प्रयोग में प्रकृतना नहीं है जेना कि स्वयस्तू में देना है। बने की नाकांका रखने वाले उन विज्ञिष्ट मुन्ति में नूना जा ।१५५। जो कि पुन्त वेस की इन्ना रखने वाले के और जिन्नु उनके हिन की इन्ना रखने वाले के । नुनाय-विज्ञान और नामा में पुन्त-नाम जानों वाला और जुन को बताने नामा था ।१५६। यह क्या है रिहिन वर्तनाम जक जा। पीछे से बतनित्रत होंकर नियत के नमन करें किर वाटिन को बात हो जानने ।१५७। बनन करते हुए कव कक की नहीं पर ही नेति विजीने हो जाती है—कत सन्य में बनु ने नहीं बन्तर विज्ञा था कि उन्ने देश की पुन्तवत कानमा व्यक्ति ।१५७। इन्ने वहीं बन्तर विज्ञा था कि उन्ने देश की पुन्तवत कानमा व्यक्ति ।१५७। इन्ने वहीं बन्तर विज्ञा को का व्यक्ति में कहना हो ने वहीं व्यक्ति वर्ते के वहां प्रकार के विज्ञा के ने विज्ञा वर्ते में कि निव्यक्त वर्ते का व्यक्ति का वर्ते में विज्ञा की विज्ञा की विज्ञा की विज्ञा का निव्यक्त का वर्ते के वर्ति के वर्ति के व्यक्ति का वर्ति की वर्ति के वर्ति कर वर्ति के वर्ति कर वर्ति के वर्ति कर वर्ति के वर्ति कर वर्ति वर्ति कर वर्ति वर्ति कर वर्ति वर्ति कर वर

नि नीमां गामिमां कृत्या कृत्यं राजानमाहरत्।
प्रोति चंच कृतास्थ्य राजान सिश्चित्यदा ॥१६२
अतः सर्गनतः कृरः स्थर्भातुत्रगुरो हरत्।
दुने राजनि राजानु सद्दते मुनयस्ततः ॥१६३

नवर्गरितनं १९ वा कमापग्रामकेतनम् । सन्तिपातं पुनन्तस्य तथा यत्रं महिषितं ।।१६४ १९ वा हिरण्यं सर्वं विवादस्यस्य नैरपूर् । तथा वै नेमिलेतानां सन्ते हारण्यापिके ।।१६५ तथा विवदमानेश्च यद्गु नंस्वापित्यत्र तै. । वनियम्बा श्वरण्यं वै यदुपुत्रमणायुनम् ।।१६६ सम्प्रायम्बा नन्तत्र वायु ने ययुपासनः । इति कृत्यसमुद्देन पुराणाणोपविततः ।।१६७ जनेनानुकमेणेव पुराण संप्रकातते । मुक्तमर्वं सदासेन महानस्युपसक्ष्यतः ।।१६८

इस जूमि को जीमा से रहित करके उन्होंने राजी कृष्ण का जाहरण फिया था। उस समय में जलान किया के साथ ग्रीति को प्रवस्ति किया था। और उनका अला-मांति अलिक्य को किया था। १६२। अल्पर से कूर और सब बनह जाने वाले स्वर्भानु अनुर ने हरण किया था। गाजा के शीक्ष जाने पर जुनि राजा के ही पोने विद्या हो गये थे। १६३। कलाप बाय केटन को गन्धवों के हारा नुरक्षित वेखकर फिर उनका। छन्नियान हुआ था। उसी प्रकार से यह न नतियों न बचा था। १६४। वहां पर सर्था कुछ सुवर्धयय अल्पर से यह न नतियों न बचा था। १६४। वहां पर सर्था कुछ सुवर्धयय अल्पर वेखा या जार जनका अनके साथ विवाद हुआ था। उस समसर वर्द नैविवेशों का यह सथ (बज) वारह वय का था छन वज्र में। १६६। उस आसि परस्पर में विवाध करने जान उन्होंने बहु को सस्वापित किया था। १६६। उस यह की परिस्त मि करके उन्होंने वानुदेव की छपासना की थी। यह इस्कों का समुद्देश है यो पुराल के इस स स में दनवित्त किया क्या है। ११६७। इसो अनुक्य से यह पुराल दनका बित होता है समाय से सुना कर्म होता है और इसस महानु भो जपन कित होता है। १६॥।

तरमात्समासपुरिश्य वश्यामि तव विस्तरम् । पादभाद्यमित सम्यम् योऽधीते विजिनद्वियः ॥१६६ तेनाधीत पुराणं स्यात्मवं नास्त्यत्र सः । यो विद्याण्यतुरो वेदान् सागोपनिषदः।३ जिलाः ॥१९७० हतिहानपुराणाच्यां बेदं नमुपतृंहयेत्। विभेत्यस्पश्चताद्वेशे मामयं प्रहृदिय्यति ॥१७१ सम्यसिनममध्यायं साक्षात्प्रोक्तं स्वयंभुवा । नापदं प्राप्य पुरूषेत यथेष्टा प्राप्नुमादनतिम् ॥१७२ सम्मात्पुरा हाभूक्षेतत्पुराणं तेन तत्स्मृतम् । निरुक्तमस्य यो बेद सर्वपापै प्रमुख्यते ॥१७३ अतस्य संश्रेपिममं शृजुध्वं नारायणः सर्वमिद पुराणम् । संसर्वकानेऽपि करोति सर्व सहारकाले च न मास्ति मृगः ॥१७४

इत कारण गे. समास का उद्देश्य करके आपको विस्तार से कडूगा। को अपनी इम्हियों पर विजय प्राप्त कर सेने वासा पूरव इस जाच पाद का भनी-भारत से बध्ययन किया करता है।१६६। उसने इस सम्पूर्ण पुराण का ही मानों अध्ययन कर लिया है--इसमें केनमात्र भी सक्तय नहीं है। द्विज-नजों। जञ्जों और सपनिचयों के सहित जिसने चारों वेदों का जान जान कर मिया है ।१७०। इतिहास पूराओं से वेब को समुपन् हित करमा चाहिए। को बहुत ही कन पढ़ा लिखा पुरुष है उससे वेद भी जब ब्याला है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा । १७१। सासात् स्थयम्बूने स्वयं कहा है कि इस अक्टबाथ के अध्यास करने वाला पुरुष आपदा को प्राप्त करके भी कभी बोह को अन्त नहीं हुना करता है और अपनी अभीड नित को प्राप्त कर सिया करता है।१७२। कारण यह है कि यह पूराण प्राचीन कास में हुना नाजीर उनने यह कहा चाकि नो इसके निक्ता जानता है वह सब प्रकार के पापों से प्रमुक्त हो जाना करता है। १७३। इससिए इसके सक्षेप का श्रवण करो । वह तन्पूर्ण पूराण शाक्षात् अगवात् शारावण का ही स्वक्य है। सनगंकान में भी सभ करता है और संद्वार के कान में फिर नहीं होता है।१७४।

नैभिषावयातं वर्णनम् प्रत्यवोषन्युनः सूतमृषक्षते तयोधना । कुत्र सत्रं समधवने वामद्युतकर्मणाम् ॥१ कियन्तं चैव तत्कास कच च समवत्तंत ।

वाचचके पुराण च कच तत्सप्रभवन ॥२

जाचचके विस्तरेणैंक परं कौतूहलं हि न ।

इति सचोदित सूत. प्रत्युवाच कुम वचः ॥३

गृजुध्वं यत्र ते धोरा मेनिरे सञ्ज्ञमुत्तमम् ।

यावन्तं चाभवत्कालं यथा च समवर्तत ॥४

सिसृक्षमाणो विश्वं हि यजते विसृजत्पुरा ।

सत्रं हि तेऽतिपुण्य च सहस्रपरिवत्सरान् ॥॥

तपोगृह्पतेर्यंत्र बह्या चैवाभवत्स्वयम् ।

इडाया यत्र पत्नीत्वं ज्ञामित्रं यत्र बुद्धमान् ॥६

मृत्युव्यके महाते बास्तस्मिन्सत्रे महात्मनाम् ।

विबुधावचोपिरे तत्र सहस्रपरिवत्सरान् ॥७

तपश्चर्यां के धन बासे जन कृषियों ने श्रीसूतजी से फिर कहा बा कि जन अद्भुत कर्मों के करने वाली का वह यज कहाँ पर हुआ वा । १। वह समय जिसमें यह का वजन हुआ। वा कितना वा और वह किस प्रकार से सम्पन्न हुआ का?। बायुरेव ने पुराच की किल शीत से कहा का?।श उन्होंने बहुत विस्तार के लाख इस पूराण का कथन किया बा---इसमें हम सबके हृदय में बढ़ा भारी की तूहल हो। रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया का तो जो सुतनी ने करन सुन अवन से उत्तर दिया वा ।३। हे मुनियों ! बाप सोग सदन की विए। वहाँ पर उन होरों ने उस उत्तम सब को किया था। और जितने समय पर्यन्त वह वहाँ पर हुना था और जिल रीति से हुआ या ।४। इस विज्ञाल विज्ञ्य का सूजन करने की इच्छा बाला मबन करता है तब पहिले विसूबन करता है। यह तन अध्यक्षिक पृथ्य अध है जो कि एक नहन्न परिवस्तरों तक हुता था। है। जहाँ पर गृहपेति का बह्यातप स्वयं हरे हुनाथा और जिसमें परनीत्व इका का वा और बहुई बुद्धिमान् नामित्र पर ।६। उत्त महात् आत्माओं शाओं के दश में नहातेज बोले पृत्यु ने सब किया बा। बहुस परिक्त्सरी तक बहु पर देवनजी ने निवास किया वा 👊

भ्रमतो धर्मचकस्य यत्र नैमिरणीयंत ।

कर्मका तेन विषयात नैनियं मुनिय्जित्य ॥ द यन सा गोमती युष्पा सिद्धकारकस्थिता। रोहिणी समुना तन गोमती सानवन् सानान् ॥ १ शक्तिवर्येष्ठा समभवद्वसिष्ठस्य महारमन् । सक्त्राया मुतायाचादानमुत्तमतेजसः ॥ १० कत्मावपादो नृपतिर्यक्ष सक्तव्य शक्तिनाः। यन वैरं तमभवद्विक्वामिश्वसिष्ठ्योः ॥ १११ वर्ष्यत्यां समभवद्वक्वामिश्वसिष्ठ्योः ॥ १११ वर्ष्यत्यां समभवद्वक्वामिश्वसिष्ठ्योः ॥ १११ तन ते मेनिरे त्रीम मेमिने बहुम्बादिनः। वैभित्तं अजिरे यस्मान्त्रीमयीयास्ततः स्पृता ॥ १६६ तत्स्वमम्बन्धां समा द्वादम सीमनाम् । पुरुष्वसि विकाने प्रशासति वसुन्धरान् ॥ १४

स्त्रम करते हुए धर्ष यक की नेशि जहाँ पर ली में ही नवी थी। उस कर्त से मुनियों के हारा सम्बित नेशिय विक्यात हुआ था। वा नहीं पर्य पुष्पमंत्री वामती नवी है जी कि निक्षों और थारणों के हारा स्वा सेशित रहा करती है। वहां पर अमुना शेष्ट्रिती एक ही आगमान में यह नोमती हो नवी थी। ११ पहारमा वसिक्ष की जिल्हा उवेद्धा हुई थी थी उसम तेथ बाबी अस्थाती की मुना का नामा बान था। १०। करमायपाद मृह और सिक्ष के सित्त करदेव से बहां पर विक्यामिय और विसक्ष मुनि का वैर हुआ था। ११। जिल स्थल पर अदृश्यांनी में परासर मुनि ने बण्य पहल किया था। जिलके सात में विश्व मृति का पराभव हुआ था। ११। यहां पर उन शहा वादियों ने उस सेस को अभिक्ष माना था। श्योंकि यहां पर नैनिक्ष श्रम किया था अनएक तभी से वे स्थ नैनिक्ष कहे गये के ११३। यह सब वन मुक्तिमारों का हाथन वर्षों सक हुआ था जबकि विक्रमी पुनरवा तुप इस समुक्तारा, पर बाधन क्यों सक हुआ था जबकि विक्रमी पुनरवा तुप इस

अद्यादम सयुद्रस्य द्वीपानश्चन् पुरूरमा । नुतोप नैव रत्नानां संस्थादिति हि नः भूषम् ॥१५ उर्वजी अक्षमे तं च देवदूतप्रकोदिता।
भाजहार च तस्सनपूर्वस्था सह सगतः ॥१६
तिस्मन्तरपतौ सन्ने नैमिषीयाः प्रचिक्तरे।
ये गर्भ मुधुदे गङ्गा पावकःहीय्नतेत्रसम् ॥१७
तत्त्वयं पर्वते न्यस्तं हिर्ण्यं सम्पद्धतः ।
हिर्ण्ययं तत्त्रचक्के यज्ञबाटं महारमनाम् ॥१६
विश्वकर्मा स्वयं देवो भावनो लोकभावन ।
स प्रविश्य सतः सन्ने तोषामिततोजसाम् ॥१६
ऐइ पुरूरवा भेजे तं देव मृगयो चरन् ।
तं हृद्वा महदाश्चयं यज्ञबाटं हिर्ण्ययम् ॥२०
लोभेन हृतविज्ञानस्तदादातुषुगाक्रमन् ।
नैमिषीयास्ततस्तस्य चृक्ष्यून्यितं भृणम् ॥२१

सद्दारह समृद्र के द्वीपों का अजन करने हुए भी पुरुश्वा सोभ से रत्नों से सन्तृष्ट सहुत्रा था—ऐसा हमने मृता है।१५। देवदूनों के द्वारा प्रेरित हुई उवंशी से उसकी अपना पनि बनाने की कामना की थी। वर्षणी के साथ संगत होकर उनने उन सत्र का बाहरण किया था। १६। उस नर पति के होने पर नैथियोयों ने सत्र किया था। गंधा ने पाषक से दीप्त तेज बासे जिस नमें का प्रस्व किया था। १३। उसके तुन्य पर्वंत में व्यक्त किया हुवा हिरण्य (सुवर्ण) हो गया था। इसके अनन्तर उन महात्याओं को हिरण्य कर दिया था। १६। मोकों को प्रसन्त करने बात परम बातुक विश्वकर्मी क्या देव था। उन वपरिधित नेज बासों के सत्र में किर उस निश्वकर्मी ने प्रवेत किया था। ऐस पुरुष्टा ने जिसार करने हुए उस देव था सेवन किया था। उसने अब देवा था कि वह स्था का स्पर्ण एकदम मृत्यं मय है तो असको महान् आक्यर्य हुआ था। १६-२०। सोभ के कारण उस राजा का सब आन मह हो गया था। और उसने उसको स्तर्य प्रहण करने का जपहाय किया था। तब तो थो नैमियोय भूनिगण वहाँ पर के वे उस राजा पर बहुत अ हुए थे। २१।

निजन्तुरवापि सं कृद्धाः कुणवर्ष्यं मंनीविणः । सपीनिष्ठास्य राजानं मुनयो देवचोदिताः ॥२२ कृतवर्षं विनिष्पिष्टः स राजा स्यजहात्तनुम् ।

श्रीवैत्तेयैस्ततस्तस्य युद्धं चक्र नृपो भूवि ॥२३

महत्तस्य महास्मानं पितदं वं प्रचक्षते ।

स तेष्वपृथेष्वेव धम्मैणीलो महीपति ॥२४

आयुरायभवायाय यमस्मित् सन् नरोत्तमः ।

शान्तियिखा तु राजानं तदा बहाविदस्तवा ॥२६
सन्तमारेभिरे कत् पृथ्वीवस्तात्ममूर्तयः ।

अनुव सन्ते रोचां तु बहाचयं महात्मनाम् ॥२६
विववं सिसृष्टमाणानां पृशा विववसृजामितः ।
वैज्ञानसैः प्रियसवैवित्यिष्टयैमैरीचित्रिः ॥२७

अजैव्य मुनिभिजातं सूर्यवैक्यानरप्रमः ।

पितृदेवाप्सरः सिद्धौधवौरग्यारणैः ॥२८

बन ननीवियों ने बहुत कोशित होते हुए कुन के बजों से बनका हनन किया ना क्योंकि के मुनियन नप्रविधा में निश्वा रखने वाने जोर देव के हारा प्रेरित ने 1991 कुनाओं के बजों से पितकर इस राजा ने अपना नरीय स्थान दिया था। उसके बनरतर भूमि में बतके उनंशी के पुत्रों के लाग गृप ने बुद्ध किया था। २३। नहुत्व के जिसको महरश्या पिता कहते हैं। उन अव-भूगों में हो वह महीपित बहुत ही धर्मनीन था। २४। इस समय में बहा बेलाओं ने राजा को नाग्त किया था। २५। जारम पूर्ति वासे अन्होंने पृथ्वी के समान सम करने का बारम्य कर दिया था उनके सम में उन महारनाओं का बहुत वर्ष हुआ था। २६। विश्व के नुभन करने की इच्छा बासे का प्राचीनकान में विश्व के सम्हाओं भी भौति वैचानस-प्रवत्तवा-काल किय्य-मरीवियों सम और नुनियन-पितृयल-देव-अप्तरा-तिश्व-गण्यर्थ-उरव और थारम के साथ वह सूर्य तथा वैश्वानर के समान प्रमा वाना हुवा था। २५-२६।

भारते जुजुने राजा देनैरिन्द्रसमी यथा। स्तोकत्रस्त्रगृहैदेवान्यितृ न्यिश्यद्य कर्मेमिः॥२१ भानजुं सम ययाजाति गंधवादीन् यथाविधि । भाराधने स सस्मार तत. कर्मान्तरेषु भ ॥३० जमु सामानि गन्धना ननुनुन्नाप्सरोगनाः । स्याजहुमु नयो साम विज्ञाक्षरपदा सुमाम् ॥३१ मन्त्रादि तत्र विद्वांसी जजपुरूष परस्परम् । वित्रावननेत्रचीय निज्ञच्तुः प्रतिनादिनः ॥३२ भूवयन्त्रचे विद्वांसः सन्दार्थन्यायकोविदाः । स तत्र हारितं किचिद्विविज्ञ्बं हाराजसाः ॥३३ नैय यजहरा देत्या नेव वाजमुकारित्रचः । प्रायत्नित्तः दिख्यं च न तत्र समजायतः । ३४ जित्रप्रताक्रियायोगैविधिराजीध्वनुद्वितः । गृषं च वृत्वे सत्रं दादनाव्दं मनीविज्ञाम् ॥३६

धारतीयों के बारा राजा तेवाकों ने इ-त के समान को भाषुक्त हुना वा । जरुगें-को तो और कृष्टों से देवनकों का सवा पित्न कवों से पितृतकों का और नत्वर्व जादि का वाति के अनुकार विधिपूर्वक किया करते थे । असने जाराधना में और किर अन्य कर्यों में क्यरण किया का 126-इ-1 पत्थां का सामरेश के पत्थों का नाम कर रहे के परम जुन और निवित्य अजरों और पतों में बुक वानी का अक्यारण कर रहे के जो परम कृज की 1261 वहां पर विद्वान नोम परस्पर में नक्यों का क्या करते थे । मितवार्यी गल विश्वकायाद के वचनों के द्वारा निद्वन कर रहे थे 1221 व्यक्तिमध्य और अव्यक्ति स्थाय के भागा वहां पर में । वहां पर कुछ भी हान्ति नहीं भा और बहाराकारों ने मनेल किया था (६३। दैत्यनल यज्ञ के हरण करने नाने महीं में और वाजमुख वस्त्र नादि थे । प्राथित्यक्त जीर वरिद्रता वहां पर महीं में और वाजमुख वस्त्र नादि थे । प्राथित्यक्त जीर वरिद्रता वहां पर महीं में 1241 निक्त-प्रथा और किया के पोर्गों से नाकियों में विधि अनुक्तिय की वयी थी । इस रोति से वह बज नशीवियों का बारह यस पर्यना वृद्धि पूर्त हुना था 132।

ऋषीणां नैमिवीयाणां तदभूदिव विज्ञणः । वृद्धाचा ऋत्विजो वीरा ज्योतिष्टोमान् पृत्रकपृत्रक् । १३६ । । विकरे मृष्ट्यमना सर्वानयुत्तदक्षिणान् । । १ हुन ५ हुन ॥ भवाग्तवज्ञो वजान्ते वासुदेवं महाधिपम् ११६० पप्रच्छुरमितारमार्गं भवद्भमंदत् ज्ञितः । प्रचोदितः स्ववंनावं स च तानववीत्प्रभू ११६० जिल्यं स्वयंभृयो देव सर्वं प्रत्यक्षत्वज्ञी । जिल्यं स्वयंभृयो देव सर्वं प्रत्यक्षत्वज्ञी । जिल्यंग्वानादिभिवंदं सर्वोस्लोकान्विभति य । मण्तस्कन्त्रा भूता नाचाः भवंतोयात्ररात्ररात् ।। ४० विवर्यमंदतो यस्य संरिचताः सप्तसप्तकाः । स्पृहत्त्रयाणां सूतानां कुर्वेत् सर्वं महावनः ।। ४१ तेत्रसम्बाप्य्यानां द्यातीह गरीरिण । प्राचाचा वृत्तय पञ्च धारणानां स्ववृत्तिभि ।। ४२

ख्यां का नो कि नैनियोग से नह सब इन्त के समान हुना ना ।
इताक-खरिनम नौर वीर पीछे को नौर नमन करने नाते होते हुए न्योति-होमों को नुनक र ननको अनुन विज्ञान नाते कर रहे के । नहीं पर यह समाम हुना चा नहीं पर यहान् आधिय जनवान को मेरित किया चा कि नात्मा बाने के पूछा का कि नापने भूत बाह्यान को मेरित किया चा कि सपने बन के लिए कह करो । और उन अनु न उनने कहा था ।३६ ३०। किथा ननी देव स्वयंत्र्य है जो प्रत्यक्ष कप से देवने वाला है जौर जिलना कार्व नातों नूपन अन्तों से समस्मित रहने हैं ।३१। जोकि नियंग्यान जायि वर्षों से समस्म नोगों का नरम किया करने हैं । नात स्कान्य नावाजों ने मृत से और विवर्षों ने नर्व तो था जराजर बुन्त से जिलके अदन् सह समक्ष संस्थित नहायम दूत तीनों स्पृष्टों का नय कर रहा था ।४४०-४१। जपायों के सरीर वारी तेन का नहां पर बारक करता है । वारणाओं की प्रामास वांच बुत्तियां नपती बुत्तियों से मुत्त वी १४४।

पूर्णमाणः जरीराणां धारणं यस्य कुर्वते । बाकाशयोनिर्द्धगुणः जन्दस्पर्धसमन्त्रितः ॥४॥ बाकोरणि समाक्यातः जन्दज्ञास्त्रनिषक्षणे । मारत्याः श्लदणयां सर्वान्युनीस्प्रहृजादयस्तितः ॥४४ पुराणकाः सुमनस पुराणाश्रययुक्तया । पुराणित्यता विद्राः कथामकथित्भः ॥४५ एतत्सवं यश्रावृत्तमाख्यान द्विजसत्तमाः । ऋषीणां च परं जैतल्लोकतत्त्वमनुत्तमम् ॥४६ विद्याणा यत्पुरा प्रोक्त पुराणं ज्ञानमुत्तमम् ॥४६ वेवतानामृषीणाः च सर्वपापद्रमोचनम् ॥४७ विस्तरेणानुपूर्व्यां च तस्य वक्ष्याम्यनुक्रमम् ॥४८

जिसका शरीरों का धरण को पूर्यमाण होता हुआ करता है। आकाश जिसकी योनि है वह दिगुण है और शब्द तथा स्पर्श समन्वित ।४३। शब्द शास्त्र अर्थीत् व्याकरण के विदानों के द्वारा साधीरिक कहीं। गयी है। परम नम्न और मधुर वाणी से सभी मुनियणों को आनन्दित करते हुए ही ऐसा किया था। ४४। सुन्दर मन वाले को पुराणों के जाता थे उन्होंने पुराणों के समाध्य के युक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत थे उनसे विभु ने कहा कही थी। ४४। हे दिज्ञेष्ठी । यह सब आख्यान जैसा भी हुआ था। ऋषियों का यह परम सर्वोत्तम लोक तस्त्र है। ४६। प्राचीन काल में बहा। जी ने उत्तम जान पुराण कहा था वह वेवताओं से और ऋषियों के सभी प्रकार के थापों का मोचन करने वाला है अब पूर्व विस्तार से और जानुपूर्वी अर्थात् आरम्भ से अन्त तक क्रम से में अनुक्रम से बहलास गा। १४७-४८।

#### -----

### सर्ग-वर्णनम्

भृणु नेषां कथां दिव्यां सर्वपापप्रमोचिनीम् । कथ्यमानां मया चित्रां बह्वयां श्रुतिसंमताम् ॥१ य इमां धारविश्वरयं भृणुयाद्वाप्यभीक्षणशः । स्ववंश धारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीवते ॥२ विश्वतारा याक्ष-पञ्चायथावृत्तं यथाश्रुतम् । कोर्यमान निधोक्षार्यं पूर्वेषां कीत्विद्धं नम् ॥३ धार्य वजस्यमायुष्य स्वर्ग जानुष्मभेव च ।
कोल ने स्थिरकीर्तीनां सर्वेषां पुष्यकर्मणाम् ॥४
यस्मात्कल्यायने कल्पः समर्थ जान्ये जान्वि ।
सस्मै हिरण्यमर्भाय पुन्वायेक्वराय च ॥॥
जाम प्रवमायेव विरहाय धनामृत्रे ।
सहाये लोकनन्त्राय नमस्कृत्य स्वयभुवे ॥६
महदासं विगेषानं सर्वेह्नप्यं सन्ध्रमम् ।
प्रज्यभ्रमाणं बर्धातः पुरुषाधिष्ठिनं च यन् ॥७

भी तुष्रजी ने कहा-सन्दर्भ पार्थी का प्रशोधन कर देने वाली उनकी परम विश्व कवा का आप जब जबन की जिए जो कि बेरे द्वारा कही जा रही है। यह कथा बहुत ही 'बॉयव' है और खुति के संतत है। इनका प्रयुर मर्थे भी है। है। जो पूरव इस कथा को नित्य क्रारण किया करना है और बारम्बार इतका अवन किया करता है वह बपने दल को बारण करके जन्म मैं स्वर्णनोक्त में पनिष्ठित हुना करना है।२। जिन प्रकार के हुना है जीर वीना मुनानवाहै को यह क्या किस्स ताराहै। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीर्रित किया हुआ यह पूर्व में होने वालों की कीर्त्त का बढ़ाने वाला है ।३। मह परम धन्यपन देने वाला । जाबू के बढ़ाने बाला—स्वर्गलोक बाह्र कराने बाला कोर ल कुर्जों का नामक है। स्विट कीर्ति से बुक्त पुष्य कवीं वाले सबका कीलंग करना इन उपयुक्ति सभी के बेने बाला होना है। हा जिलकी करन भी करन का कन बारण किया करना है और सम्पूर्ण मुक्ति के लिए भी मुन्ति है उन पुरुषों के स्वामी हिरण्यमध्ये के लिए जो अजग्ना है-सबसे भवन है -सबमें परमचेष्ठ है और प्रवाजों का सूजन करने वाले हैं उन लोह सम्ब क्रवान्त्र इहारयों के लिए नवस्कार है ।५-६। जो महत् का बादि में होने बाला है, जो विशेष के जगा बाला है जो बैक्प्स से बुक्त है-ओ जनाज माना है-- मो पांच मचामा बाना है-यो बद बारत है और पुरुवाधिरिहत हैं जि

नासंयगास्त्रवस्यामि तृतसर्ययनुनमम् । जन्यकः कारणं यनन्तिरवं सदमदारमकत् ॥६ प्रधान प्रकृति चैन यमाहस्तरविश्वकाः । गन्धसपरगैहींनं णक्दम्पर्गैविविजितम् ॥१ अगकोनिम्महाभूत परं बहा सगाननम् । विग्रहं सर्वभूतानामव्यक्तमभवत्किल् ॥१० अनाचंतमत्र स्वमं तिगुण प्रमधोष्ययम् ॥ असोप्रतिकमणे यं बहा यत्मदमन्परम् ॥११ तन्धात्मना सर्वमिदं व्याप्तमासीत्ममोमयम् ॥ गुणसाम्ये सदा तम्मिन्नविभानं तम्मोमयम् ॥१२ सर्वकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य नै ॥ गुणमावाद्भासमाने महातत्वं वभूव ह ॥१३ सूक्ष्म स तु महात्रग्रे अव्यक्तोन समावृतः ॥ सत्योद्रोको महात्रग्रे सत्वमानप्रकाणकः ॥१४

इस परमोलक्ष भूनों के सर्वे की अंदल ने अपरंज्य करने में बतना-के गा । को अध्यन्त कारच है वह नित्य है और प्रतको स्वरूप वर्ष पर्व चनद् बोनों ही प्रकार जा है। या साबों का जिल्लान करने जाने विचारक लोग उस क्यम्बक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं को कि नन्ध-क्य**र्व और** रन से रहिन है तथा जब्द ने भी विश्ववित है। हा शब्दूर्ण जनत् की उत्पत्ति स्वान, यहाभून सनातन परब्रहा सवा समस्त भूनों का निवह निश्चित कप से अञ्चल हो नया या 1901 आदि और अन्त ते रहित अवन्या, सुक्त कप बाला सत्य-रज और नव-इन तीन नुजों से युक्त जबाँत् जिनुवात्मक, सबका प्रमाय भी वह है जो जलाम्प्रतिक, न बानने के वोग्य, सत् और बसत् त्यक्य बाना, पर बहा है। जो सभी मृतीं का नियह है वही अध्यक्त हो गया है। ।११। उसी को कारमा ने यह सम्पूर्ण विश्व ब्यास है तम से परिपूर्ण है । उस सनय में उस नुजों (तीनों नुजों) के नाध्य होने पर शह तमोसब विकास नहीं होता है ।११। जब ज़बन का सबय होता है उन काल में केन के जाता के द्वारा अधिष्ठित प्रमान के नुजों के जब ने भागशान होने पर यह सहा-तत्व होगया वा ।१३। जाये वह सूत्रम रूप वाला महान् अध्यक्त है समाभूत था। नत्य तुम की अधिकता से युक्त महानु केवल सत्य का ही प्रकाश करने बाला वा (१४)

सरवान्महान्स विज्ञेय एकस्तरकारण स्मृतः।

सिंगमात्रं समुत्पन्तं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं महत् ॥१४
संकल्पोऽष्टयंत्रसायक्त तस्य वृत्तिद्वयं स्मृतम् ।
महासृष्टि च कुठते बीतमातः सिसृक्षया ॥१६६
धर्मादीनि च भूतानि लोवतत्वार्यहेतवः ।
मनो महारमनि बह्म दुर्वु द्विक्यातिरीववरात् ॥१७
प्रज्ञासिध्यं सर्वस्वं सक्यायतनरिंगमिनः ।
मनुते सर्वभूतानां तस्माच्नेष्टफलो विभुः ॥१६६
भोक्ता त्राता विश्वक्तारमा वर्त्तनं मन उच्यते ।
सरवानां संग्रहे यस्माग्महांच्च परिमाणतः ॥१६
शेषेभ्यो गुणतत्वेभ्यो महानिव तनुः स्मृतः ।
विश्वक्तिमान मनुते विभागं मन्यतेऽपि वा ॥२०
पुत्रयो भोगसंबंधासेन चासौ संति स्मृतः ।
वृहत्वाद्वंहणत्वाच्च भात्रानामित्यलाश्रयात् ॥२१

सर्व से बहु महान् एक बानने के बोग्ब है। बौर एक ही कारण कहा
गया है से बहु महान् एक बानने के बोग्ब है। बौर एक ही कारण कहा
गया है से बहु से अधि किन नहत् के बल लिकू ही समूरपत्र हुआ बा।११६।
ग्रुत्त अध्यवसाय है। सूजन करने की इच्छा से बोतमान वह इस महती
सृष्टि को दिया करना है।१६। और धर्म बादि चून मोकतस्वार्थ के हेनु हैं।
गहान् बारमा में मन हो बहा है और ईंग्बर से इसको दुर्बु खि यह ब्याति है।
गहान् बारमा में मन हो बहा है और ईंग्बर से इसको दुर्बु खि यह ब्याति है।
गहान् बारमा में मन हो बहा है और ईंग्बर से इसको दुर्बु खि यह ब्याति है।
गां कवायन रिमयों से सब चूनों की प्रज्ञा सिच्च सर्वम्ब मानता है।
इस कारण से विमु केच्टा के बाला होता है।१०। घोक्ना (घोमने बाला)
परिचाय करने बाला-विभवत बारमा बाला बरतने बाला जो है बही नन
कहा जाता है। जिसमें तस्त्रों के संग्रह में है और परिणाम से महान् है।१६।
शेष जो गुणो के तस्त्र हैं उनके महान की ही भौति तन्तु कहा गया है।
विभक्ति स युक्त को मन्त्रता है अथवा विभाग को मानता है।२०। यह पूक्त
उसके द्वारा अवाद भरीर के हारा घोगों का सम्बन्ध होने से सत् में कहा
गया है। मृहत् होने से और बृहणत्व होने से और भावों का पूर्व जावय
होने से पैदा होता है।२२।

यसमाद्भृहिषतः भाषात् बह्याः तैन निरुण्यते ।

बापूरयित यसमाच्या सर्वात् वेहाननुषत् । ११२२

बुध्यते पुन्तवस्थात्र सर्वात् भाषास्मृषक् पृथक् ।

शास्मित्त् कार्यकरण ससिद्ध बह्यात्र. पुरा ।।२३

प्राकृते देवि वर्त भाँ होत्रको बह्यसमितः ।

स मै नरीरी प्रवम पुरा पुरुष तच्यते ।।२४

बादिकर्ता स भूतानां बह्यायं समयित्राम् ।।२३

हिरण्यामं सोऽण्डेऽस्मिन्धादुर्भूतक्यतुर्मुखः ।

सगँ च प्रतिसर्वे च क्षेत्रको बह्य समितः ।।२६

कर्णै. सह पृण्छने प्रस्थाहारैस्यजति च ।

भजने च पुनदँहास्ते समाहारत्विषु ।।२७

हिरण्ययस्तु यो मैत्स्तस्योद्धतु मैहारमनः ।

गर्नोदकं सबुदान्तु हरेषुक्यापि पञ्चता ।।२६

जिससे जानों का बूंड्ज करना है उसी के कहा --इन नाम से कहा जामा करना है। नौर जिस कारण में सनस्त हेनों को जनुमहों के हारा आपूरित करता है। २२। वहाँ पर पुल्च तक जानों को पुजक पुजक जानता है। उनमें तो पहले कहा का कार्य और करण से जिस हुआ है। २६। है देखि। मुक्तको प्राकृत ततलकर बनलामा करो। जो केन्स है वह बहा से सनित है। वह जरीर धारी निश्चव हो पहिले पुक्च कहा जाया करता है। २४। बहा के जाने समन्तीं जूतों का वह जादि कर्ता है। २१। वह हिरव्यवर्थ इस अब्द में जार मुखों भाना बाइजू त हुना जा। तने जीर प्रतिसर्व में केच्या बहा संनित है। २६। करनों के साथ पूछते हैं और प्रस्थाहारों से स्थान करते और ने पुनः तनाहार सम्धियों में देहों का सेनन करते हैं। २७। हिरव्यव जो नेव जिरि है उस नहान जारना वाने के नशींदक कर उद्यार करने के निवे संबुद प्रज्ञना का जी हरण करते हैं। २०।

यस्मिन्त्र इमे लोकाः सप्त वे सप्रतिष्ठिताः । पृथिको सप्तभिद्वीपै. समुद्रै सह सप्तभि ॥२६ पर्वतैः सुमहृश्विष्टचे वदोभिष्टच सहस्रकः । अस्त स्वस्य त्विमे लोका च तविष्ट्यमिद अन्त् ॥६० चन्द्राविस्यो मान्तवो सग्रह सह वायुना।

लोकालाक च यन् किचिटण्ड तिस्मन्द्रतिष्टितम् ॥३१

सापां दश्युण नंब ते तसा बाह्यतो वृत्ता ।

तेत्रो दश्युणनंव वाष्ट्रतो वायुना तृत्वम् ॥३५

वायुदंशगुणनेव बाह्यतो नभसा वृत्त ।

आकाशमानृत सबं बहिशूं ताविना तथा ॥३३

मूताविमंहला चंब प्रधानेनावृतो महास् ।

एनिरावरणंडक सप्तिम, प्राकृतेवृंतम् ॥३४

इच्छ्या वृत्य चान्योन्यमरचे प्रकृतयः स्थिताः।

प्रसर्गकाले स्थित्वा च सम्तव्य परस्परम् ॥३५

जिस अनु में वे सात नोक मंत्रतिष्ठित है। इनमें पृथिवी है जो सात हीयों से और सात नयुरों से युट्ट हैं इस पृथ्यों में महान् पर्यत है और सहयों निहर्म भी विश्वमान है। अन्दर स्थित इसके ये सब मोक हैं और अन्दर में रहते विश्व में यह जगत रहता है। २६-३०। समस्त नक्षणों के साथ अन्द्रमा और नूर्य है तथा बायु के साथ सथह है। और नोकालोक है। जो कुछ भी है। यह सब इस अपद में प्रतिष्ठित हैं जर्भात विद्यमान रहा करता है। ३१। वस नुने तेय के साथ वाहिर को आर अस बायुन रहते हैं। इस पूर्णित बायु के हारा यह तेय भी बायुत रहना है। ३२। वस नुने नम (आकास) से यह बायु मृत रहता है जोक बाहिर को आर है। फिर वह आकास सम्पूर्ण बाहिर भूतादि से आयृत है। ३३। मूताविक बहान से समायृत है और महान प्रधान के हारा यावुत है। इन सात प्राकृत बावरणों के हारा यह अव्य बायुन रहा करता है। ३४। एक दूसरे के बरण में परस्पर में इन्ह्रम से बायुत प्रकृतियाँ स्थित है और प्रसन के अर्थात् प्रमुजन के समय में स्थित होकर प्रस्पर में प्रसन किया करती है। ३५।

एव परस्पवैश्वेव धारयति परस्परम् । भाषाराधेयनावे । विकासारते विकासिषु ॥३६ अव्यक्तः रेत्रवित्युक्तः ब्रह्म क्षेत्रज्ञभुस्यते । इत्यव प्राकृतः सर्गे क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु स. ॥३७ अबुद्धिपूर्व प्रथम प्रादुभू तस्तिष्ठिद्यथा । एनद्धिरण्यगर्भस्य जन्म यो वेस्ति तस्वत । आयुष्मान्कीर्तिमान्धस्यः प्रज्ञावाष्ट्य न सगयः ॥३=

इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं। वे विकार वालों में आधार और आधेय के भाव से वे सब विकार होते हैं। 13६। इस अव्यक्त की ही क्षेत्र कहा जाता है और बहु क्षेत्रज्ञ कहा जाया करता है। इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है और बहु क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित होता है। इक्ष प्रथम अबुद्धि पूर्वेक होता है जिस तरह से तिहत होती है। हिरण्यमर्भ का जन्म तो तात्विक रूप में जातता है वह आयु वाला-कीर्ति से समन्वित-धन्य और प्रज्ञा वाला होता है—इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं हैं। इन

## ।। स्रोक--वर्णन (९) ॥

स्त उवाच अात्मन्यवस्थित व्यक्ते विकारे प्रतिसहते।
साधम्यें णावित्व प्रधानपुरुषौ तदा ।।१
तम सत्त्वगुणावेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ ।
अनुद्रिक्तावनुचरौ तेन प्रोक्ती परस्परम् ।।२
गुणसाम्ये लयो ज्ञेय आधिनये सृष्टिरुच्यते ।
सत्त्ववृद्धौ स्थितिरभूद् ध्रुव रश्चिणखास्थितम् ।।३
यदा तमसि सत्त्वे च रजोष्यनुगर्त स्थितम् ।
रज प्रवर्तक तच्च बीजेष्विव यथा जलम् ।।४
गुणा वैषम्यमासाद्य प्रसगेन प्रतिष्ठिता ।
गुणेभ्य क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो ज्ञेया हि सादरे ।।५
णाविता परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः ।
सत्त्व विष्णु रजो बह्या तेमो छद्र प्रजापति ।।६
रज प्रकाणको विष्णु र्वह्यास्वष्टुत्यमाप्नुयान् ।
जायते च यतिष्वत्रा लोकसृष्टिर्नहौजसः ।।७

भी सून जी ने कहा — स्थालत के जारवा में अवस्थित होने पर और विकार के प्रति सहत हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सहकर्मता के साथ अवस्थित हुआ करते हैं। शासमोगुण कीर सत्वगुण ये दोनों समता से व्यवस्थित हुआ करते हैं। उसके साथ ये उद्रिक्त नहीं होते हैं और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं। २। जब इन गुणों की समता होती है तो उस समय में लय जात लेता चाहिए और अब इनमें किसी भी अधि-कता अर्थात् परस्पर में विवसता होती है तो उस अवस्था में सृष्टि कही। जाया करती है सत्व की वृद्धि में स्थिति हुई भी और ध्रुव पद्य शिखा वे होता है और वह बीजों में अल के ही समान प्रवर्त्त होता है।४। ये गुण विवमताकी दशाको प्राप्त करके प्रसङ्घ से प्रतिब्दित होते हैं। गुणों क क्षोप्यमाण होने से ये तीनों गुण वड़े आदर में जानने के योग्य होते हैं।श्रः ये शास्त्रम अर्थात् नित्य रहने बाने हैं --परमगृक्षा है---सबकी आत्मा है भीर भरीरघारी है। सत्वगुण विष्णु है—रजीवुण प्रजापति शहा है भीव तमोगुण साक्षात् रुद्र देव हैं।६। रअ।गुण के प्रकाशक विष्णु बह्या के सहा होने की अवस्था का प्राप्त किया करते हैं। जिस महात् ओज वासे से यह विवित्र प्रकार की सृद्धि समुत्पन्त हुआ करतो है ।७।

तमः प्रकाशको विष्णु कालत्वेन व्यवस्थितः।
सत्त्वप्रकाशको विष्णुः स्थितित्वेन व्यवस्थितः।।
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणाः।
एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयोऽन्तयः।।
परस्परान्त्रया ह्याते परस्परमनुत्रताः।
परस्परेण वर्तते प्रस्परमनुत्रताः।
सन्योन्य मिथुनं ह्याते अन्योन्यमुपजीविनः।
क्षणं वियोगो न ह्यावां न त्यजति परस्परम्।।११
प्रधानगुणवेषस्यात्सर्गकाले प्रवर्तते।
अदृष्टाऽधिष्ठितात्पूर्वे तस्मात्मदसदारमकान् ।।१२
प्रह्मा नृद्धित्विम्युन युगपत्संवभूव ह।
तस्मात्तमौध्यक्तमय क्षेत्रको ब्रह्मसङ्गकः।।१३

अर्थों के तत्त्वों का जाता होगा।४८। वह अपने पितरों के गीरव से सुसमस्थित होगा और महान यत्त्व से परम घोर तप करके निश्चय ही स्वर्ग से यहाँ पर यङ्गा को लावेगा।४६।

तदंभसा पावितेषु तेषां गानास्थिभस्मसु ।
प्राप्तुवति गरि स्वर्गे भवत पितरोऽखिला ॥५०
तथित तस्या माहारम्यं गगाया नुपनन्दन ।
भागीरथीनि लोकेऽस्मिन्सा विख्यातिमुपैष्यति ॥५१
यत्तोयप्लावितेष्वस्थिभस्मलोमनखेष्वपि ।
निरयादपि सयाति देही स्वलॉकमक्षयम् ॥५२
तस्मान्त्व गच्छ भदं ते न गोकं कर्त्तुमहंसि ।
पितामहाय चैवैनमश्व संप्रतिपादय ॥५३
जैमिनिष्वाच-

त्ताः प्रणम्य त भक्तवा तथेत्युक्त्वा महामति. । ययौ तेनाभ्यनुजातः साकेतनगर प्रति ॥५४ सगरं स समासाध त प्रणम्य यथाकमम् । स्यवेदयञ्च वृत्तांत मुनेस्तेषां तथात्मनः ॥५५५ प्रददौ तुरगं चापि समानीतं प्रथत्नतः । अतः परमनुष्ठयमञ्जवीस्ति मयेति च ॥५६

उस पतित पावनी गङ्गा के पुनीत जल से उन सबके गात्र-अस्थि और भस्म के पवित्र हो जाने पर वे समस्त आपके पितृगण स्वर्ग में गति को प्राप्त करेंगे। १००१ हे नृपनन्दन उस गङ्गा का माहातम्य ही ऐसा अद्भुत है। राजा भगीरच के द्वारा यहाँ लान से इस लोक मे उसका नाम भागीरची प्रसिद्ध होगा। ११। गङ्गा का बड़ा अद्भुत माहातम्य होता है कि उसके जल में किसी भी प्राणी की अस्थि-भस्म-नख अधि कोई भी माग जब प्लावित हो जाता है तो बह प्राणी नरक की यातनाओं से भी मुक्त होकर अक्षय स्वर्गलीक मे चला जाया करता है। १२०। इस कारण से अब आप यहाँ से चले जाइए—आपका कल्याण होगा—आपको कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह को यह अन्त ले जाकर दे दो। १३। जैमिन मुन्ति एकधा संदिधा चैत्र विधा च बहुमा पूनः । योगीस्वरः सरीराणि करोति विकरोति च ॥२१

वह प्रवन ही लगीर का जो कि प्राप्तनक से ज्यवरिका बा। वहीं पर सनुषम जान से और वैराग्ध में नप्तति या। इनके अम्बक्तना के लिए बत गर्न में वह जी-जो भी इच्छा करता या वहीं करता या वयों कि इसके नीनों नुज यक में किये हुए ये और बाब से वे एक दूसरे की अपेक्षा करने बाते वे १२५ १६। चतुर्वु स प्रहाशय को बाह्य किया का और सभ्त करनेवाले पुरुष हुए । इस प्रकार से न्ययम्म् की हो ये तीन अवस्थाएँ जो ।१७। बहुात्व की देशों में सब रजीगुण है जोर काल की अवस्था में रजीगुण और छुनी-मूम होता है। जब पुरुष की दशा में यह होते हैं तो तत्वनुम के बुक्त होते हैं। इस प्रकार से 'स्वधरफु में नुनों की बृत्ति होती है। १०। जब बहुत की बना में यह रहते हैं तो बह साकों का तुबन किया करते हैं। जब कास का स्वरूप धारण किया करते हैं तो उन सभी कोकों का तक्षण करते हैं। अब कैनल पुरुष की बला में होते हैं तो यह उदासीन रहते हैं । ऐसे रहबस्थ की ही मैं बीन भिरन भिरन समस्माएँ हुआ फरशी हैं 1१६। ब्रह्मा कमन के बसरें के समान ने नों जाने होते हैं और काल का अब उनका स्वकन होता 🛊 तो जरूजन के समान कृष्ण वर्ण होता है । जब उचासीन पूरव के क्य में होते हैं ती बहु परमात्या के स्वक्ष से पुण्डरीकाक होते हैं।२०। एक प्रकार हे-यो तकार से — तीन प्रकार से फिर यहत प्रकार से योगीस्वर प्रजु अनेक **जरी रों को बनावा करते हैं और बदलते पहा करते हैं**।२१।

नानाकृतिकियाक्ष्यमाश्रयति स्वलीलयाः।
तिश्रा यद्वतैने लोके तस्मारित्रगुन उच्यते ॥२२
त्रुद्धां प्रविभक्तस्याक्ष्यनुष्यूं हु प्रकीनितः ।
यदा नेतं तदार्थाते यद्भक्ते विषयान्त्रभु ॥२३
यस्यस्याः सतत् भावस्तस्यादान्या निरुध्यते ।
नृषि सर्वगनक्षात्र नरीरे सोऽच्ययास्त्रभ् ॥२४
स्वामी मर्वस्य यस्सर्व विष्णु सर्वप्रवेशनान् ।
भवतानयम्बुधावान्नायो नायस्यसम्ययात् ॥२५
परम सप्रदृष्टस्वाद् वतादोनिति स्मृति ।

भवंत सर्वविज्ञानात्सवे सर्वे यतस्ततः ॥५६ भराणां स्वापन ब्रह्मा नस्माम्नागयण स्मृतः । विद्या विभाग्य चारमानं सकस सप्रवर्णते ॥२७ सृत्रते यसते चैव पास्यते च विभि स्वयमः । मोऽये तिरुष्यगर्भ सन् ।दुर्भूतः स्वयः भू ॥२०

अनेक क्रिया-जाबार और स्थक्त का जानव जन्न किया करते हैं और बहुसब अपनी ही जीना में करते रहा करते हैं। संस्कृषि बहु तीन प्रकार वासे होकर रहत है इसी कारण के इनको निगुण कहा जाता है ।२२। चार प्रकार से प्रविभवत होने से वह चतुन्य है कहा तथा है। जिस सभय में यह सबन किया करते हैं उस समय में यह मधॉम्स होते हैं अमू विषयों का भोग किया करते हैं। २३। जो स्वश्य होते हैं तब निरम्तर भाव होता है। इसी से भारता कहा आता है और ऋषि इसमें सर्वेगत हैं। यह सरीर में आने हैं।२८। भवनान् विष्णु सबके स्वामी है क्योंकि विष्णु का सभी में प्रदेश होता। है। अनवान् अप्रतद्भावन नाम हैं और नाम का सभय महीं होता है। २५। सपहुर हाने से परम है और देवता होने से साम्यह स्पृति है। सबके विज्ञान होने से यह सर्वत्र है क्योंकि वह सबकें हैं जलएक बहु हुनै कहा जाता है। १६। नरों में अर्थात् जलों में वह स्थपन किया करते हैं इस कारण से बहुआओ भाराधण कह नवे हैं और अपन आपके स्वकृप को तीन प्रकार से विभक्त करके यह अकल से सप्रवृत्त हुआ करने हैं।२७। इन तीनों स्वरूपों से वह माका का सूबन पामन और क्रम से वसन किया करते है। वही सबसे आने हिरण्यनमें होते हुए स्वयं प्राहुनू त हुए हैं।२०।

भावो हि स्ववशस्त्रेव अभागत्वादय स्पृतः । गम्माद्धिरभ्यगर्मभ्य पृराणेषु निरुष्यते ॥२१ श्वयनुषो निवृत्तस्य कालो वर्णाप्रतस्तु यः । ग शक्य परिसंख्यातु मनुषर्वश्रतेरि ॥३० कन्पसञ्चानिवृत्तस्तु पराधौ बह्यणः स्पृतः । तावर्षे तोऽस्य कालोऽस्यस्तस्याते प्रतिबुद्धपते ॥३१ कादिष्यंसहस्राणि गृहभूतानि यानि थः । समतीरानि कल्पानां तावण्छेषात्परे तु वे ॥३२ यत्स्वयं वर्त्तते कल्पो याराहस्तन्तिकोधतः। प्रथमं साप्रतस्तेषां कस्पो वै वर्त्तते च यः ॥३३ पूर्णे युगसहस्रे तु परिपाल्य नरेश्वरै ॥३४

क्यों कि यह सबसे आदि काल में होने वाले हैं। अतएव यह स्ववशी हैं अर्थात् अपने ही वश में रहने वाले हैं ऐसा ही कहा गया है। उसी कारण से पुराणों में इनकी हिरण्यगर्म कहा आया करता है। रहा जो स्वयम्भुद है वह निवृत्त का वणीं में अपकाल है। इसकी परिसंख्या सनु के सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। ३०। कल्पों की संबंधा से निवृत्त बहुता का परार्ध कहा गया है। उतने ही में इसका वह काल है उसके अन्त में अन्य काल अतियुद्ध होता है। ३१। करोड़ों सहस्र वर्ष जो कि इसके गृहभूत हैं। उतने कल्पों के समतीत हैं और जो गेथ हैं वे दूसरे हैं। ३२। जो स्वय कल्प है वह वाराह कल्प है --ऐसा ही समझ सो। अथम उनमें साम्प्रत है और जो कल्प होता है। ३३। एक सहस्र युगों के पूर्ण हो जाने पर नरेश्वरों के हारा परिपालन के थोग्य है। १३४।

## ।⊫<mark>सोककस्पनम् ;(२)</mark> ।।

--×--

सूत उवाच-आपोऽग्रे सर्वगा असन्तेतस्मिन्पृथिवीतले ।
गांतवाते. प्रलीनेऽस्मिन्न प्राज्ञायत किचन ॥१
एकाणंवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
विमुर्भवित स ब्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥२
सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णो ह्यतींद्रियः ।
बह्म नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सिलले तदा ॥३
सत्त्वोद्रेकान्निषिद्धस्तु शून्यं लोकमवंक्षत ।
इमं चोदाहरत्यव श्लोकं नारायण प्रति ॥४
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो व नरस्नवः ।
अयनं तस्य ता प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृत ॥५
तुल्य युगसहस्रस्य वसम्कालमुपास्यत ।

स्वर्णपत्रे प्रकुश्ते बहात्वादशैकारणात् ॥६ बहुम तु सलिले तस्मिन्नवाम् भूत्वा तदा चरत् । निशायामिव खखोतः प्रावृट्काने ततस्ततः ॥७

भीमूतजी ने कहा-इस पृथियी तत्य में सबसे पूर्व जल हो जल सर्वेच वा और यह कोम तवा प्रसीन था। इसमें इस समय कुछ भी नहीं वाना जाता था। १। केवल एक समुद्र ही वा और उध सागर में सभी स्वा-बर (जबर) और बङ्गम (बर) नह हो गये थे। विश्व (व्यापक) नह प्रहा जी उस समय में नहस्रों पादों और नेत्रों वाले हो जावा करते हैं।२। सहस्रों शीवों बाले, सुबर्ग के समान जिनका वर्ण था और जी इन्हियों की पहुँच से परे ने जर्यात् जपत्यका ने ऐसे पुरुष नारायण नाम नाने बहा उस समय में समुद्र में जयन कर रहे ने ।३। सत्य के जब्रेक से निविद्ध होते हुए उन्होंने इस समय में इस लोक को कृत्व देखा था। यहाँ पर भगवान नारायण के विवय में इन निम्न निश्चित श्लोक को उदाहत किया करते हैं।४। जसी को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के बारमब हैं। वे जल ही जन नारायम प्रमुके निवास स्वान है अवएव प्रमुका नाम नारायण कहा गया है। १। सहस्रों युगों के तुन्य काल तक वे प्रमु वहाँ पर निवास करते हुए रियत रहे थे। बहार्य के अदर्शन के कारण ने वे स्वर्ण पत्र किया करते हैं ।६। उस बल में ब्रह्माओं अवाक् होकर उस नमय में विवरण कर रहे के जिस तरह से चर्चा ऋतु में राजि में खदोत ककमता हुआ वहीं से वहाँ चूमा करवाः है अधा

वतस्तु सलिले तस्मिन् विज्ञायांतर्गते महन् । बनुमानावसंमूढो भूमेरुद्धरणं प्रति ॥ ६ ॐकाराहतनुं त्वस्यां कल्पाबिषु यथा पुरा । वतो महारमा मनसा विश्यमगम्बित्तवन् ॥ ६ सलिलेऽवप्लुतां भूमि हब्द्वा स सम्बित्तवन् । कि तु रूपमह कृत्वा सलिलादुद्धरे महीम् ॥ १० जलकीशासमुचित वाराहं रूपमस्मरतः । बहुष्यं सर्वभूतानां वाङ्मयं बह्मसंशितम् ॥ १९ दशयोजनिवस्तीर्जमायतं जतयोजनम् । नीजमेषप्रतीकाणं मेषस्तिनतिनः स्वनम् ॥१२ महापर्वत्रश्रमाणं श्वेततीक्ष्णोपदिष्ट्रणम् । विद्युदग्निप्रतीकाजमादित्यसमते नमन् ॥१३ पीनवृत्तायतस्कन्धं विष्णुविकमगामि च । पीनोस्मतकरीदेज वृवनक्षणप्रित्तम् ॥१४

इयके उपराश्त बस बस में बस्तर्थंत में बहुत, का जान प्राप्त किया या मुमिका उज्जारण करने के विषय में मूदना से रहिन जन्होंने बनुमान किया या । दा इसके परभात् अस्य बॉकाराष्ट्र तनुका वीसे पहिले कस्पों के मारि में या उन महारमा ने मन में ही उन विभव त्वरूप का जिन्तन किया या। १। उन विज्ञान सम की राजि में उन्होंने बूबी हुई भूमि को देशकर मनी भौति चिन्तन निया वा कि नवा स्वरूप धारण करके में इस चूनि का जस से उद्यार करूँ।१०। जस में कोड़ा करना बहुत हो उचित है। इस तरह के उन्होंने बाराह के रूप का स्मरण किया था। जो कि समस्त माणियों के हारा न देखने के दोश्य है और बाइनय ब्रह्म की संज्ञा बाजा है ।११। उसका विस्तार दश योजन का वा उसकी बौडाई जबति फैलाब सी मोजन था। नीसे सेच के समान उसका वर्ण वा और वेच के वर्जन के सहस इनिन की। १२। एक निनास पर्नत के तुरुष उसका नरीर का और उसकी बाह्रें बरेट एवं उब और तीरुच बी । विज्ञानी की अध्य बैसी होटो है उसी प्रकार चमक वी तथा सूर्व के समान उसमें तेज का 1931 मोटे और बोडे स्कृत्य वे और भगवान् विष्णुके विक्रम से नममतील थे। उसकी कृटिका माग स्पून और ऊँवा या। वह बूच के नक्षणों से पूजित था।१४।

भाग्याय भपमतुक वाराहममितं हरिः।
पृष्यिष्युद्धरणायांम प्रविवेश रमासकम् ॥१५
वीक्षासमाप्तीहिरण्ड् कतृदनी जुत्मुकः ।
भाग्निज्ञाने वर्षरोमा बहाशीयों महानया ॥१६
वेरस्कन्धी हिवर्गेन्छहंन्यकृथ्यदिवेगवान् ।
प्राप्तिज्ञाने युतिमान् नानादीक्षाभिरम्बितः ॥१७

विक्षण इत्यो तोनी श्रद्धांमरवमयो यिषुः ।
उपाक्रमंदिवश्यंक प्रवस्थितं मूक्त ॥१६
मानाछन्दोगतिषयो नुत्रोपनिषदासन ।
मानापरनीमहायो वै गिरिश्ह्राङ्गियोष्ण्य ॥१११
श्रहोराचेदाणयरो वेतांगद्युतिष्र्षण ।
आज्याचः स्नृबस्तु इ सामग्रोपस्यनो महान् ॥२०
सत्यवर्ममय श्रीमान् क्रमंविक्रमसन्द्रत ।
गायश्यानवा श्रीमान् क्रमंविक्रमसन्द्रत ।

हरि जनवानु ने जिसन बाराह के रूप को बारण किया का जो अतुन या और पृष्टियों के जम ने बढ़ारण करने के लिए अमूर्ति रनामन में प्रवेश किया था । अब बाराह चनवान के स्वरूप की बन्न का रूप देते हुए बताबा माता है बीका की समामि इदि के बाढ़ों वाने के । अनके दांच कर्यु का और मुख में आहुति थी। जिल्ला मध्य भी और उनके रोम बच्चों के संवास थे। महाम् तपन्ती बहा वार्षे या ११४-१६। देशों के स्कन्धों वाने तथा हकि की मन्त्र से बुक्त और हश्य कश्य आवि के वेश में नव्य है। बार्ग्यम के सरीर बाले--- कृति से बुक्त में और नाना प्रकार की जिल्लाओं से नमस्तित है । १७० हृदन विभक्ता है। तथा भवा सन्दर्भ के परिपूर्ण विभू कोगी है। उत्पादमें की विष वाने और प्रवासीवल वृषय काते हैं।१०। अनेक छन्द वित पय है और मुद्धा क्यतिबंद आसम है। बाधारू पिनी पंत्री की सहायमा बासे तथा पन्छ की जिल्हार के समान उच्च है। १६३ अहीराच अर्थात् दिन जीर राचि क्पी नेशों के बारण करने शाने हैं तथा नेहों के बाज़ भूति वाले हैं। पूर मंग्ब करले हैं — सुच्य ही सब है तथा सामनेय का घोष ही स्वति है जो कि मक्षान है (२०) कीमाब् सरवधनं से परिपूर्व है जीन कभी के विक्रम से सरकृत है। प्राथम्थिकों के नवों वाले है जोर कोर पनुजानु है ऐसा वह महामख है।२श

उत्गातांत्रा होमन्तिः फलबी बमहीधवधी । बाच तरारमसबस्य वास्मिकामोमओकितः ॥२२ भक्ता यशराहोताञ्चाप मं ।बिजल्पुन । अस्तिसछादितां चूमि समामिन्छर जापतिम् ॥२३ अपगन्या बुहाबैता तचन्त्राचंसमम्बसन् ।
सामुद्राश्च समुद्रेषु नारेयास्च नरीषु च ।
पृथक् तास्तु समीकृत्य पृषिश्या सोऽविनोदिगरीत् ॥२४
प्राप्तमाँ रह्ममानास्तु तदा सनतंकाश्मिना ।
तेनाश्मिना विनीनास्ते पर्वता धृवि सर्वतः ॥२६
सत्यारेकार्णवे तस्मिन् वायुना वन् संहिता ।
निविक्ता वत्रयत्रासस्तत्रनत्राचलोऽभवन् ॥२६
ततस्तेषु प्रकीर्णेषु सोकोदधिगिरींस्तचा ।
विश्वकर्मा विभवने कल्पादिषु पुन पुनः ॥२७
ससमुद्रामिमा पृथ्वी सध्नद्रीपा सपर्वताम् ।
भूराचात्रवत्ररी सोकाश्यनः पुनरकल्पयन् ॥२८

भाषा है। उद्गार है—हों मिल हूं और क्यों के बीज महीक्षि हैं। शाक्यर जारमस्थ के हैं तथा नारिस्का सोन्मोजित है। २२। यजकराहरण चरू है जौर फिर अमों में प्रवेश किया था। अस्ति से संक्यावित मूसि कों समा चाहते हुए जाएति को प्राप्त हुए जोर वहाँ पहुंच कर इनका हुक किया था। तथा सक का अस सम्यास किया था और नामुध समूजों में तथा यो सावेस थे ने निवरों ने उस नकते पूथक नभी कुन करके उन्होंने पूजियों में सिरियों को चुना था। २३-२४। वहिने सब में प्रश्नय काल की संवर्तक जिला से वो क्या सम्प्र में इस्तामन थे। उस अस्ति से सनी ओर भूमि में वे विलीन हो नवे थे। २३। उस एक माम रहने थाने समूद में साथ से जो वायु के हारा सहित थे। वहाँ-यहाँ पर निवरक थे वहाँ-यहाँ पर जवन हो क्या था। २६। उसके जनस्तर उनके प्रवीण होने पर नोक तथा असि गिरियों को विश्वकार्त ने कल्यादि में बार-वार विवासित किया है। ५०। समुद्र से इन पूछ्यी को को नातों हीयों जे कुक्त और पर्वतों के सहित है। भू अधि चारों सोलों को बार-वार कल्यान किया था। २६।

शोकान्त्रकल्पियाचा च प्रजासर्गं ससर्जं ह । त्रह्मा स्वयभूभँगवाच सिमृक्षुविविधा प्रजा ॥२१ समर्थं सृष्ट सदूर्यं करपादिषु वया पूरा । तस्याभिक्यायतः सन् तदा नै मुद्धिपूर्वकत् ।।३०
प्रधानसम्काने च प्रायुभू तस्तमोमयः ।
तमो मोहो महामोहस्तामिको द्धां धसिकतः ।।३१
अधिया पञ्चपर्वेषा प्रायुभू तम् महारमनः ।
पञ्चधावस्यितं चेव की अनुम्मलतानृताः ।
कहिर्गतण्याप्रकानस्त्रयानि संत्र एव च ।।३३
मन्मात्तेषां कृता बुद्धितुं व्यानि करणानि च ।
तस्माच्य संबृत्तारमानो नगा मुख्याः प्रकीतिताः ।।३४
मुख्यमर्गे तदोद्भूत हच्दवा ब्रह्मारमसंभवः ।
अप्रतीतमनाः सोऽथ तदोत्पत्तिमयस्मत् ।।३५

मनेक प्रकार की प्रमामों का तुनन करने की इक्छा बाने हहाजी में मी स्थ्यन्य मयनान् हैं मनेक नीनों की करणना करके उन्होंने प्रमानों का नुकन किया था :> १ पहिले करण आदि में जो स्थरूप था छसी क्या की मृष्टि का नुकन किया था : उस शुनन का अधिक्यान करने हुए उन्होंने दुखि पूर्वक ही मर्ग किया था : ३०। अधान के समकान में तम से पूर्व प्राहुणूं त हुई भी अप-तृत्रा था । उस तम का नोह-नगमोध-तापिन और अध्य — वे सम्राएं वी ।३१। उन नशान जात्मा वाले की प्रज्य पर्वा अविद्या प्राहुणूं त हुई भी अप-एवं जन कामियानी और क्यान करने वाले ब्रह्मानी का वह सर्ग भी पांच प्रकार का व्यवश्यत हुआ था ।३२। सभी ओर बीश-कुम्म और नशाएँ तम ने आबूत ये और वाहिए तथा अन्तर प्रकाम नहीं था तथा तम नि संस था ।३३। विषये उनकी दुखि की गयी थी और दुख नथा करने अप ही सभु-त्यान स्थान अप स्थान करने वाले तथा का करने स्थान करने आप ही सभु-त्यान हुए काम्प्राप्ती ने उस सभय से मुख्य नर्ग में उन्होंने शाय की स्थानि का स्थान स्थान वा स्थान वा नि संस था। वा नि में अप नीन करने वाले उन्होंने उस समय में प्रश्वा को देखा था और अपने यन में अप नीन करने वाले उन्होंने उस समय में प्रश्वा को देखा था और अपने यन में अप नीन करने वाले उन्होंने उस समय में प्रश्वा को स्थान सिया था। ३५।

तस्याभिध्याय स्थान्यस्तिर्येत्रमोतोऽश्यवतेतः । यम्मानिर्येग्ववरोतः तिर्मस्त्रोतहातः स्मृतः ॥३६ तमोबहुत्वाले सर्वे हाजानबहुनाः स्मृताः ।
उत्पाद्यप्राहिणभ्वेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानितः ॥३७
बहुकृता बहुमाना अद्याविष्ठदृद्धिधारिमकाः ।
एकादसेद्वियविष्ठा नवशारमादयस्तवा ॥३६
बद्दी तु तारकाद्याक्य तेषां कितिया स्मृताः ।
अतः प्रकाणास्ते सर्वे बाबुताक्य बहि पुन ॥३६
निर्वेक् स्रोतस उच्यते वक्यारमानस्त्रियज्ञकाः ॥६०
दियेक् स्रोतस उच्यते वक्यारमानस्त्रियज्ञकाः ॥६०
दियेक् स्रोतस्तु वै दितीय विक्वमीक्वरः ।
बिम्नायमपोद्भृत हष्ट्वा सर्गे तवाविष्ठम् ॥४१
तस्यामिष्यायतो योत्स्य सात्त्वकः समजायतः ।
कद्रशुनस्तृतीयस्तु नद्वै चोद्व्वै व्यवस्थितम् ॥४२

अधिक्ष्यान करने वाले अनका अन्य एक तिर्शक् स्रोत हुना चा। जिसमें तिर्में विवर्णित होते ने इन कारण से नह फिर लिमीक स्रोत कहा मया था ।३६। उस नियंक् भीन में तमीगुण की अधिकता वी इस कारण से बै सभी बहुत विश्विक अज्ञान से शयन्त्रित कहे गये हैं। वे शब उत्पाद्य के बाही में और उस सजान में ही जान के मानने बाम में 1804 वे अहादार से मुक्त में और नात्माहकू।री में । ऐसे में नदठाईस प्रकार के में । इन बादन इन्द्रियों के भेद ने जा कि नेत्र, कान, नासिका, जिल्ला और स्वक्-ये पान क्षानेन्द्रियों है और हाथ, पद, नूदा उपस्य और जिल्ला—ये पांच कर्मेम्द्रियाँ हैं और एक मन है। तथा नौ प्रकार के बारमा है।३६३ भीर बाठ तारकावि हैं और उनकी जाक्त के प्रकार कहे गये हैं। वे सब अन्वर में प्रकान वासे हैं फिर वे वाहिर से समापृत हैं।३६। तियंक् स्रोत कहे जाया करते हैं और बस्यात्मा तीन संज्ञा वाने हैं।४०। तिर्यक् स्रोत का सुबन करके ईश्वर ने दूसरे निश्व की रचना की जा। इसके जनस्तर उद्युत अभिप्राय को देखकर वर्षात् उस प्रकार के सब का अवशोकन किया था। (१) इस तरह में अभि-भ्यान करने वासे बनके जो अन्त्य सारिवक सर्गं समूत्यन्त हुआ था । तीसरा **ठो ऊड**्बे स्रोत या भीर वह ।न'क्चत रूप से अपर की हा ओर व्यवस्थित ब्धा ।४२।

बस्म।दूड्वं न्यवर्तत तत्रुर्ध्वस्रोतसज्जाम् ।

ता सुख श्रीतिबहुला बहिरंतश्च वावृताः ॥४३
भकाणां बहिरंतश्च उद् वंमोतः श्रणा स्मृताः ॥
नवधातायमस्ते वं तुष्टात्मानो बुधाः स्मृताः ॥४४
ऊद् वंस्रोतस्तृतीयो यः स्मृतः सवं सवैविकः ॥
उद् वंस्रोतः सु सृष्टेषु वेवेषु स तदा श्रभः ॥४५
श्रीतिमानभवद्वद्गा ततोऽन्यं नाभिमन्यतः ॥
सर्गमन्यं सिसृद्धुस्त साधकं एनरीश्वरः ॥४६
तस्याभिध्यायतः सगं सत्याभिध्यायिनस्तवा ।
श्रादुवंभौ भौतमगं सोऽवाक् स्रोतस्तु साधकः ॥४७
यस्मान्वेवविश्वतंते ततोश्वाक्मोतसस्तु ते ॥
ते च श्रकाशबहुलास्तमस्पृष्टरजोधिकाः ॥४६
तस्मान्ते दु खबहुला श्र्योश्यव्च कारिणः ॥
श्रकाणा बहिरंतश्च मनुष्याः साधकाव्च ते ॥४६

कारण यह है कि यह कार्य में रहा था। इसी लिए उसकी कार्य सीत संज्ञा होती है। वे सुन्न पूर्वेक बहुत प्रीति पूर्ण के और बाहुर मीतर मानृत में 1931 बाहिर मीतर रहते वाले प्रकास कार्य सीत प्रचा कहे तमें में । मी नौ साता जादिक के वे सुष्ट आत्मा वाले बुन्न कहे गये हैं 1981 को कार्यकात सीधरा कहा गया है वह सब सदैविक है। उस समय में कार्य सोतों के सुन्न किये जाने पर बहु प्रमु प्रसन्त हुए के 1981 बहुताओं का मन बहुत प्रीतियुक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था। फिर ईंग्बर ने अन्य सामक सर्ग के सुन्न की इच्छा की थी। 1981 सर्ग ही रचना का अभि-ध्यान करने वाले और उस समय में स्रोत अवाँक सामक वा 1961 कार्य यह है कि वे अवाक् प्रवृत हुआ करते हैं इसी से के जर्थाक् स्रोत होते हैं इसी से वे अवाक् स्वृत हुआ करते हैं इसी से के जर्थाक् होते हैं। इसी से वे अवांक स्वेन होते हैं इसी से वे अवांक स्वेन होते हैं और उनमें प्रकास की बहुमता हुआ करती है और सब में स्वर्ग किये हुए रजोगु का अधिकता से युक्त होते हैं। प्रवा इस कारण उनमें है खों की अधिकता है और पुनः पुनः करने वाले हैं। बाहिर और सम्बर प्रकास होते हैं और वे प्रमुख्य सामना करने वाले हैं। प्रवा सक्षणेनरिकार्यस्तेरह्या च व्यवस्थिताः ।
सिद्धारमानो मनुष्यास्ते गन्धर्वः सह धर्मिणः ॥५०
पञ्चमोऽनुग्रह् सर्गश्चनुद्धां स व्यवस्थितः ।
विपर्ययेण जनस्या च सिद्धमुक्यास्त्रचैव च ॥६१
निवृत्ता वर्तमानाण्य प्रजावने पृतः पृतः ।
भूतादिकानां सत्त्वानां वहः सर्गः स उच्यते ॥६२
स्वादनाश्चाप्य-ीलाश्च जेवा भृवाविकाश्च ते ।
प्रचमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु स ॥६३
सन्मानाणां द्वितीयस्तु चृद्धमुर्गः स उच्यते ।
वैकारिकस्तृतीयस्तु चैद्धियः सर्गं उच्यते ॥६४
इत्येते प्राकृताः सर्गा उत्पन्ना बृद्धपूर्वकाः ।
मुक्यमर्गश्चतुर्थस्तु मुक्या वै स्वावरतः स्मृता ॥६४
तिर्यक्सोतः समर्गस्तु वैद्यायोग्यस्तु प्रश्चमः ।
स्वाद्धम्भोतः समर्गस्तु वैद्यायोग्यस्तु प्रश्चमः ।
स्वाद्धम्भोतः समर्गस्तु वैद्यायोग्यस्तु प्रश्चमः ।
स्वोद्धम्भोतः समर्गस्तु वैद्यायोग्यस्तु प्रश्चमः ।

वै नारक साबि नज़कों से जाठ प्रकार से व्यवन्तिन होते हैं। वे ननुष्य गलाबों के साथ धर्म वामें होते हुए सिख जात्या वाने हैं। 14का प्रविधा सनुबद नामक सर्ग है जो चार प्रकार का स्ववन्ति है। विषयं से से जोर करित से और मिक से उसी माँति सिख मुख्य हैं। ११। तिवृत्त और वर्तयाम बार-बार उत्पन्त हुआ करते हैं। भूगाविक स्वावन और आया जोन जानने के बोग्द हैं। प्रवच पहुत् का चर्म है वह बहुता का सर्म सम्माधानों का होता है और मूनसर्ग कहा जाया करता है और भूगनमें वहा जाया करता है। सीक्या सर्म वैकारिक है जो इन्तिय सर्ग के ताम से पुकारा जाता है। १४०। के सभी बाकुन नर्ग हैं जो बुख पूर्वक समुख्यन्त हुए हैं। प्रमुख सर्ग चोधा है और निक्यव ही स्वावर शुक्य कहे वने हैं। ११६। जियक संग्त सो निर्धान घोतियों वाभा पांचा होता है। जनी भाति कर्म कोतों का सर्ग कठा है को देश्य सर्ग के नाम से कहा अया करता है। १६६।

तत्रोद्ध्वस्रोतसां सर्गः सप्तयः स तु मानुषः ।

वहमोनुग्रहः सर्गः सारितकस्तामसम्ब सः ॥१७
पर्वते बेक्ताः सर्गाः प्राकृताद्यास्त्रयः स्मृता ।
प्राकृतो बैक्तम्बैव कौमारो नवमः स्मृतः ॥१०
प्राकृता बुद्धिपूर्वास्तु नयः सर्गास्तु बेक्ता ।
बुद्धिपूर्वाः प्रवर्तेषुस्तकर्गा बाह्मणास्तु वै ॥११६
विस्तराच्य यया सर्वे कीरवंभान निवोधत ।
चनुद्धां च स्थितस्सोऽपि सर्वभूतेषु क्रस्तजः ॥६०
विपयंयेण सक्तथा च बुद्ध्या सिद्ध्या तयैव च ।
स्थावरेषु विपर्वासस्तियंग्योनिषु मक्तितः ॥६१
विद्धारमानो मनुष्यास्तु पृष्टिदेवेषु कृत्स्नणः ।
वयो ससर्व च बह्या मानसानारमनः समान् ॥६२
वैयत्येन तु न्नानेन निवृत्तास्त्रयस्तु ते ॥६३

बहीं पर कार्न सोतों का सातवाँ वर्ग है वह मानुच सर्ग होता है।
भारू में अनुचह नान नाना तर्ग हैं और यह दो प्रकार का होता है—एक
सारियक तर्ग है और मूलरा तानश है। १०। वे पांच बंकत अर्थात निकार से
बुक्त दोनों प्रकार कर को सर्ग है वह नवम कीमार होता है। शाकृत तीर
बैक्रत दोनों प्रकार कर को सर्ग है वह नवम कीमार होता है। १६। आकृत
तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। बैक्रत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृक्त होते हैं और उसके
वर्ग साहान हैं। १६। जिस्त प्रकार से वे सब है वे सब विस्तार से कीसित
होने वान हैं उनको सनस लीखिए। वह नो चार प्रकार से स्थित है और
पूर्वकप से नमस्त मूलों में है। ६०। विराशिता से सिक्त से बुद्धि से और
सिद्धि से होते हैं। स्थावरों में तो विषयोंन होता है—ितमंग् बोनियों में
सुक्ति से होता है। ६१। सिद्धास्था समुख्य पूर्णत्या देवों में पुष्टि है। इसके
सपरान्त बहुमाओं ने अपनी शास्ता कही अमान नानम सर्वाद् जन से
समुख्यमों का नुजन किया था। ६२। वे बैनरर्ग जान से द्वारा महान को भनी
साति जानकर ने तीनों अपवृक्त हो नवे से। ६३।

अमृत्य्वैव प्रजामगं पतिसगं तनस्तृतः ।

बह्या तेषु न्यरक्तं कृ ततोऽन्यान्माप्रकान्सृत्रम् ॥६४
स्थानाधिमानिनां देवा पुनर्वह्यान्गासनम् ।

अभूतमृष्ट् यवस्था ये स्थानिनस्तान्निकोध मे ॥६५
आपोऽनिन पृथिवी वायुरस्तरिको दिवं तथा ।
स्वर्गो दिणः समुद्राश्च मण्डकोव वनस्पतीत् ॥६६
ओवधीनां तथात्मानो ह्यात्मनो वृक्षवीत्धाम् ।
लताः काष्ट्राः कलाङ्गोव सुदूर्ता सधिराज्यहाः ॥६७
अश्रेमासाध्य मासाञ्च अथनान्दयुगानि च ।
स्थाने स्रोतः स्वकीमाना स्थानास्याश्मीव ते स्मृताः ॥६८
स्थानात्मनः स सृष्ट् था तु ततोऽन्यास तथाऽमुजत् ।
देवांच्यीव पितृंश्यीव गैरिमा वर्षिताः प्रजाः ॥६९
भृग्विगरा मरीचिष्य पुलस्त्यः पुलहः कतुः ।
दक्षोऽनिष्य वसिष्ठश्य मोऽसृजन्तव मानसान् ॥७०

प्रजा की सृष्टि को न बंबकर ही फिर बहाओं ने अनस्तर में अतिसरी की रचना की थी। उनके बिरफ हो जाने पर उन्होंने अन्य साधकों का सुजन किया था। ६८। वेबगण अपन स्थान के अभिनान रखने वाले थे। बद्धाओं का अनुशासन हुआ। न हुई सृष्टि की अवस्था वाले थो स्थानी थे उनकी जान आप सोग गुमसे प्राप्त कर सेवे। ६५। यस अग्नि—पृथियों— वायु—अन्तरिक्ष—दिव — स्वर्ग—दिशा—समुद्द—सदियों—वतस्यति—श्रीष-दियों की शहमायें - वृक्षों और वोद्यों की आत्मायं - वता—काह्या—कसा—सुहू तं -सन्ति — राजि—दिन - अर्थमास—मास अयन—अव्य-युग ये स्थान में सोतों में अभिनान वाने हैं और ये स्थान नाम से कहे नये हैं। ६६-६०। उन बह्याओं ने स्थानात्मा वेखा तो ऐसा सेवभोकन करके उनका सुजन करके फिर उन समय में उन्होंने अन्तों का सुजन किया था। उन्होंने देवों की और पितृपणों की सृष्टि की थी। जिनके हारा ये प्रजामें परिवधित हुई थीं। ६२। उन बह्याओं ने वपने मन के हारा नो पुनों की सृष्टि की थी। वेशी से हैं—सृतु— नरीथि—पुलस्त्य—पुलह—कृतु—दक्य—अण्ड और वसिक्ष। उस समय में इनका सुजन किया था। ७०।

नव बाह्यण इत्पेते पुराणे निष्ययं गताः। बह्या ययारमकानां तु सर्वेषां ब्रह्मयोगिनाम् ॥७१ नतोऽसृजत्पुनर्बहमा रुद्र रोषात्मसभवम् । सकल्पं भीव धर्मं च सर्वेशामेव पर्वतान् ॥७२ सोऽमृजद्यवसायं तु बह्मा भूतं सुखारमकम् । सकल्पाच्च व सकल्पो अजे सोऽध्यक्तयोगिनः ॥७३ प्राणाहकोऽसृजद्वाणं चसुभ्यां च मरीचिनम् । मृगुज्य हृदयाक्जन्ने ऋषिः सलिलयोनिनः ॥७४ शिरसञ्चागिराण्यं व श्रोत्रादत्रिस्तयेव च । पुलस्त्यश्व तथोदानाद्यानान् पृलहस्तया ॥७४ समानतो वसिष्ठश्य स्थपानः निर्ममे ऋतुम् । इत्येते बहमण अष्ठाः युत्रा नै द्वादश स्मृताः ॥७६ धर्मादयः प्रयमजा विजेया बह्मणः स्मृताः । भृग्वादयस्तु ये सृष्टा न च ते ब्रह्मवादिनः ॥७७ गृहमेधिपुराणास्ते विज्ञेया बह्मणः सुताः । हादगैते प्रसूपते सह रुद्रेण च द्विजाः ॥७८

ये नी बहा ही हैं—ऐसा पुराण में निक्य को प्राप्त हुए थे। इस सब बहायोगी आस्मकों का बहा के ही समान प्रभाव था। ७१। इसके अनन्तर बहाजों ने रोव कपी अपने जारमं व प्रदेव का मुजन किया था। सकुत्य और धर्म का मुजन किया था और सभी के प्रवेतों की रचना की थी। अन्त बहाजों ने ज्यवसाय की सृष्टि की था और बहा ने मुखारमंक भूत की रचना की थी। उन्होंने जन्मका योगी सकुत्य से सकुत्य को जन्म दिया था। अस ने प्राप्त वाक्ष का सुजन किया था और चलुजों से मरीबि को उत्पन्न किया था। सिमन योगों के हृदय से मृतु चृष्टि अत्यन्त हुए थे। अश जिर से अक्ति को जन्म पहल किया था। उत्पन्त बायु से पुलस्य उत्पन्त हुए थ्यान से पुलह का उद्भव हुआ था। अश समान नामक थायु से विस्त च्यान की उत्पन्त हुए थान से पुलह का उद्भव हुआ था। अश समान नामक थायु से विस्त च्यान की उत्पत्ति हुई थो, अपान थायु से कर्नु ने अन्य यहक किया था। ये इतने बहुगजों के परमंत्र ह्या बारह पुत्र समुत्यन हुए थे। है

हिस्तानों । ये बहारजों के हाइन पुत्र गरमधेरें हुए के १७६। धर्म सादिक प्रकास बन्धरत होते जान बहारजी के पुत्र कह गरे आनने काहिए। जो जुनु सादि की सृष्टि की नवी भी ने बहाबादी नहीं के 1991 के गृहमेधी पुरान बहारजी के पुत्र समझने काहिए। ये हादन कह के मान प्रमुख होते हैं 1981

कतुः सनन्तु भारश्य द्वावेनः वृद्ध् वंदेनशी ।
पूर्वोत्पन्नो नृदा हा नौ भवेषामिष पूर्वजी ॥ • १
व्यतीतौ सम्तम कत्ये पृदाणौ लोकसाधकौ ।
विरुषेतेऽत्र वं लांके तजसाकिष्य चारमन ॥ वल् ताबुभौ योगधर्भाणावादोष्यात्मानमारमना ।
पणाधर्म च काम च वल्येते महौजसौ ॥ ६ १
यथोत्पन्तस्त्रचेवेह कुमार इति चोच्यते ।
सतः सनत्कुमारेति नाम तस्य तिष्ठितप् ॥ ६ ०
तेषां द्वादम ते वना दिख्या देवगणान्यिता ।
कियावन्तः प्रजावन्तो महौष्यिद्वतकृता ॥ ६ ३
। णजांस्तु स इष्ट्वा च बद्धा द्वादम सात्विकान् ।
ततोऽसुरान्यितु न्वेवान्मनुष्यांण्यासुप्रत भु ॥ ६ ४

कतु और सनरकुमार न दो बह्या जो के पुत्र अध्येरेता के। पूर्व की अस्पत्ति में प्राचीन काल में के दानों सकत पूर्व म जम्म प्रहुण करने वाले हुए के 1981 प्रमम कल्प में लोक साधक पुरान क्वतीत हो गये के और इस लोक में जारमा के देज से आजिष्य श्रीकर किरेजित होते हैं। 201 प्रोम के धन बाते के दोनों जारमा से जारमा का आरोध करके होनों महानू लोज बाते प्रमा के धर्म को और काम की वित्तित करते हैं। 221 जैसे ही सरपत्त धानों प्रमा वा बेने ही यहाँ पर कुमार - यह कहा जावा करता है। इसके जननत्त सकता नाम सनरकुमार -यह प्रतिष्ठित हुआ जा। 221 जनके श्रावक अस के बो परच दिन्य जीव देवगां से समस्थित के। के सब किया वाले के और महिवाों से अलंकत के 144 वहां पर प्रमाणों से समस्थित के। के सब किया वाले के और महिवाों से अलंकत के 144 वहां पर प्रमाणों को समस्थित के। के सब किया वाले के और महिवाों से अलंकत के 145 वहां पर प्रमाणों को का वहां को को बाद जनुष्यों को सुनित किया जा। 201

मुखाह्बान बनयन् पिनृ इक्तैयाय बक्षसः ।
प्रजननारमनुष्यास्य जवनास्मिमं मेऽमुरान् ॥ ६५
नक्त सृत्रयुनवं द्वा स्थोरस्नाया सानुषारसन् ।
सृक्षयायक पिनृ इक्तैब देवदेवः समर्थ ह ॥ ६६
मुख्यायुन्यात् सृजन्देवान मुर्गञ्च ततः पुनः ।
सनसञ्च मनुष्याक्ष्य पिनृ वन्महतः पित् ृ नः ॥ ६६
विद्युतोऽशनिमेषांक्ष्यः लोहिनं स्वचन् वि च ।
ख्या येथू पि सामानि निमंगे यज्ञसिद्धये ॥ ६६
वक्षावयानि भूतानि महसस्तस्य अजिरे ।
सहायक्ष्यु प्रवासनं देवपिपिनृमानवम् ॥ ६६
पुनः सृजति मृतानि चराणि रथ। बराणि च ।
यक्षान्यिनायान् नन्धवन्स्य कोऽस्यरमस्त्यथा ॥ ६०
नरक्तिस्मररक्षांसि वयः पनुमृगोरनान् ।
सन्ययं वा स्थमक्षेत्र द्वयं स्वावर जञ्जमम् ॥ ६१

सहाजों ने अपन नृज से देनगनों को स्त्यन्त किया था, जपने नक्षः स्वल से पितृत्वमों का नन्त सहन कराया था-प्रजनन से बनुष्यों को बीद जहार ज्ञान से अपुरों को निजित किया था। ७६। फिर नेनताओं के भी देव जहार थी ने आनुष्यमा की अवंग्यना से राश्चिका तृजन किया था:—बुधा की नीद पितृत्वमों की सृष्टि को थी। ८६। मुख्य और अपुष्य देवों का और अपुरों का सृजन करते हुए इसके अप्रकार यन से जनुष्यों का और पिता के ही समान सहाम पितृत्वमों का सृजन किया था। १८०। विख् तृ की—स्था की—नेवों की जोर लोहित इन्छ अपुरों की—ऋषाओं की अवित् अप्रवेद की—समुबंद की अपेर सामनेद की—समु की निश्चिक के लिये निमित की भी अवित् रचना की और सामनेद की—समु की विद्या के लिये निमित की भी अवित् रचना की विद्या की स्वा विवा किया की स्व स्था की स्व से स्व से स्व व मेर काम सी हिए दे। प्रजा के तर्व में देव च्यू पि-पितृत्वमा और जानव तसी हुए दे। प्रजा के तर्व में देव च्यू पि-पितृत्वमा और जानव तसी हुए दे। प्रजा कम्बवं और सब प्रकार की अप्य राजों का स्वन करते हैं। १००। नर-किम्पर-राजय-पक्षी-पज्ञ-वृत्व और जरगां का नृजन किया करते हैं। सक्ष्य अववा व्यवं दानों स्वावरों समर्यों का तृजन करते हैं। १००। नर-किम्पर-राजय-पक्षी-पज्ञ-वृत्व और जरगां का नृजन किया करते हैं। वक्ष्य अववा व्यवं दानों स्वावरों समर्यों का तृजन करते हैं। १००।

तेयां ते यांति कर्माणि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा ।
तान्येव प्रतिपद्यंते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥६२
हिलाहिले मृदुक्रूरे धर्माध्मी कृताकृते ।
तेवायेव पृथक् सृतमविभक्तं त्रयं विदुः ॥६३
एतदेव च नैवं च न चोभे नानुभे तथा ।
कर्म स्वविषयं प्राहुः सरवस्थाः समदणितः ॥६४
तामारमपञ्चभ्तानां कृतानां च प्रपञ्चताम् ।
दिवणक्येन पञ्चेते निर्मेने स महेण्वरः ॥६५
आर्थाणि चैव नामानि याण्च देवेषु सृष्टयः ।
णर्वयां न प्रमूयन्ते पुनस्तेभ्यो दधरप्रभृ ॥६६
कृत्येव कारणाद्भृतो लोकसर्गः स्वयभुवः ।
महदाद्या विशेषान्ता विकाराः प्राकृताः स्वयम् ॥६७
चन्द्रसूर्यप्रभो लोको यहनक्षत्रमण्डतः ।
नदीभिश्व समुद्रैण्च पर्वतैश्व सहस्रणः ॥६६

के सब जनके कमों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयद्म्युने पूर्व में ही स्वत कर दिया था। बार-बार स्वत को प्राप्त होते हुए उन्हीं कमों को प्रतिपन्न हुआ करते हैं। १२। हिंस और अहिसा बासे, भृषु और क्रूर-धर्म और अधर्म और कृत तथा अकृत उनके ही पृष्क उरपन्न हुए थे। यह बदि-धर्म त्यान सीजिए। १३। यह इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है—थोनों ही नहीं हैं और बोनों हैं। सत्व में स्थित समदर्श वर्षात् सबको एक ही समान देखने वासे अपने विषय को कर्म कहते हैं। १४। नामारम पञ्च मूनों को और कृतों की प्रपञ्चता को बनाया था। उन महेश्वर ने दिन सबद से वे ही पाँच हैं जिसका निर्माण किया था। १४। देवों में जो सृष्टियों हैं और बार्च नाम है जबरी में प्रसूत नहीं होते हैं—फिर प्रमु ने उनके लिए धारण किया था। १६। यह इसी रीति में स्वयम्भू का कारण से सोकों का सर्म हुआ था। नहत् जिनके आध्व में होने वास। है तथा विशेष के जन्स पर्यन्त विकाय स्वय प्राकृत हैं। १७। चन्द्रमा और सूर्य की प्रभा वासा सोक यो खही और नक्षणों से मण्डत है। उन्हों बहुत निवर्ध हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं—इन सबसे मण्डत है। उन्हों बहुत निवर्ध हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं—इन सबसे मण्डत है। इन्हों बहुत निवर्ध हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं—इन सबसे मण्डत है। इन्हों बहुत निवर्ध हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं—इन सबसे मण्डत है। इन्हों बहुत निवर्ध हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं—इन सबसे मण्डत है। इन्हों वहत निवर्ध हैं —समुद्र है और

पुरेश्च विविधं रम्धं स्फीतैजैनपरैदस्तथा।
अस्मिन् ब्रह्मवनेऽन्यो ब्रह्मा चरति सर्वविन् ॥६६
अन्यक्तन्नी नप्रभवस्तस्यैवानुप्रहे स्थितः ।
वृद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटर ॥१००
महाभूतप्रकाशश्च विशेषं. प्रवशस्तु सः ।
धर्माधर्मसुपुष्पस्तु सुखदु खफलोदय ॥१००१
आजीवः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातनः ।
एतद्ब्रह्मवनं चीव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तन् ॥१००२
अन्यक्तं कारण यत्र नित्य सदसदात्मकम् ।
धान इति सायां चीवाहुस्तत्वित्तकाः ॥१००३
इत्येषोऽनुप्रह सर्यो ब्रह्मवैक्तिकः स्मृत ।
अबुद्धिपूर्वका सर्गा ब्रह्मण गहनास्त्रयः ॥१०४
मुख्यादयस्तु षट् सर्गा वैकृता बुद्धिपूर्वका ।
वैकल्पारसप्रवतंत्र ब्रह्मणस्त्रेभिमन्यवः ॥१०४

अनेक सुरम्य पुरों से तथा परम स्फीत अनपदों से समलकृत हैं—इस महावन में सबके जाता अन्यक्त बहाजी सञ्चरण किया करते हैं। १६। अन्यक्त के बीज से जो समुत्पित्त है वह अनेक ही अनुग्रह में स्थित होता है। यह एक बृत है—ऐसा ही रूपक यहाँ पर विया जाता है—इसकी बृद्धि हो स्कन्धों से परिपूर्ण है और अन्य इन्द्रियों कोटर हैं। १००। महामूनों का प्रकाण है और विश्वेषों से वह पत्रों वाला है। इसके धर्म और अधर्म पुष्प है तथा उनका परिणाम रूप मुख और दुःख इसके फलों का उदय है। १०१। यह सनातन अर्थात सर्वाचा से बला जाने बाला बहा बुक्ष समस्त प्राणियों को आजीव होता है। उस बहा बुक्ष का यह बहावन है। १०२। वहाँ पर सत् और असन् स्वरूप वाला नित्य अञ्चल ही कारण है। तस्त्रों के फिल्क्स करने वाले मनीथी इसको प्रधान-प्रकृति और माया कहा करते हैं। १०३। कृप से होने वाला इस रीति से यह अनुप्रह सर्ग बहा के निमित्त बाला कहा गया है। अबुद्धि पूर्णक बहााओं के तीन सर्ग है जो प्राकृत कहे गये हैं। १०४। मुख्य आदिक छै सर्ग हैं औ प्राकृत न होकर बैक्षन कहे जाते हैं और धुद्धि

के योग में किये जाते हैं। ब्रह्मा के अधियन्यू वे बैकल्प से संप्रवृक्त होते हैं।१०५।

इत्येते प्राकृताश्चीव वैकृताश्च नव स्मृताः । सर्गाः परस्परोत्पन्नाः कारणं तु बुधैः स्मृतम् ॥१०६ मूर्जानं वै यस्य वेदा वदंति वियन्नाभिश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे । दिन: श्रोत्रे विद्वि पादौ क्षिति च सोऽचित्यारमा सर्वभृत-णेता ।।१०७ थक्त्राचस्य बाह्यणाः संप्रभृता वक्षसम्भैव क्षत्रियाः पूर्वमाने बैश्या ऊरुभ्यो यस्य पर्यभ्यां वा शुद्राः सर्वे बर्णी गावतः संप्रसूताः ॥१०व मारायणात्परोष्यकाद्रहमव्यक्तसजितम् । अ इत्रस्तु स्वयं बद्धा लोकास्तेन कृता. स्वयम् ॥१०१ तत्र कल्पान् दश स्थित्वा मत्यं गञ्छति ते पुनः । रो लोका ब्रह्मलोक वै अपरावर्तिनीं गतिम् ॥११० अविषयत्यं विना हो वै ऐश्वर्येण तु तत्समाः। भवति बहागा तुम्या ऋषेण विषयेण चा । ११११ तत्र हो ह्यवनिष्ठंते प्रीतियुक्ताः स्वसंयुक्ताः । बश्वयं भावितार्वेन प्राकृत तनुरो स्वयम् ॥११२

ये इस प्रकार से प्राकृत और बैक्नत नी सर्ग कहे नये हैं। ये सर्ग पर-स्पद में ही लमुत्यन्त हुए हैं और बुधवानों ने तो कारण बताया है।१०६। वेब जिसके मूर्थी को कहते हैं—विश्वत इसकी शांचि है और चन्त्र तथा सूर्ग जिसके बागों नेच हैं। दिशाये इसके आध्य हैं, धूमिकी इसके चरण समिश्यए— वह न विश्वत करने के योग्य आत्मा बाला और समस्त भूतों का प्रणेता है।१००६ जिसके मुबसे बाह्मण समुस्पन्त हुए हैं और असके बहा स्थल से पूर्व भाग में धनियों की समुत्यत्ति हुई है। जिसके ऊदओं से बैक्स जीव पदों से शुद्ध समुद्धूत हुए हैं। तकी चारों वर्ण दसी के जरीर से उत्पन्त हुए हैं। ११००६। ज्यक्त नारामण से पर अध्य है जो अध्यक्त सजा बाला है। इस कथा रचना की गर्वी है। १०२। वहाँ वर यज कर्तों तक स्थित होकर के फिर सस्य को चले जाया करते हैं। वे लोक बहाजोक को जाते हैं जो कि गति जयरा-वित्ति होती है। ११०। विना जाधिपस्य के वे मिश्चय ही ऐक्वर्य के हारा उसके समान हाते हैं। वे सभी स्वक्ष्य से जीव विषय से बहाा के ही तुल्य होते हैं। वहाँ वर वे स्वयपुत जीति से चुक्त होते हुए जवस्थित रहा करते हैं। प्रवश्यस्थानी जर्म में वे प्राकृत को स्वयं विस्तृत किया करते हैं। ११११-११२।

नानात्वेनिशिसंबंध्यास्तदा तत्कालमानिताः ।
स्वतोऽबुद्धिपृवं हि बोधो भवति वौ यया ॥११३
सत्कालभाविते तोषां तथा ज्ञानं प्रवर्तते ।
"त्याहार्रस्तु भेदानां तथां हि न तृ जुष्मिणाम् ॥११४
तौका सार्धं वर्तते कार्याणि कारणानि च ।
नानात्वदिणनां तथां बद्धालोकनिवासिनाम् ॥११५
विनिवृत्तविकाराणां स्वेन वर्मेण तिष्ठताम् ।
सुत्यलक्षणमिद्धास्त्र जुभात्मानो निरम्जनाः ॥११५
प्राकृते करणोपेताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः ।
प्रस्थापयित्वा चात्मानं प्रकृतिस्त्वेष तस्त्वनः ॥११७
पुरुषान्यवद्घत्वेन प्रतीता न प्रवर्तते ।
प्रवर्तते पुन मर्गस्ते वां साकारणात्मनाम् ॥११६
संयोग प्रकृतिज्ञयम् युक्तानां तत्वदिणनाम् ।
तत्रोपवर्णिणी तेवत्मपुनर्भारगमिनाम् ॥११६

उस समय में उस काम से भावित होते हुए नानात्य से अभि संबद्ध्य होते हैं। अबुद्धि पूर्वक मयन करने हुए औस ही निश्चित बोत्र होता है। 1११३। उस काम से भावित होने वर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृत्त होता है। उस भेदों के प्रस्थाहारों से ही होता, श्रुष्टिमयों का नहीं होता है।१९४। भीर उनके साब ही कार्य तथा कारब प्रवृत्त हुआ करते हैं। नानास्त के दशीं बशुक्षक के निवासी उनका जो अपने धर्म में विशेष कप से निवृत्त विकारों वाने हैं और स्थित हैं तुस्य सक्षण बाले सिद्ध-सुमात्यार और निरम्भा में ही व्यवस्थित है। और भारमा को प्रक्यापित करके तत्व से यह भारमा में ही व्यवस्थित है। और भारमा को प्रक्यापित करके तत्व से यह प्रकृति है।११७। पुरुवान्य से यह प्रतीत प्रवृत्त नहीं होती है। फिर उन साकारणारमाओं का सर्ग प्रवृत्त होता है।११व। युक्त तत्व दिशयों का संयोग प्रकृति आवनी चाहिए। अपुनश्ररिगामी उनकी वह उपवर्गिणी है।११६।

स्रभावतः पुन सत्यं शांतानामिववामिव।
सतस्तेषु गतेष द्व्यं वैलोनमात् मुदारमसु ।।१२०
ते साद्यं यैमंहल्लोंकस्तदानासादितस्तु वै।
तिच्छिष्या ये ह तिष्ठंति कल्पदाह उपस्थिते ।।१२१
गन्धवीदाः पिशाचाम्य मानुषा बाह्यणादयः।
पश्रवः पिशाचाम्य मानुषा बाह्यणादयः।
पश्रवः पिशाचाम्य मानुषा बाह्यणादयः।
पश्रवः पिशाचाम्य मानुषा बाह्यणादयः।
सहम् विष्ठ तृ तत्कालं पृथिवीतलवामिषु।
सहम् यत्तु रश्मीनां सूर्यस्येहं विनश्यति ।।१२३
ते सप्त रश्मयो भूत्वा एकैको जायते रविः।
क्रमेण शत्मानास्ते त्रील्लोकान्ध्रदहत्युतः।।१२४
जङ्गमान्ध्यावराभ्येव नदीः सर्वाश्व पर्वतान्।
शृष्केष्वितृष्ट्या यैस्तं श्वैव प्रतापिता ।।१२४
तदा ते विवशा सर्वे निर्देग्धा सूर्यरशिमभिः।
अञ्जमा स्थावराभ्येव धर्माधर्मादिकास्तु वौः।१२६

व्यक्ति मिति गान्ती के अमाव में फिर सत्य है। इसके अनन्तर
मुद्दरमा जनके कैलोक्य से ऊपर गत हो जाने पर के जिनके द्वारा जम समय
में महलींक अनासादित है। कल्पदाह के उपस्थित होने पर को जनके लिख्य
हैं स्थित रहा करते हैं।१२०-१२१। गन्धवं आदिक-पिशाच-मानुष और
बाह्यच नादि पशु-पक्तो-स्थावर-सरीमृथ जस समय में पृथ्वीतल वाली
जनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्र रिश्मयाँ विनष्ट हो जाती हैं
1१२२-१२३। वे सब सूर्य की किरजें सात रिश्मयाँ होकर एक-एक सूर्य हो
आया करता है वे क्रम से सत स्वक्ष्य होकर तीनों कोकों को प्रदान किया
करते हैं।१२४। बङ्गम और स्थाधर-मधी और सब पर्वतों को को पूर्ण में ही

शृष्टि के तहाने से जुन्क हो रहे वे और जिनके द्वारा वे जुन्क वे सन्हीं के सारा बहुत लापित किये जये वे अर्थात् जुन्क वे एकदम प्राप्त हो गये वे ।१२१। इस समय में कहीं पर भी परिचाल नहीं वा और वे सब विवस होकर सूर्य के प्रवार प्रतप्त किरणों से नि केच रूप से दग्ध हो गये वे। इनमें सभी स्थावर-जहूम और धर्म तथा अधर्म आदि वे।१२६।

व्यादिहास्तदा ने तु घूतपामा युगास्यये।

व्यातातमा विनिर्मु काः नुभया चातिबंधया।।१२७

ततस्ते ह्यूपण्य ते तुल्यक्ष्पैर्वनैर्जनाः।

उवित्वा रजनीं ते च बह्यणोऽन्यक्तजन्मनः।।१२६

पुनः सर्गे भवतिम्ह मानस्यो बह्यण प्रजाः।

ततस्ते चु प्रपन्नेषु जनैस्त्रं लोक्यवासिषु ।।९२६

निदंग्धेषु च लोकेषु तदा सूर्येस्तु सम्तिभः।

वृष्ट्या क्षित्रौ प्लावितायां विजनेष्वणंवेषु वा ।।१३०

समुद्राप्रचैव मेघाष्य बाप्यचैवाथ पार्थिवाः।

गरमाणा वजन्त्येव सिललाक्ष्यास्त्रयाचनाः।।१३१

मागतागितिकं चैव यदा तु सिललं बहु।

सछाबेमां स्थितां भूमिमणंबाक्यं नदाऽभवन् ।।१३२

मागति यस्माच्चाभासाद्भागव्यः कांतिदीप्तिषु।

स सर्वे. समनुप्राप्ता मामां भाष्यो विभाव्यते ।।१३३

दत अवसर पर युग के अत्यय में वे देहों के दाध हो जाने पर निष्पाप हो गये ये तथा क्यातानय और सुध बन्धा में विनिमुँ से थे ।१२७। इसके चपरास्त्र के तुत्थकप बाक्ते जानों के स्वाका अन अत्यस्त्र होते हैं। और वे अध्यक्त ज्ञान बाते बहुत की राणि में वहाँ निवास करके किर सुजन की येला में बहुताजी की मानसी प्रजा होती हैं। किर जानों के साथ जैलेक्य बानी दनके प्रथल होने पर तथा संत्रत सूर्य की प्रचार किरणों से उस समय में लोकों के निर्देश्व हो जाने पर बृष्टि के क्षाशा सम्मान से पूर्वि के ध्वाबित होने पर तथा बिजन वर्णवों में नियान हो जाने पर ममुह-मेच-जन और पार्विव सब सरमान हाते तथा बचन सन्ति से ज्ञान वासे होकर सब ही वसन कर जाया करते हैं अवदि विनष्ठ हो जाते हैं।१२६-१३१। जिस समय में भाषता वित्त जन प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो वह यह जूनि को संज्ञादित करके सभी समुद्र नाम वाका हो जाता है।१३२। भी नन्द निस् भाषास से कान्ति बीसियों में जाजात होता है। वह सभी जानों को समयु मास हुए जो कि भानों से विभावित होता है।१३३।

वर्दतस्तनुते बम्मास्सर्वा पृथ्वी समंतन**ः**। घातुम्बनीति विश्वारं ततीपत्तनक समृता ॥१३४ शार इत्येव शीर्में तुनानाची बातुरुव्यने । एकार्णने सन्त्यापी न लीर्णास्तेन ता नराः ।। १३५ त्तरियन् युगमहस्राते संनियते शहाणोऽहनि । ताबत्कालं रजन्यां च वर्तेन्त्यां सनिवास्मनः ॥१३६ नतस्ते सलिले तस्मिन् नहारनी पृथिवीनले । प्रशासकारोज्यकारे निरामीके समनतः ॥१३७ येनैवासिद्वितंहीदंबद्धाण पृक्ष प्रमुः विभागमस्य लोकस्य प्रकर्तुं यूनरैञ्छतः ॥ १३० एकार्णने तनस्त्रस्मिन्न हे स्यावर बङ्गाये । तदा भवति स शहा सहस्राक्षः सहस्रात् ॥१३६ सहस्तीर्था पुरुषी एकमकर्णी हातीदियः। वह्या नारायणाक्यस्तु सुच्याप सलिले तदा ॥१४० मस्योद्रेकारप्रबुद्धस्तु स मृत्यं मोकपैकतः। अनेनाक न पादेन प्राणं परिकोतितम् ॥१४१

उनके जन्दर जिनमें जभी जोर से इन पृथ्वी का जिल्लार किया करता है। धातु विस्तार को फैनाता है उसके पश्चाल उपन्तू कहे गये हैं। 193४। जार नहीं ही जोर्ज हो जाने पर अने से जर्म धातु कहा जावा करता है। एकमात्र नमद में जल ही होते हैं। उनने से नर भीर्ज नहीं होते हैं। 193५। उस एक नश्च युगों के जन्म में बहा। के दिन से संस्थित होने पर तब तक के नमन में मिन्नात्या की शक्ति के बसने पर रजनी ही रहती है। 1734। इसके उपरास्त उस अनमें जिन्हा जीन वासे पृथ्वी तन में-बायु के एस वस मनान्तर होने पर एक दम जन्मकार रहता है और शभी और आफीक का अभाव होता है।१३७। जिसके द्वारा यह अधिष्ठित है ब्रह्मा के पर पुरव अधु ने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी।१३८। उस समय में केवल एक ही समुद्र था और सभी चर नथा अचर जगत् एकदम दिनष्ट हो गया था. तब वह ब्रह्मा सहसूरे पादो वाल होते हैं।१३६. वह पुरुष सहसूरें शीर्षों वाले हैं जिनवा वणं सुवर्ण के समान है और जो इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी ब्रह्माजी जन में शयन कर रहे थे ११४०, मत्न के उद्देक से प्रकृष्ट ज्ञान वाले उन्होंने सम्पूर्ण लोक को शून्य देखा था इस आद्य पाद ने पुराण का परिकीत्तित किया था।१४४।

## कल्प प्रतिसन्धि वर्णनम्

सून उवाच-इत्येव प्रथम गाद प्रकृत्यर्थ प्रकीतितम् ।
श्रुत्वा तु सहस्रमनाः काषेय सम्यायति ॥१
आराध्य वचमा सून नस्यार्थ त्यपरां कथाम् ।
अथ प्रभृति कल्पन प्रतिमधिः प्रचक्षते ॥२
समनीतस्य कल्पस्य वर्तमानस्य चानयो ।
कल्पयोरतर् यत्र पनिसधिश्च यस्तयोः ।
एतर्द्ध तिन् जिन्छामि यथावत्कु मनो ह्यसि ॥३
कापेयेनैवमृत्तस्तु सून प्रवदतां वर् ।
त्रैलोक्यस्योद्भव कृत्स्नदाख्यातुमुपचकमे ॥४
सून उवाच-अत्र वै वर्णदिष्यामि याथातथ्येन सुवता ।
कल्प भूत विषय च प्रतिसधिश्च यस्तयो ॥५
मन्वंतराणि कल्पेषु यानि यानि छ सुवना ।
यण्चाय वन्ते कल्पो वाराह सांप्रत श्रुम ॥६
अस्मात्कल्पान् य पूर्व कल्पोऽनीन सनानन ।
तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां नियोधत ॥७

श्री सूतजा ने कहा यह प्रशीति के लिए प्रथम पाद की तित किया है। इसका श्रवण करके कापेय के मन में बहुत हो सहर्ष हुआ था किन्तु उमके मन में संगय भी होता है। १। उन्होंने वाणी के द्वारा सूतजी की आराधना की थी और उसका अर्थ तथा दूसरी कथा की अवण करने की इच्छा की थी। आज से लेकर कल्पक प्रति सन्ति कहा जाता है। २१ बीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प की इन दोनों का अन्तर और जहाँ पर उन दोनों की प्रतिसन्ति है। यह मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बनाने के लिए परम कुणन हैं। ३१ कापेय के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने नालों में श्रेष्ठ सूनजी ने यह सम्पूण ही करने का उपक्रम किया था। ४१ श्री सूनजी ने कहा या—हे मुन्दर बनों नालों ! इस विषय में जो कुछ भी है वह सभी यथार्थ कप से वर्णन कर्जेगा। कल्प जो हो गये हैं और अर्थ होने वरले हैं तथा इन दोनों की जो प्रति सन्धि है— इसको भी बनाऊँगा। १। इन कल्पों में जो-जो भी मन्वस्तर है और जो वह कल्प धर्मान है वह इस समय कल्प परम सूभ वाराह है। इर इस कल्प से पूर्ण मैं होने वरला जो कल्प था जो कि सनातन क्यतील हो गया है उसकी और इस कल्प की जो मध्य में होने वाली अवस्था है उसका शान अब प्राप्त करनी। अ

प्रत्यागते पूर्वकले प्रतिसंधि विनाऽन्याः ।

अन्यः प्रवर्तते कल्पो जनलोकादयः पुनः ॥

अपुण्छन्तप्रतिसंधिस्तु कल्पात्कल्पः परस्परम् ।

अपुण्छियते प्रजाः सर्वाः कल्पाते सर्वशस्तदा ॥

स्मान्कल्पात् कल्पस्य प्रतिसंधिनं विद्यते ।

मन्वंतरे युगाख्यानामविण्छिन्तास्तु संधयः ॥१०

परस्परात् प्रवर्तते मन्वतरयुगंः सह ।

उक्ता ये प्रक्रियार्थेन पूर्वकल्पा समासतः ॥११

तेषां पराद्धं कल्पानां पूर्वो यस्मात् यः परः ।

आसीत्कल्पे व्यनीते वे पराद्धात्परमस्तु यः ॥१२

कल्पास्त्वन्ये भविष्या ये ह्यपराद्धं गुणीकृताः ।

प्रथमः सांप्रतन्तेषां कल्पो यो वर्तते द्विजाः ॥१३

अस्मिन्यूर्वे पराद्धं तु द्वितीयः पर उच्यते ।

एष संस्थितकालन्तु प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥१४

है जनवी ! प्रतितिश्व के जिया पूर्वकरण के प्रत्यागत होने पर जन्य करण प्रवृत्त होता है और जिर जन लोकादिक होते हैं। ६। क्युक्तिशन प्रति-स्तित वाला करण से परस्पर में होता है। अस जनकर पर सभी ओर से करण के अस्त में सम्पूर्ण प्रजा क्युक्तिश्व हुआ करती है। ६। अस करण से करण की प्रतितिश्च नहीं होतो है। जनकरण में जुगाक्यों की अश्विया अजिक्तिश्च होती हैं। १०। मन्वरण पूर्वों के साथ परस्पर से प्रकृत होता है। जो सक्षेप से प्रक्रियार्थ के हारा पूर्व करण कहे हैं। ११। अन परार्थ करणों के पूर्व जिससे जो पर है। पूर्व करण के अपतीत होने पर परार्थ से परस जो जा। १२। और सन्य अविश्व में होने वासे करण है ने जरगार्थ गुणी कर्य हैं। है जिजनकी ! जनमें अब होने वासा करण है जो कि इस समय में बर्गमान है। १३। इसमें पूर्व परार्थ में को जितीब है वह पर कहा जाता है। यह संस्थित काल बाला है और फिर प्रत्याहार कहा गया है। १४।

अस्मात्कल्पात्ततः पूर्वं कल्पोऽतीतः पुराननः । चतुर्यं गमहस्राते सह मन्यंतरे. पूरा ॥१४ क्षीण कन्ये ततस्वस्मिन् दाहकास उपस्थिते । वस्मिकाले तदा देवा आमन्त्रीमानिकास्यु वे ॥१६ नक्षत्रपत्रनाराज्य चन्द्रसूर्यादयस्तु ते । बद्दःवित्रतिरेवैताः कोटघस्तु सुकृतास्मनाम् ॥१७ मन्थं नरे यथैकस्मिन् चनुद्रं नस् वै तथा । चीणि कोटिणतास्यामन् कोटघो दिनवतिस्तया ॥१८ अवाधिकामप्ततिस्य सहस्राणां पुरा समृता । एकैकरियस्तु कल्पे वै देवा वैमानिका स्मृताः ॥११ सय मन्त्रंतरेष्वासंस्वतुर्देशमु वे दिनि । देवास्य पितरस्थैव ऋषयोऽमृतपास्तवा ।।२० तेयामनुजराश्चीय परन्यः युत्राहत्त्रचीय च । वर्णाश्रमानिरिक्ताश्व तस्मिकाले तु वे सुराः ॥२१ तैस्त सामुख्यमे साइ प्राप्ते वस्तुमये तदा । तुल्यनिष्ठा अवस्थार्वे प्राप्ते ह्यामून संप्ताने ॥२२

फिर इन करा से पूर्व में होने बाना सतीत पुरातन करा है सो महिने एक जहन जारों गुगों की बोकती के साम में सम्बन्धारों के साम है। 19%। फिर उन करा के सोन हो जाने पर और बाह कान के उपस्थित होता है। उन मनय में तब को जैमानिक देव हैं में बे १९६१ में नक्षण-ग्रह मौर नारायण गया पान पूर्व आदिक हैं। वे सम सट्ठाईस हैं। सुकृतातमाओं को करोड़ों की संबग्ध है वर्षों कि करोड़ों की संबग्ध है वर्षों कि सरोड़ों सक्या है। १७०। जिन प्रकार से एक मानास्तर में तथा चौदहों में वे तीन करोड़ों सक्या है। १७०। जिन प्रकार से एक मानास्तर सर्वांत्र विमानों में रहने वासे देवाण कहे यने हैं। १९०। इसके जनास्तर सर्वांत्र विमानों में रहने वासे देवाण कहे यने हैं। इसके जनास्तर साकाण में दिवसोक में चौदह मानास्तरों में से। जनमें देवाण-पितृगण-म्युविगक स्था समून के पान करने वासे से । जनमें देवाण-पितृगण-म्युविगक स्था समून के पान करने वासे में वासकाण में सुरमण बन्धे और उनके पुत्र भी होने हैं। उस काल में साकाण में सुरमण बन्धे और सामानों ने सनिरिक्त से। १२६। उस काल में साकाण में सुरमण बन्धे प्राप्त होने पर जन-जन सामुज्य में समन करने वासों के साम में से। आपून संपत्त सर्वांत्र महा प्रमान के प्राप्त होने पर जन-जन सामुज्य में समन करने वासों के नाम में से। आपून संपत्त सर्वांत्र महा प्रमान के प्राप्त होने पर ने तुल्य निष्ठा बाले हुए में। २२।

तिनस्तेऽवस्यमादिश्वाद् बुद्धपाः पर्यायमास्मनः ।

कैनोक्यवामिनो देवा इह तानाभिमानिकः ।।२३

स्थितिकाले तदा पूर्ण आमन्ते पश्चिमोस्तरे ।

करपावसानिका देवास्तरिमनप्राप्ते ह्युपप्लवे ।।२४

तदोरमुका विषादेन स्यक्तस्थानानि भागनः ।

महलोकाय सिवागस्त्रतस्ते दिश्वरे मनः ।।२४

ते युक्तानुपप्रयते महतीं च शशीरिके ।

विकुद्धिकहलाः सर्वे मानसी सिद्धिमास्थिताः ।।२६

तै करपवासिभि साद्धे गहानामादितस्तवाः ।

बाह्मचे सिवियर्वेष्यस्त्र द्वर्वभ्यापरैजेनैः ।।२७

गत्या तु ते महलोकं देवस्थाक्चतुद्देन ।

ततस्ते जनलाकाय सोद्धया दिश्वरे मनः ।।२८

इसके वपरास्त व साम के अभिभानी देवस्य वो वैश्वरिय के निवासी
व वहीं पर आत्मा की वृद्धि के अवस्य भागी होने ने वे ।२३। उस कान में

स्थिति का समय पूर्ण हो चुका चा और पश्चिमोत्तर में मासन्त था। जो देव करूप में अदसान प्राप्त होने वाले थे वे उस उपप्लव को प्राप्त हुआ देखने वाले थे। २४। उस अवसर में अरसुक हुए और विचाद से मार्गों में स्थानों को अपक्त करके फिर उन्होंने सविग्त होते हुए अथन भाग महलोंक के लिए बनाया था। २५। वे युक्तों को उपपन्त होते हैं और करीर में महती को प्राप्त होते हैं वे शब प्रचर विशुद्धि से समन्वित थे लथा मानसी सिद्धि में समा-स्थित हुए थे। २६। उस समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसादित हुआ था। उनके साथ में गमन करने बाले बाह्य — किय — वेश्य और अपरजन भी थे। वे चौदह देवों के सथ महलोंक में प्राप्त हो गये थे। फिर उस महलोंक से गमन करके बड़े उद्देश के सहित उन्होंने अपना मन जनने होते में जाने के लिए किया था। २७-२७।

एतेन क्षमयोगेन ययुस्ते कल्पवासिनः ।
एवं देवयुगानां तु सहस्राणि परस्परम् ॥२६
विशृद्धिबहुलाः सर्वे मानसीं सिद्धिमास्थिताः ।
तैः कल्पवासिभिः साद्धै जन आसादितम्तु वै ॥६०
तत्र कल्पवासिभिः साद्धौ जन आसादितम्तु वै ॥६०
तत्र कल्पान्दश स्थित्या सर्यं गण्छंति वै पुनः ।
गत्वा ते बह्मलोकं वै अपरावतिनीं गतिम् ॥६१
आधिपस्यं विमाने वै ऐपवर्येण तु सत्समाः ।
भवति बह्मणाः तुल्या रूपेण विषयेण च ॥३२
तत्र ते ह्यवतिष्ठते त्रीतियुक्ताश्च संयमान् ।
आनंदं बह्मणः प्राप्य मुच्यन्ते बह्मणा सह ॥३३
अवश्यभाविनायेन प्राकृतेनैव ते स्वयम् ।
मानार्चनाभिः सबद्धास्तवा सत्कालभाविताः ॥३४
स्वपतो बुद्धिपूर्व तु बोधो भवति वै यथा ।
तथा तु भावितो सेवां तथानदः प्रवर्तते ॥२५

इसी क्रम के थोग से वे कल्पवासी चले गये थे। इस प्रकार से सहकों ही देवों के युग थे। २६। सभी विशुद्धि की प्रचुरता वाले ये और अतएव वे सब माननों सिद्धि में समास्थित थे। उतने कल्प वासियों के साथ जनलोक को प्राप्त किया था। ३०। वहाँ उनलाक में दा कल्यों तक स्थित हो कर फिर सस्य लोक को चले जात है। वे बहाना के को प्राप्त करके अपरावित्तरी गति को प्राप्त हो जाते हैं। ३१। वे विमान में जावित्तय पाकर ऐक्वर्य से उनके ही समान हो जाया करते हैं। किर वे बहाजी के ही तुल्य हो जाया करते हैं और क्य तथा विषय के बारा बहना के समान हैं। ३२। वहाँ पर वे प्रीति ने बुक्त होते हुए नयमों का अवस्थित हुआ करते हैं। वहाँ पर बहमा का मानव प्राप्त करने बहाजी के ही नाम मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं। ३३। प्राक्त जवक्य भावी अर्थ ने वे स्थय उस समय में उसका से कावित होते हुए सम्भान कौर जर्चन आदि के हारा सम्बद्ध होते हैं। ३४। जिस प्रकार से बुद्धिपूर्व स्थपन करते हुए बोध होता है। ३४।

प्रत्याहारैस्तु भेदानां येथा भिन्नानि सुविमणाम् ।
ते सार्धं वर्धातं नेयां कार्याण करणानि च ॥१६
नानारदर्धा नां तेषां बद्धालाकां नयासिनाम् ।
विनिकृताधिकाराणां स्वेन धर्मेण तिष्ठनाम् ॥३७
ते तुरुयलक्षणाः मिद्धाः सृज्ञारमानो निर्देशनाः ।
प्राष्ट्रते करणोपताः स्वारमस्येव व्यवस्थिताः ॥३८
प्रक्यापित्या चारमान प्रकृतिस्त्वेषु तस्वतः ।
पुरुषान्यबहुत्वेन प्रतीना तस्प्रवर्तने ॥३६
प्रवर्तिने पुनः सर्गे तेषां साकारणारमनाम् ।
संयोगे प्रकृतिकेया मुक्तानां तत्त्वद्गिनाम् ॥४०
तत्रोपविणां तेषां न पुनर्मागंगामिनाम् ।
बभावः पुनरुत्यन्तः णातानामिष्यामिन ॥४१
ततस्तेषु गतेषुव्यं तैलोक्येषु महारममु ।
एतः सार्धं महलोंकस्तवानासादितस्तु वै ॥४२

जिन सुध्नियों के मेदों के प्रस्थाहारों से जिन्न हैं उनके कार्य और करण मधित होते हैं 19६1 वे नानास्य के देखने वाले और शहासीक के निवास करने वाले हैं। निवृक्ष अधिकारों वाले और अपने सर्व में रिवत रहने वाले हैं 1301 वे समान लक्षणं वाले सिद्ध हैं बुद्ध आत्माओं वाले तथा निरञ्जन हैं। आकृत में वे करणों से अपेत हैं और अपनो आत्मा में ही क्यवस्थित हैं 1301 और आत्मा को प्रक्षापित करके तास्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने से प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है 1321 साकारणात्मा अनके फिर समें के प्रवस्तित होने पर मुक्त तत्व विवयों के संयोग में प्रवृत्ति आगनी वाहिए 1801 वहाँ पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी न होने वाले इनका पुनः गान्त अवियों के ही समान अमान उत्पन्त हो गया है 1881 इसके अनन्तर उन महान आत्मा वाले जैलोकों के ऊपर की जोर गत होने पर उस समय में इनके साथ महलींक निश्चय ही अस्तादित नहीं हुआ वा 1881

तिन्छन्या वै भविष्यति कल्पदाह उपस्थिते ।
गंधर्याधाः पिशाभाश्च मानुषा ग्राह्मणादय ।।४३
पणवः पिशाभश्चे व स्यावराश्च सरीसृपाः ।
तिष्ठत्यु तेषु तत्कालं पृथिकीतलवासिषु ।।४४
सहस्रं यत्तु रश्मीनां स्वयमेव विभाव्यते ।
तत्सप्तरश्मयो भूत्वा एकैको जायते गविः ।।४५
क्रमेणोत्तिष्ठमानास्ते त्रील्लोकान्त्रदहत्युत ।
जङ्गमाः स्थावराश्चे व नद्यः सर्वे च पर्वता ।।४६
शृक्काः पूर्वमनायृष्ट् या सूर्येस्ते च प्रश्चिताः ।
तदा तु विवशाः सर्वे निर्देग्धाः सूर्यरिष्ठमिभः ।।४७
जङ्गमाः स्थावराश्चे व धर्माधर्मारमकास्तु वे ।
वग्वदेहास्तदा ते तु धूनपापा युगांतरे ।।४६
क्यातानपा विनिमु क्ताः शृभया चातिबंधमा ।
ततस्ते ह्युपपद्यते तुल्यक्षपैर्जनैर्जनाः ।।४६

कत्पवाह के उपस्थित हो जाने पर उनके शिष्य होंगे। जो कि यन्थर्व आदि पिनाच-मानुच और बाह्मणादिक है।४३। पन्-पक्षी-स्वावर और सरीकृप हैं। उस समय में पृथ्वी तस में निवास करने थाने उनके स्वित होने पर जो सहस्र किरने हैं वे स्वयं ही जिभावित हो जाया करती हैं। वे सहसों किरणें मात किरणे हाकर एक-एक किरण एक एक सूर्य हो जाता है। अस दाह में बर प्राणी-स्थावर अर्थात् अवर और सब नादयाँ तथा समस्त पर्वत दख होते हैं। इद। पहिले वृष्टि के अभाव से समी सुष्क हो जाते हैं। बरे सरसता नाम भाग को भी वहीं पर नहीं रहती है। इसके परचात् वे सब उक्त मूर्यों से जो अती। प्रखर हैं प्रधूपित होते हैं। उस काल से सभी बिवज होकर निदंग्ध हो जाते हैं और मूर्यों की किरण से बल मून जाया करते हैं। इस को उन सके वेह प्रदाध होते हैं और अत्यपुत में उनके पाप बिनव्द होकर वे निष्पाप एवं मुद्ध हो जाते हैं। इस मिन्यपुत में उनके पाप बिनव्द होकर वे निष्पाप एवं मुद्ध हो जाते हैं। इस विवास में बन सब बुल्य कप बाले जनों के ही साम में स्वयन्त हो जाते हैं। इस विवास वे जन सब बुल्य कप बाले जनों के ही साम में स्वयन्त हो जाते हैं। इस

उषित्वारजनीं तत्र बहायोऽब्यक्तजन्मनः। पुनः सर्गे भवंतीह मानसा ब्रह्मण सुताः ॥५० ततस्तेषुपपन्नेषु जनस्त्रेलोक्यवासिषु । निर्वेग्येषु च लोकेषु तदा सूर्यस्तु सप्तभि ।।५१ वृष्ट्या क्षितौ प्लावितायां विजनेष्ठर्णवेषु 🔫 । सामुद्राश्चैव मेघारच आपः सर्वाश्च पाधिवा ॥५२ शरमाणा द्वजन्येव सन्तिलाख्यास्त्रवानुगाः । आगतागतिकं चैव यदा तत्सलिलं बहु ॥५३ संछाद्येमां स्थिता भूमिमणंवास्यं तदाभवत् । आभाति यस्मात् स्थामासी माशब्दो व्याप्तिदीप्तिषु ॥१४ सर्वतः समनुत्राप्त्या तासा चाम्भो विवाध्यते । तदस्तन्ते यस्मात्सर्वा पृथ्वी समततः ॥५६ धातुस्तनोति विस्तारं न चैतास्तनवः स्मृताः । गर इत्येष शीर्णे तु नानार्थो धातुरुव्यते ॥५६ फिर अध्यक्त बन्म काले ब्रह्माओं की एक राजिन्तक वहाँ मिकास करके फिर वब सृष्टि की रचना होती है उसमें वहाँ पर ब्रह्माजी के मानस अर्थात् मन से ही ममुस्थान पुत्र होते हैं। प्रशाहसके अनस्तर बनों के साध्य असीक्य के निवासों उनके उत्पंक्त होने पर और उस समय में उन प्रखरतम सात सूत्रों के द्वारा समस्त मोकों के निर्देश्व हो जाने पर १६१। वृष्टि के बारा सम्पात से इस पृथ्वीनल के प्रधानमा प्लाबित हो आने पर, सब समुद्रों के विजन हो जाने पर सब समुद्र-मेच और सम्पूर्ण जल और सब पायिब बीजें होते हुए मिलल के नाम पर अनुग होकर पमन किया करते हैं और आगतागितक जिस समय में बहुन वह जल हो पया था १६२-५३। उस समय में इत सम्पूर्ण भूमि को संख्यादित करके को बहाँ पर स्थित यो तभी कुछ एक वर्णव नामधारों हो गया था। जिससे सब में आभास होने वाला भी जन्म दीप्तियों में अपास आभात होती है। प्रशासकी ओर जनकी समनु-प्राप्ति से जल ही विभावित होता है। उसके अन्दर जिस करण से तभी ओर से सम्पूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है। १५४। विस्तार में अशु विभावर किया करती है और ये तनु नहीं कहे गये हैं। शीर्ण होने पर कर यह नामा सर्थों जाना वातु कहा जाया करता है। १६।

त्काणं वे भवत्यापो न शीद्यास्तेन ते नरा ।
तिस्मन् युगमहश्चान्ते मस्थिते महाकोऽहिन ॥५७
तामत्काने रजस्या च वर्तत्यां सिललात्मना ।
ततस्तु सिलले तिस्मन्नष्टाको पृथ्वीतले ॥६८
प्रणातवातेऽन्छकारे निरालोके समसत् ।
एतेनाधिष्ठितं हीदं भह्या स पुरुषः प्रभु, ॥६६
विभागमस्य लोकस्य प्रकर्तुं पुनरेन्छत् ।
एकाणं वे तदा तिस्मन्नष्टे स्थावरजंगमे ॥६०
तदा भवति स प्रह्या सहस्राक्ष सहस्रपान् ।
सहस्रशीर्षा पुरुषो हन्मवणां जितेद्विय ।
हमं चोदाहरत्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ॥६१
आपो नारास्तत्ननव इत्यथां अनुष्युश्वम ।
आपूर्यमाणास्तन्नास्ते तेन नारायणं स्मृत ॥६२

महसृशीर्या सुमनाः सहसृपान् सहसृबक्षुवैदनः सहसृकृत्। सहसृबाह्य प्रथमः प्रजापतिस्त्रयीमयोज्य पृष्टवा निरुज्यते ॥६३

एकमात्र अर्थन के होने पर जाप लीज नहीं है उससे ने नर हैं। उस एक सहस्र युगों के जन्त में क्वकि श्रह्माओं का दिन संस्थित होता है।५७। कतने समय में सांतल के स्वकृष से रजनी के बतनान होने का अवसर रहसा है। फिर बन जन ने इस पृथ्वी तल में जन्नि तल में जन्नि विस्कुल नष्ट ही आया करती है। ५०। उस समय में बायु एक दम प्रशास्त होती है और सभी ओर भोर वन्त्रकार रहता है तथा सभी ओर आलोक का अनाव पहला है। यह सब इस करही द्वारा व्यक्ति किला रहता है और ब्रह्माची ही बहु प्रमुपुरुष होते 🖁 ।५१। फिर उन्होंने इस मोक के विमान करने की इच्छा की वी जिल समय में सबी अञ्चल और स्वावर विनष्ट होनुके वे और केवल एक ही अर्जन सभी ओर या ।६०। यस मनसर से वे बद्धार्जी सहस्रों सिर्दो बाने और सहस्रो पादों वाने होते हैं। वे सहस्रों निर्दी वाने पुरुष मुवर्ण के समान वर्ण वाले वे और सब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले वे । घग-बाबु नारायण के प्रति यहाँ पर इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं।६१। बाप (बल) जो बसके तन् है—यह सर्व शुक्ते हैं। वह पर वे अपूर्व माण हैं—इनलिए नारायण कड़ गये हैं।६२। सहस्र नीकों से संयुक्त सुन्दर मन बाले — तहस वरको न युक्त — सहस्र वधु और गुओं वाने सहस्र कृत है। सहक्ष बाहुओं बाजे हैं--ऐने प्रध्न प्रजापति हैं। यह पुरुष गयी से परिपूर्ण है--ऐसा कहा जाता है।६३।

बादित्यवर्गो भूवनस्य गोप्ता एको ह्यमूर्त प्रयमस्त्यसी विराद्। हिरण्यगर्भ, पुरुषो महास्मा सपद्यते वै मनस परस्तात्।।६४ कल्पायी रजमोद्रिको ह्या भूत्वाऽसृज्यप्रभु । कल्पाने तमसोद्रिकतः कालो जूत्वापसस्पुन ।।६६ स वै नारायणो भूत्वा मस्वोद्रिको जनाणये। विद्या विभव्य चारमानं जैलोवये संप्रवर्गते ।।६६ सृप्रित यसते चैव वीहयते च निभि स्वयम्। एकाणेबे तया तस्थितन्त्रदे स्थावरज्ञामे ।।६७ चतुर्यं मसहमान्ते सर्वत स ज्ञात्वते । बहुत नारायणाक्यस्तु स काले च मबे स्वयम् ।।६८ भनुविधा प्रवा सर्वा बहानस्था तमीवृता । पश्यति त महशीके कार्य मुप्तं महर्वय ॥६६ भृग्वादयो प्रवाहिशास्त्रस्मिन् कार्य महर्वय । सत्यादयस्त्रभा त्वशी कस्ये नीने महर्वय । सदा विदस्यमानंस्तैर्महस्परियत पराम् ॥५०

शादित्य के समान वर्ण ने दुष्य-दस भूगन के रक्षक एक-अनूर्त वार्वाद् मूलि से जून्य यह प्रथम विराद् हैं । हिरण्यवर्ध-महाथ भारता वाला पुरुष मन से परे नम्पान होता है। ६४। काल के शाबि में रजो मुख से बेदिक्त होकर प्रभु बद्धा ने मुजन किया था। कल्प का मध अवतान होता है तो उस नमय में तमानून के उद्रेक से समस्थित काल होकर फिर इस सम्पूर्ण मृद्धिका बसन किया था।६५। वही फिर धनवान् सत्य के उद्देश से पुक्त नारायक हाकर जनावय में विशेषमान रहते हैं। बापने आपको तीज स्थक्यों में विश्ववत करके नगवान तोतों काको में गन्धवृत्त हुआ करते 🖁 ।६६। सूचन करत है —धसन करन हैं और स्वन ही तीन क्यों से नीक्षण करते हैं। उस समय में समस्त श्वाबर और बजून के नष्ट हो जाने वर बब एकमान अर्जन ही विद्यमान रहा करता है।६७३ एक नहनु चारों नुनों की चौक्रक्रियों का अब अन्त होता है उस तथन में वह तथी आर अल से तथा-बून होते हैं। जब समय में नारायण नामक वह बहुत इसके क्षार में स्वयं प्रकामित रहते हैं।६वा सब चारों प्रकार की प्रवा बहुता का मन्दि से तम से भावृत होती है। महर्षिनण उसको महर्भोड़ में शोब हुए काफ को देखते 🖁 ।६६। उस काम में नवोद्दिष्ठ कृतु आदि महर्षिणम है। उस समय में उनके विवर्श्वमानों के द्वारा महत परिनन होता है।७०।

गत्यर्थार्गनेश्वीतोनीयनिकाणिकव्यते । यस्मार्थित भरतेन महत्तस्मान्महर्षेत्र ॥७१ महल्लीकस्थितेहाँ कालः मुप्तस्तवा च ताँ.। सर्वाचा सप्त वे स्वासन्धल्येऽतीते महर्षेत्र ॥७२ एव बह्या नामु तानु रजनीषु सहस्रम । हष्टवन्तस्तरानीताः कालं नुष्तं महर्षेत्र ॥७३ कल्पस्यादी सुबहुला यस्मारसंस्थाश्वतुर्देश । कल्पयामास वे बह्या तस्मारकल्पो निरुच्यते ।।७४ म मृद्या मर्वभूतानां कल्पादिषु पुन. पुन. । स्यक्तास्थक्तो महादेवस्यस्य सर्वमित जगत् ।।७५ इत्येव प्रतिसबन्धः कीर्तित कल्पयोद्धयो । साप्रत हि तयोर्मध्ये प्रागवस्था बमृव ह ।।७६ कीर्तितस्तु समासेन पूर्वकल्प यथात्वम् । साप्रतं सप्रवध्यामि कल्पमेर्त निकोधतः ।।७७

गति के अर्थ वाली ऋषिति छातु नाम की निल्यति होती है—ऐसा कहा जाता है। जिससे ऋषिति के तरब होने से उसने महत है अतएय महिंच होते हैं 1641 सहसोंक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में सोये हुए काल को देखा था। जो कल्प के व्यतीत होने पर सत्थादि सात महिंच वे 1641 इस प्रकार से उन-उन सहजों रजनीयों में उस तमय में जानीत महिंचों ने मुख्तकास को देखा था। 1641 कल्प के बादि में जिससे सुबहुम बौदह सस्था है। बहुाजी ने क्योंकि कल्पन किया था इसी कारण से कल्प कहा जाता है। अहा कल्पों के आदि वास में पून पून बही समस्त चूनों का मुजन करने वाला है। यहादेव व्यक्त है। इसका ही यह सम्पूर्ण व्यव है 1651 वह दोनों कल्पों का प्रति सम्बन्ध कर दिया गया है। इस समय में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी। 1651 पूर्व में होने वाले कल्प में ठीक-ठीक कह दिया गया है। इस समय में इस कल्प के विवय में बत-सार्वेगा, उसकी समझ सीजिए। 1661

- ×—

।। पृथ्वी व्यापाम विस्तरः ।।

मृत उवाच-एवं प्रजासन्तिवेशं श्रुत्वा वै शोशपायनि ।
पप्रच्छ नियतं सूतं पृषिव्युदधिविस्तरम् ॥१
कति द्वीपा समुद्रा वा पर्वता वा कति स्मृताः ।
कियति वैव वर्षाणि तेषु सद्यश्च काः स्मृताः ॥२
महामूतप्रमाणं च सोकासोकं तथैश च ।

पर्याय परिमाणं च गति चन्द्राकैयोस्तवा ।

एतस्त्रवृहि नः सर्वै विस्तरेण यवार्णतः ।।३

सूत अवाच—हंत बोऽहं प्रवस्थामि पृथिन्यायामिवस्तरम् ।। ४

सक्यां चैव समुद्राणां द्वीपानां चैव विस्तरम् ।

द्वीपभेदमहन्त्राणि सप्तस्वस्तर्गतानि च ।। ६

व शब्यते कमेणेह वक्ष्णु ये सततं जगत ।

सप्त द्वीपान्प्रवस्थामि चन्द्रादिस्यप्रते सह, ।। ६

तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रभाणानि प्रवस्तते ।

अविस्था चलु ये भाषा न तांस्तर्केण साधयेत् ।। ७

भी सूनजी ने कहा— इस रीति ने शांत्रपायति ने प्रजा के तस्त्रिकेल का अवस करके फिर जमने भी मनजी ने नियन क्या से वृधिनी और जदिव के विस्तार के निक्य में पूछा वा ।१। हीत किनने हैं, समूत अववा पर्वत कितने बताये नये हैं ? किनने वर्ष है और उन वर्षों में नवियों कौन-कौन बतायी नयी हैं? (२) महामुशीं का श्वा प्रशास है तथा मोकालोक प्रमास मना है ? जन्म और नुर्व का गर्वाब-परिमाण और शति बबा है ? हे जन-बाबू । यह सब जाग विस्तार गुर्वक बबार्च रूप से हमको बतलाधर ।१। धी मृतयी ने कहा- हर्ष की बात है, मैं आपके मामने पृथ्वी का जायाम और विस्तार अतमाजैंगा ।४। नमुद्रों की संख्या और द्वीपों का विस्तार भी बत-माऊना । यों तो डीपों के महमों भेद होते हैं किन्तु के भेद साम डीपों के सहस्में मेद होते हैं किन्तु वे अभी ७६ जान होयों के ही जन्तर्गत है।४। जिनके द्वारा निरम्तर यह जबत है वे सब क्ष्म है बड़ी पर नहीं बताये जा सकते हैं। मैं इस नमय में तो आपके समक्ष में मान हीयों को ही बतार्जना और उनके साथ चन्छ-भूरी और यहीं का वर्षात करूँगा ।६। मानव जनका बबाज तर्क के द्वारा कहा करते हैं। किन्तु निविषत क्य है जो चाब जिन्तन करने के योग्य नहीं हैं जनका तर्क के सहारे साधन कभी नहीं करना चाडिए ।अ

प्रकृतिस्य परं यस्य तथिनस्यं प्रयक्षते । नववर्णं प्रवस्थामि जबूदीप स्थातयम् ॥= विस्तरान्यण्डलाण्यैव योजनैस्तन्त्रियोधतः ।

जनमेणं सह्आणां योजनाप्रात्समंततः ।। १

नानाजनयवाणीणं: पुरेण्य विविधेशतुभेः ।

सिद्धवारणसंकीणं. पर्वतेष्यत्रोभितः ।। १०

सर्वतप्रभवाभिष्य नदीभि सर्वतस्ततः ।। ११

जन्दीप पृषु श्रीमान् सर्वतः पृणुमश्लः ।

नवभिण्यातृतः सर्वो भुवनेभू तमावने. ।। १२

सव्योगस्य विस्तारात् समेन तु समंततः ।। १३

प्रागायतः सुपर्वाणः विषये वर्षपर्वनाः ।

श्रीगरम विस्तारात् समेन तु समंततः ।। १३

प्रागायतः सुपर्वाणः विषये वर्षपर्वनाः ।

को बहानियों से परे हैं वही किलान न करने के बोध्य नहीं है--ऐसा कहते हैं। नो वर्षों से समस्थित जरमू हीय को नवार्ष कप ने जतनाऊ ना। वा सको विस्तार से और नक्का से बोधनों के हारा नमझ लीजिए। बोधनाव से नथी जोर एक भी नहुआ है। वह जनेक जनपदों से किरा हुआ है जोर विविध परन कुन ननरों ने समस्वित है। वह सिद्धाण जोर पारणों से समानीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपजोजित है। १-१०। निसाओं के समुवायों से समुख्यान समस्त बायुओं से निवास वह हीय है। इसके सभी ओर जनेक निवार है जो पर्वत से उद्युत हुई हैं। ११। वह अध्यूतीय बहुत विकास है। भो सम्पन्न है तथा समका मण्डल भी महानू हैं। यूतों के करने बाने नो मुन्तों ने यह सम्पूर्ण समानूत है। १२। इसके बारों जोर बार समुद्द हैं जिनका भी किस्तार नम्मू हीय के विस्तार से ही समान है। १२। प्राचायत नुपत्नों में से वर्ष पर्वत हैं को बोगों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्दों से जानाव सुपता में से के वर्ष पर्वत हैं को बोगों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्दों से जनाव हैं। १४।

हिमप्रायम् हिमबान् हेमक्टब्ब हेमवान् । सर्वत् तु सुध्यक्षापि निषधः पर्वतो महान् ॥१५ बदुवेर्णस्य सोवर्णो महत्वास्तमः स्मृतः । इतिशक्य सहसूति विस्तीर्णे. स थ मूद्धेनि ॥१६ मृताकृतिप्रमाणस्य अनुरम् समुस्कितः। मानावर्णास्य पारवेषु प्रमापनियूणान्वितः ॥१७ मानिवंश्वनसंयूतो बद्धाणोऽस्यक्तमस्यनः। पूर्वेतः स्वेत्रवर्णस्य बाह्यणस्यस्य तेन तथः॥१६ पार्श्वमुक्तरतस्यस्य रक्तवर्णे स्वमायः। तैनास्य शास्त्रभावस्यु मेरोन्गिर्वाकारणात् ॥१६ पीतस्य शास्त्रभावस्यु मेरोन्गिर्वाकारणात् ॥१६ पीतस्य शास्त्रभावस्यु मेरोन्गिर्वाकारणात् ॥१६ पीतस्य श्रम्भावस्यु मेरोन्गिर्वाकारणात् ॥१६ पीतस्य श्रम्भावस्यु मेरोन्गिर्वाकारणात् ॥१६ पीतस्य श्रम्भावस्य स्वादिति कर्णाः प्रकातिताः। मृत्यः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः।।२१

हिमनाय मिरि में प्राय हिस समूह होता है और हेमकूद वर्षन हैस से संयुत्त है। निषय एक महान वर्षन है जो सभी खुत्यों में मुखदायी होता है। १६। नद वर्षत चार वर्णी वाला है और सुवर्ण से मुक्त है वह अधिक मुक्तद कहा गया है और प्रकृषि संत्रीत शहस योजनों के विस्ताद वाला है। १६। यह वृत्त माकृति और प्रभाग नामा है तथा चेह तथा वह तथापति के मुक्तों से संयुत्त है। इसने पार्थ जानों में अनेक वर्ण है तथा वह तथापति के मुक्तों से संयुत्त है। १७। यहपत्त मध्य मध्ये बहुए। मी के नामियल्यन से यह समुत्त्रक हुआ है। इसने पूर्व की ओर यह करेत वर्ण वाला है इसने बाह्य है। १६। यहार की ओर पार्थकान जनका स्वचाय से ही पत्तवर्ण है। इस कारण से सेव के अनेक कर्ष कारण से दमका अप जाय है। १८। यह दक्षिण विला की ओर पीत है इसने इसका बेवचाय स्वचाय स्वचाय होता है। विश्वस की ओर वह सुत्र की सेव के सनेक सर्व कारण से ब्राया होता है। विश्वस की ओर वह सुत्र पत्त से तथा सम्याव्य होता है। वह स्वचाय से हाता है। -अस तपह ने दनके चार वर्ण कहे नये हैं। यह स्वचाय से सुत्र कहा है। -अस तपह ने दनके चार वर्ण कहे नये हैं। यह स्वचाय से सुत्र कहा है। -अस तपह ने दनके चार वर्ण कहे नये हैं। यह स्वचाय से सुत्र कहा है और वर्ण तथा वर्ण को से सनाया नया है। १२।

भीत्रक वैदूर्यमयः क्वेतः शृक्षी हिरक्षयः। सदूरवहेवर्णस्तु शामकौष्टक भूतवाद् ॥५५ एते पर्वतराजानः सिद्धवारणसेविताः ।
तैपामंतरविष्कंभो नवसाहम् उच्यते ॥२३
मध्ये त्विसादृतं नाम महामेरोः समततः ।
नवैवं तु सहमाणि विस्तीण सर्वतस्तु तत् ॥२४
मध्ये तस्य महामेर्गावधूम इव पावकः ।
वैद्याद्वं दक्षिणं मेरोक्तराद्वं तथोत्तरम् ॥२४
वर्षाण यानि षष्ट् चंव तथा ये वर्षप्वताः ।
दे वे सहम् विस्तीणां योजनानां समुच्छ्यात् ॥२६
अंतृद्वीपस्य विस्तारात्तेषामायाम उच्यते ।
योजनानां सहस्ताणं जत द्वावायतो गिरी ॥२७
नीत्राच निषध्याचे ताष्यां हीनास्त ये परे ।
व्येतम्च हेमकृतस्य हिमवाञ्च ग्रवांस्तवा ॥२६

नील-वैद्यंगन- हवेत-हिरण्यं- भोर के वह के वर्ण वाला और जातवीय तथा पूर्ण है ।२२। ये सब पर्वतों से जिल्लेमिन राजा पर्वत हैं वो कि नियों जीर चारणों के द्वारा सेचित रहा करने हैं अर्थात इनमें भिद्ध और चारण निवान किया करने हैं। उनका जम्मर जिल्लाका नी सहस्र पीजन कहा जाता है।२३। मध्य में इकाचून नाज वाक्षा निर्दे के भो महाने के नवंतम है। यह भी इसी श्रकार से भी महज ही नव जोर से विस्तार वाला है।२४। इसके मध्य में महा है जो सून से रहित अधिन के समान देवीय्यमान है। नेक के वेदी का अर्थ देखिन है तथा उत्तर अर्थ भाव उत्तर है।२४। जो से वर्ण है जनके जो वर्ष पर्भत हैं के चाई में दो-दो सहज्ञ योजन विस्तीर्थ है।२६। जम्मू इीय के विस्तार से उनका आयाम कहा जाता है। यो गिरि सी सहज्ञ योजन जायत हैं।२७। मील जीर निवध उन वोनों से वो व्यरे हैं में हीन हैं। अनेत-हेमकुट--- हिनकान तथा श्रक्ष वात् हैं अर्थ हैं में हीन हैं। अनेत-हेमकुट--- हिनकान तथा श्रक्ष वात् हैं अर्थ हैं में हीन हैं। अनेत-हेमकुट--- हिनकान तथा श्रक्ष वात्र हैं अर्थ हैं में हीन हैं। अनेत--हेमकुट--- हिनकान तथा श्रक्ष हैं अर्थ हैं में हीन हैं। अनेत--हेमकुट---- हिनकान तथा श्रक्ष हैं भरवा

नवती हे अगीती हे सहसुख्यायतास्तु तैः। तैयां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सन्त वै ॥२३ प्रपाताविषमैरतैस्तु पर्वतरायृतानि तु । संततानि नदीभेदैरगम्यानि परम्परम् ॥३० वसनि तेषु सरवानि नाना गतीनि सर्वेण । इदं हैमवतं वर्षे कारत नाम विद्युत्तम् ॥३१ हेमकूटे परं ह्यसमान्नाम्न्ना किंपुन्तं स्मृतम् । नैवधं हेमकूटाल् हरिवर्षं तदुच्यने ॥३३ हरिवर्षात्पर चापि मेरोझ तदिलावृतम् । इलावृतात्परं नीलं रम्यक नाम विश्वुतम् ॥३३ रम्यकात्परतः व्वेतं विश्वृतं तद्विरण्मयम् । हिरण्मयात्परं चैव श्वंगवनाः कुष्ठ समृतम् ॥३४ धनुः संस्ये तु विशेषे द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे । दीर्षाणि तत्र चत्वारि मध्यमं तदिलावृतम् ॥३४

उनसे दो सहस्र शब्दे और थे सहस्र अस्मी जायत हैं। उनसे मध्य में जनपद हैं से नान वर्ष हैं। त्र शा उन प्रपातों ने विषय पर्गतों से से हैं। तिरस्तर बहने बालों नांवमों से बहत से मेटों से से परस्पर में नमन करने के जमोग्य है। उनमें अनेक बातियों बाले जीव शिवास करते हैं और नभी ओर थे बनी पहा तरते हैं। यह हैमदत वर्ष है जो भारत—इस नाम से प्रसिद्ध है। ३१। इससे जाने हेमकूट है जो नाम से किन्युक्य महा गया है। हेमकूट ने जाने नेपन्न है जो हिर वर्ष कहा जग्या करना है।३२। हिरवर्ष से परे नेव का वह इलावृत है। इलावृत से जाने नील है जो रम्बक नाम से विकास है।३३। रम्बक से जाने क्लोत है जो हिरक्यय नाम से विकास है।इन्हें क्लोत है को कुछ बहा गया है।३४। दक्षिण जीर सत्तर दिना में अनु संस्थ दो वर्ष जानने व्यक्तिए। वहाँ पर कार दीर्थ है भी भटनम है वह इसावृत है।३५।

अर्थाक् च नियमस्याध बेट्ट दक्षिणं स्मृतम् । परं नीलवतो यच्च बेट्ट तु तदुत्तरम् ॥३६ बेट्ट दिश्वणे जीणि जीणि वर्षाणि चोत्तरे । तयोगंक्ये तु विजेयो मेर्क्ट्य इलावृतम् ॥३७ दक्षिणेन तु नीलस्य निवसस्योत्तरेण तु । उदगायतो महामैलो माल्यवास्ताम नामतः ।। ३ = भोजनानां सहस्ं तु आमील निषधायतः । आगामतप्त्रन्तृस्विणस्सहसूर्णाण प्रकोरितः ।। ३ ६ तस्य प्रतीच्यां विज्ञेष पर्वतो गंधमादनः । आयातमतोऽथ विस्ताराज्यास्यवानिति विश्वृतः ।। ४० परिमंडलयोगें हमंदये कनकपर्वतः । चतुर्वणी, स मौवणी चतुरस् समुध्छितः ।। ४१ सुमेदः क्ष्मे स्था राज्यस्ममधिष्ठितः । तद्यादिश्यवणीमो विध्य इव पावकः ।। ४२

इसके जनस्तर निवध के नीचे गंदी के अर्थमांग दिलाण कहा गया है। नीलनान् है जीर जो गेएखं है यह उत्तर है। इदा वेद्य दिलान और इत्तर में नीन-नीन वर्ष है। उन बोनों के नध्य में वेद जानना चाहिए और बध्य में इलावृन है। 30। नीच के दिलाण दिला की ओर और निवध की उत्तर की ओर—उत्तर की जोर अध्वत एक महान् भेल है जो नाम है माल्यबान कहा जाना है। 120। एक सहस्र योजन कहा गया है। 32। इसके बायन है जीर आधाम ने यह चीजीम सहन्य योजन कहा गया है। 32। इसके पश्चिम में मध्यमादन नामक पर्यंत जानने के योग्य है। आयाम (चौड़ाई) और विस्तार से माल्यबान् —इस नाम से यह प्रसिद्ध है। ४०। परिभण्डकों के यथ्य में वेद पर्यंत है जो कनक पर्यंत है। यह चार वर्णों सामा और सुवर्ण का तथा चतुरस अर्थाद चौदोर समुज्युत है। ४१। सुमेक गोभामाणी होता चा भी पान मुन्न है और एक राजा के ही समान सम्बंधिध्यत रहता है। इसके बण की जामा श्रम्म सूर्य के ही समान है तथा बिना सुन्धा बानी कान्त के तुल्य है। ४२।

योजनानां सहस्राणि चतुरकीतिरुच्छित ।
प्रविष्ट योडशाधस्ताद्विस्तृतः योडनैन तु ॥४३
णरावसंस्थितत्वान् । निणन्मृष्टिन विस्तृतः ।
विस्तारात्रित्रगुणस्तस्य परिणाह् समस्ततः ॥४४
मडनेन प्रमाणेन त्रयस् मानं तदिष्यते ।

बत्यारिगत्महम्गणि योजनानां समंततः ॥४५ अष्टाभिरधिकानि स्युरुयम् मानं प्रकीत्तितम् । बतु पर्मेण मानेन परिणाह् समंततः ॥४६ बतु पष्टिसहस्गणि योजनानां विधीयते । स पर्वतो महादिक्यो दिक्यीयधिसमन्तिनः ॥४७ प्रयनेरावृतः सर्वो जातकपमये कृषेः । तत्र देवगणाः सर्वे गंधवीरगराक्षसाः ॥४६ गंलराजे प्रहण्यंते कृषाध्याप्सरसा गणा । स तु मेरः परिवृतो एवनेधू तमावनैः ॥४६

यह चौरासी सहस्र योजन के बा है। एक योजन कर कीस का हीता है। सोसह योजन नी वे की ओर प्रविद्ध है और सोसह ही घोषन विस्तार वाला है। ४३। जनव मंस्वित होने से बसीस योजन मूर्यों में विस्तृत है। विस्तार ने सभी और अनका निगुना परिनान है। ४४। सकत प्रमाण ने जसका मन क्यक अभीव्य होता है। सब ओर चौवासीस सहस्र योजन है। ४१। क्यम में अर्थात् तीनों जोर में उसका मान बाठ व्यक्ति योजन कहा गया है। सभी जोर चतुरक मान से परिकास होता है। ४६। चौंसठ नहन् घोजन कहा जाता है। बहु पर्वन बहुत ही व्यक्ति दिक्य है और दिक्य वौष्यियों से समन्वित है। ४३। यह सम्पूर्ण सुवर्तम्य परम श्रुप भूवनों से विरा हुआ है। वहाँ पर नक्यन देवों के अच—गरवर्ष-जीर राजस निवास विया करने हैं। ४८। उन बैकों के राजा के अपर सुध अपनराओं के समुदाय मी दिक्याई दिना करते हैं। यह नेव पर्वत भूतों के भावन मुक्तों से परिनृत रहा करता है। ४३।

कत्वारो यस्य देणा वै चनु पार्गेश्वधिष्ठिताः।
भद्राण्या भरताश्चीव केत् गालाश्च पश्चिमा ॥५०
उत्तरा कृत्वश्चीव कृतपुण्यप्रतिथ्या ।
गंधभादनपार्थे न परैवाऽपरगंडिका ॥५१
सर्वेलुँ रमणीया च नित्यं प्रमुदिता शिवा ।
डानिंग्लन् सहसाणि योजने, पूर्वपश्चिमान् ॥५२

आयामतश्चतुस्त्रिशारसहस्राणि प्रमाणतः ।
तत्र ते शुमकर्माणः केनुमालाः प्रतिष्ठिताः ॥१३
तत्र काला नराः सर्वे महासत्त्वा महायलाः ।
स्त्रियश्चीत्पलपत्राभाः सर्वास्ताः प्रियदर्शनाः ॥१४
तत्र दिख्यो महावृक्षः पनमः सद्रसाध्ययः ।
ईश्वरो बह्मण पुत्रः कामचारी मनोजवः ॥१४
तस्य पीत्वा फलरसं जीवंति च समायुत्तम् ।
पाश्वे माल्यवतश्चापि पूर्वेऽपूर्वा सु गंडिका ॥१६

जिसके बार देन हैं जो बारों पांच्यों में समिधिष्ठित हैं। जिनके नाम महाक्य-भरत-केतुपाल और पिष्वम है। १०। उत्तर और कुक कृतपुष्य प्रिक्षय हैं। गण्धमादन के पार्च में तो यह पर अपर गण्डिका है। ११। ये सभी ऋतुओं में परम रमलीय हैं और नित्य ही प्रमुदित तथा जिब हैं। भूवें और पिष्वम से बत्तीस सहसू योजनों से युक्त हैं। १२। प्रमाण से इनका बायाम पौत्तीस सहसू योजनों बाला है। वहां पर वे परम जुन कभी काले केतुमाल देश प्रतिष्ठित है। १३। वहां पर जब नर काल हैं जो महामू सत्व बाले और महामू बल से सम्पन्त है और वहां की स्त्रियों कमलदल की साभा वाली तथा देखने में बहुत पिय लगती हैं। १४। वहां पर एक बहुत ही उत्तम पनस का महान वृक्त है जिसमें छैरस विद्यमान रहा करते हैं। उनकी स्वामी बह्या का पुत्र कामना से करण करने वाले मनोजव है। १४। वहां पर समायुत काल पर्यन्त उसके फलों का रस का पान करके प्राणी जीवित रहा करते हैं। पूर्व में माह्यवान के पार्श्व में एक अपूर्व गण्डिका है। १६।

--×-

## ध<sup>ः</sup> भारतवेशः ।।

सूत उवाच-एवमेव तिसर्गो वै वर्षाणां भारते शुभे । हट परमतत्त्वज्ञैभूय कि वर्णयामि व ।। १ ऋषिरवाच-यदिदं भारते वर्षे यस्मिन्ध्वायं भुवादयः । चतुरंशेते मनव. प्रसासर्गेऽभवन्युनः ।। २ एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्तो निगद सत्तम ।

एतच्छू तबबस्तेषामद्यविद्योगहर्षणः ।।३

अत्र वो वर्णयिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः ।

इद तु मध्यमं चित्रं नुभानुभक्तोदयम् ।।

वर्षे तद्भारत नाम यत्रेय भारती प्रजा ।।

भरणाण्य प्रजानां वै मनुभरत उच्यते ।

निश्क्तवस्त्रमञ्ज्यं वर्षे तद्भारतं स्मृतम् ।।

इत स्वर्गेश्च मोदाब्च मध्यश्चांतश्च गम्यते ।

न खत्वन्यत्र मत्यांनां भूमौ कर्मं विधीयते ।।

अ खत्वन्यत्र मत्यांनां भूमौ कर्मं विधीयते ।।

श्रीमृतजी ने कहा—इत प्रकार से ही परम शुभ भारत में वर्षों का निसमें है जो कि परम तत्वों के शाताओं के द्वारा देखा गया है। जब फिर आपके शामने में क्या कर्णन करूँ? ।१। ऋषि ने कहा --को यह भारतक्षे है जिसमें वे चौवह स्वायम्भुव आदि मनुगण फिर प्रजा के सूजन करने में में १२। हे में क पुरुषों में परमोत्तम ! हम लोग वही जानने की इच्छा करते है। वही बाप हमारे समक्ष में भर्णन की बिए। रोम हर्वकती ने उन ऋषियों के इस अवन का अवभ करने कहा या ।३। यहाँ पर इस मारतवर्ष में जाप शोगों के सामने जो अजा हुई वी उनका मैं वर्णन करू वा । यह तो मध्यम जिल है जो सूच और अनुध फलों के उदय वाला है।४। समुद्र के कत्तर में और हिमबाबू के दक्षिण में है वह भारत नाम थाना वर्ष है जहाँ पर यह भारत की प्रजा है। १। प्रजाओं के भरन करने से भरत मनु कहा भागा करते हैं। इसी निर्वाक्त के बचन से यह वर्ष छ। रत-इस नाम से कहे गया है। यहाँ से स्वयं होता है और यहाँ से ही बारम्बार जीवन-मरण के जानागमन से मुक्त हुआ करता है जीर मध्य तथा जन्त का ज्ञान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र नहीं है अवत् कर्म करने की भूमि वही येश है।६-७।

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेवान्निबोधतः। समुद्रांतरिता ज्ञेयास्ते स्वगम्याः परस्परम् ॥६ इन्द्रद्वीप कशेन्यासाम्यां गर्भास्त्यात् । नागद्वीपस्त्या साँम्यां गाधवंस्त्ययं कारणः ॥६ अयं तु नवपन्तेवां द्वीप नागरस्युतः । योजनानां सहस्य तु द्वीपोऽयं विक्षणोत्तरात् ॥१०० नायनां सामुसार्थां वे कागगाप्रभवाश्य वे । नियंगुत्तरिवस्तीणं सहस्राणि नवैव तु ॥१११ द्वीपो स्नुपनिविक्षोऽयं स्थल्छैरतेषु सर्वतः । पूर्वे किराता हास्याने पश्चिमे यवना स्मृता ॥१२ वाह्यणा द्विया वृश्या मध्ये शूद्राश्च भागतः । इश्यायुधवणिज्याभिवं नेयतो व्यवस्थितः ॥१३ नेपां सम्यवहारोऽत्र वन्ते वे परस्परम् । धर्मार्यंकामसयुक्तो कर्णानां तु स्वकर्मसु ॥१४

इस मारत वर्ग के तो अब हैं उनको आप लोग चली-माँति समक्ष मीजिए ? वे सब समुद्र से अन्तारत हैं—ऐसे ही जान मेने चाहिए और परस्पर में वे सब अगम्ब हैं अधित नक्षय एवं नजन न करने के बोध्य हैं। वानके नाम वे हैं—इन्ड्रिए—कनेकमान्—तामवर्ण— नभितमान्—नाम द्वीप—लौम्य —नम्बर्च—वाच्य (१) यह नीवां उन हीपों में है जो तापर से संतुत है। यह दीप दक्षिण-उत्तर से एक सहस्य याजन है (१०) मागीरवी यक्का के उद्गय स्थान से कन्या कुमारी तक यह आयत है। नी सहस्य योजन तिरखा जतर की ओर जिस्ती में है (१०) यह दीप अन्तों में सर्था मोर मंगकों द्वारा उपनिविष्ठ हैं इसके अन्त में पूर्व में किरात रहा करते हैं और पश्चिम में यवन नाम बासे बनाय को है। १२। यह दीप अन्तों में माहाण- धारिय—वंश्य और नूद्र निधान करते हैं। बोधानार्थन—करण—प्रयोग—वाणक्य में अभिवर्जन करते हुए अग्यस्थित हैं।१३। यहाँ पर इन चारों वर्णों में परस्पर में समाशीन व्यवहार रहा करता है। अपने वर्ण के सनुमार को इनके अपने कर्य हैं उन्हों में यह व्यवहार धर्म वर्ण भी वर्ण के सनुमार को इनके अपने कर्य हैं उन्हों में यह व्यवहार धर्म वर्ण भी सम्बन्ध से समागी से सन्तित होता है।१४।

सकत्य पंत्रमानां च द्वाभागां गयादिति ।

इह स्वर्गाप्रवर्गावं प्रदृत्तिवंषु मानुषी ॥११

यस्थय नवमो द्वीपस्तिवंगाधाम उच्यते ।

हरनं भवति यो हयेनं सम्मान्तियभिधीयते ॥१६

थयं श्लोकस्तु वे सम्मान्तिरयभिधीयते ॥१६

व्याप्रयो स्मृत्ता लोक पुनवंद्वामि विस्तरान् ॥१७

स्पतंशास्मिनमुपर्वाणो विश्वनाः कुनपर्वताः ।

तेषां सष्टस्त्रभवान्ये पर्वतान्तु समीपमा ॥१६

श्रिवज्ञाता मार्ग्यतो विष्युनाश्चित्रसानव ।

महर पर्वत्रश्रेष्ठो बेहारो दुर्दुरस्तवा ॥२०

कोसाहल समुरसो मैनाको बेजुतरनवा ।

वात्रथमो नागगिरिस्तवा पण्युरपर्वत ॥६१

प्यमान इन वाध्यमें के सकूत्य विधि के ही अनुसार होता है। वहाँ पर जिनमें कार्न प्राप्ति और मोल के निये मानुनी प्रवृत्ति पहा करती है। ११६१ जो यह नवम हीय है यह नियंत् आधाम काला कहा जाता है। इस सम्पूर्ण द्वीप पर अपने बल-विक्रम के हारा विजय प्राप्त कर नेता है वह वहां का सकाद कार्य गाम ने कहा जावा करता है। १६१ यह सोक तो सकाद है और अन्तरिक विराद कहा नया है। यह सोक स्वराद कहा नया है। मैं किर विस्तार के साम मननाक ना ११७। इस हीय में पूर्य सात ही कुन पर्वत प्रसिद्ध हैं। महेन्द्र -- मन्य -- सह्य -- पूर्ण कमान -- क्या पर्वत -- विक्रम की सहनों पर्वत हैं। सात कुन पर्वत है। इनके समीप में रहने वाने कम्म भी सहनों पर्वत हैं। इस-११। वहन से पर्वतो का जान ही नहीं है और ने भार कम्पण तथा विधिय सिखरा नामे हैं। धर्वतो में पर्य के क्ष्य -- भेहार -- पुर्ण र-कोनाहन -- समुरक -- मैनाक -- सेयुत -- वार्य- क्षय -- मार्यिश और पाक्षर पर्वत है। २०-२१।

तुंनप्रस्यः कृष्णगिरिगोधना गिरिरेव च । पुष्पगिर्युं जनवंती च संजो दैवतकस्त्रचा ॥२२ श्रीपर्णतव्यवकृदः कृदनेतो गिरिस्तया । वस्ये नेस्योऽपरिज्ञाना हरूका स्वय्योपजीविन ॥२३ तैर्विमिया जनपदा सार्था स्लेक्छाण्य भागणः । पीयते वैरिमा नद्यो गगासिष्ठु सरस्वती ॥२४ अत्तर्भ्यक्रभागा च यमुना सरयूरतथा । इरावती विनस्ता च विपाणः देविका कुट्टू ॥२५ गोमती धृतपापा च वृद्युदा च स्पद्वती । कौणिकी विदिवा चैच निष्ठीवी गंडकी तथा ॥२६ चक्षुलोहित द्रश्येना हिमवत्यादनिस्मृता. । वैदस्मृतिगेंववती वृत्रक्ती सिघुरेव ॥२७ कर्णाणा नदमा चैव सदानीरा महानदी । पाणा चमंण्यतीन्या विदिना वेथवत्यपि ॥२६

तुष्प्रस्थ — इच्छानिरि-नादनिर्धार-पुथ्य निरि-उज्ययस्त तथा स्वेतक संस है। २२। जो पर्वत निवक्ट-कूट संसमिति हैं। उनसे भी अध्य छोटे-छोटे गिरि हैं जो भनी-मानि परिश्वास नहीं है और स्वल्योप मोनी है। २३। उन समी से मिले-बुले जनपद यह भी हैं जिनके भागों में वार्य तथा म्हेक्छ निवास किया करत है जिनके द्वारा इन निवधों का पान किया जाया करता है। उन सदियों के कुछ नामों का परिगणन किया जाता है जैते — सङ्ग्रा-सिक्ध-और मरस्वती हैं। २४। जतह-वन्द्वभागा-अमुना-सरयू-इरावती-वितस्ता-विधाधा-देविका-कुहू है। २४। गोमती-धूतपापा-बुबुबा -इपद्वती-कौशिकी-जिदिवा-निहीत्री-गव्यकी-च्यु-सोहत-वे सब निदयी हिम्बान् महासंस के पाद से निकली हैं। वेदस्तृति-वेदवती-वृत्रक्ती और सिक्यु है। वर्णाना-मन्दर्श-मदानी ग-महानदी-पाता-वर्णवती-नूपा-विद्वा-नेववती है। ए६-२६।

क्षित्रा हालति च तथा पारियात्राश्रया स्मृता । शोणो महानदश्चैव नर्म्मदा मुरमा किया ॥२६ मदाकिनी दशार्था च चित्रक्टा नर्बेव च । तमसा पिष्पला श्येना करमोदा पिशाचिका ॥३० चित्रोपला विशाला च बंजुला वास्तुवाहिनी । सनेवना नृक्तिमती मनुती निदिना नतुः ॥३१ नृक्षिनत्मप्रसूतास्ता नद्या मणिजना निवा । तापी पयोष्णी निविध्या मृपा च निपधा नदी ॥३२ वेणी जैतरणी चैव क्षिप्रा बाला कुमुद्रती । तोमा चैन महागौरी दुर्गा बान्नगिन्ता तथा ॥३३ विध्यपारप्रमूतास्ता नच पुष्यजना चृगा । गोदावरी भोभरपी कृष्णवेणाथ बजुना ॥३४ नुगमहा मुपयोगा बाह्या कावेग्थापि च । दक्षिणप्रवहा नच सह्यपादादितिः समृता ॥३४

शिक्षा और जबन्ति के निवयों पारिभाष के समासय वासी हैं—ऐसा
कहा गरा है —जोज यहानस्य हैं। युरसा—मर्नशा—किया—मन्नाकिनी दनार्जा
—विवद्गता—नमना—पिप्पशा—क्षेत्रा—करशादा और पित्राधिका—के नदियाँ
हैं ।२१-२०। विकोधना—विज्ञालय—वंजुला- वास्तुवाहिनी—सनेवजाभूकितमती—मंजुली—विदिश—कतु नदियाँ हैं।३१। वे तब खुक बस्त पर्यत
है । तापी—पर्यक्ती—निविक्या ज्ञा सबि के नमान परम स्वच्छ और जिब
है । तापी—पर्यक्ती—निविक्या ज्ञा और निक्धा नदी हैं ।३२। वेणीशैतरजो—साला—कृतुद्वतो—नोया—महागौरी—हर्गा-वाध्निक्षमा नदियाँ हैं ।३३।
वे तब नदियां विश्वयं गिरि के पाव से प्रसूत होने वासी हैं जिनका जल
परम पुष्पमय ह और जो बहुत ही सुध है । गोदावरी-पीनरचो-कृष्णमणाबजुला-तुङ्गभद्रा-सुप्रयोगा-काक्षा-कावेरी—ने नवियां, दक्षिणा को ओर प्रवाह
करने वासी हैं और महा निर्द के पाव से निक्कन वासी हैं ।३४-३५।

कृतमाना ताभवणी पुष्पजात्युत्पलावती । नयोऽभिजाता मलयात्सर्वा जीतजला नुभा ॥३६ विमामा ऋषिकुरुया च बजुला त्रिदिबाबला । लागूनिनी बणधरा महेन्द्रतमया स्मृता ॥३७ ऋषिकुरुया कुमारी च मदया मदयामिनी । इपा पलामिनी चैव मुक्तिमस्प्रभवा स्मृता ॥३६ तस्तु नच सरस्य स्वा मना समुद्रमा ।
विकास मानरः सनी अगत्यापहरा स्मृता ॥३६
नामा नचपनथोऽन्या जलगोऽन सहस् ।
तास्त्रिय कुश्यांचाला जाम्या भादेयजांगला ॥४०
भूरसेना भद्रकान बोधा सहपटच्चराः ।
मतस्या कुश्वयाः मौभव्या कुनला काशिकोतला ॥४६
बोधा भद्रा कलिगाव्य मानधाव्योरकलै सह ।
यहमदेवमा अनुपदा प्रायजन्त्व कीसिता ॥४२

कृत्याला-ताझ्ट्नीं-पुथ्यल्यती-इस्प्यानती - वे जब निद्या चिनव पर्वत ने अभिजान हुई हैं जिनका जय बहुन ही जीतन और चुम है। ३६। विसामा-च्यु किक्स्या-चंजु-अ-जिदिबा-कला-अमू किनी-व कथरा-वे सब बहुन्द-मिदि की सन्या कही वयो हैं १६३। ऋषिकुल्या-मन्त्रगा-मन्द नामिनी-कृपा-पलाजिनी-वे निद्यां चुक्तिवाच् पर्वत से समुग्रित पाने वाली है। ६६। ये सब निद्यां सरस्वती हैं और सब समुद्र में गमन करने वाली नामा है। वे सभी इस विश्व की नालावें है और जनत् के नगस्त पापों के हरण करने वाली कहा नया है। २६। इन सब नांचयो को अन्य संक्षां और हजारों ही उप निद्यां है। उनमें ये कुष पाल्यान साहब नाइय-सायन चूरसेन-महकार-बोध-सहपटक्यर-मस्स्य कुतस्य-कुल्तम-कान-कोजन-गोध-मह-किन-मागध -अस्कस-नक्ष्य देन में होने वाले जनपब प्राय करके वहाँ पर कीलित किने वने हैं। ४७-४२।

महास्य कोलरातेषु यत्र गोदावरी नदी ।
पृथिक्यामपि कुरस्तायां स प्रदेशो सत्रोरमः ॥४३
तत्र गोवडानं नाम पूरं राषेण निर्मित्तम् ।
रामप्रियात्र स्वर्गीया दृत्ता दिव्यास्त्रयोगश्री ॥४४
भगदावेन मुनिमा तरिप्रयार्थे वरोपिताः ।
अतः पृण्वरोहेशस्तेन जल्ले मनोरमः ॥४५
नाहसीका वाटधानास्य जानीरा कालतोयकाः ।
अपरांतास्य सुद्धास्य पाञ्चालास्यमंग्रहलाः ॥४६

परचारच केरचारचैव चोलाः कृत्यास्तवैव च । सेतुका मृथिकारचेव क्षपणा वनवासिकाः ॥५६

विन्नण-भरहाज-प्रस्थान-वित्य-न्यस्य-नामसास-चूचिक-ईविक-ये स्व उत्तर दिला में हैं। अब जा पूर्व विना में देस हैं जनका भी जाप जान प्राप्त कर शाजिए। ज हा-दक्ष-चास भव-किरानों की वातियी-तोमर हंसभन-कामीर-सग्य-किर्नित्य कामीर-सग्य-किर्नित्य के कामीर-सग्य-किर्नित्य क्ष्मिन-मान्य कीर मस्यत्तिक जानन के वोग्य हैं। ।१६०-५३। समतर प्रावृद्य-भावेय-गांपपाचिय-प्राप्त्या तिय-पुष्ट-विदेह ताज नित्तिक मस्त-मग्य और पानवें — ये जनपद पूर्व विना में हैं ऐसा कहा नयर है। इसके उपरास्त बूतरे विश्वा प्यवस्ती जनपद हैं।१६३-१४। प्रवृद्ध-काम-कास-जुल्य-सनुब-कृष्टिक-भावक और यस्वासिक वेत हैं।१६।

माहाराष्ट्रा महिषिकाः क्रिंगाण्यं सर्वतः ।
आभीराण्य सहैपीका आटब्या सार्थास्तवा ॥१७
पुनिया विध्यमी नीया वेदर्भा दश्केट सह ।
पौरिका मौनिकाण्येद अण्मका भोगवद्धं नाः ॥६६
क्रोंकणा कतलाश्यांध्या पुलिन्दाङ्गारमारियाः ।
दाक्षिणाण्यं ये वेता अपरांस्तान्तियोधतः ॥६६
मूख्यौरका कलियना दुर्गीलाः कृत्तले ।
पौलेयाण्य किराताण्य कपकाल्तापके सह ॥६०
तया करीत्यययेव सर्वे वे व करधरा ।
नासिकाण्यं ये चान्ये ये व वातरनर्मदाः ॥६१
सहक्ष्म्याः ममाह्रेया यह सारस्यनैगित ।
क्रिथ्याण्य सुराष्ट्राण्य आन्तर्गण्याबुंदै सह ॥६२
दृत्येने अपरांताण्य भूणक्य विध्यव।मिन ।
मन्दाण्य क्रवाण्य मेकलाश्योत्कले सह ॥६३

माहराष्ट्र-महिषक कलि ज्ञ-नव बार आशीर-सहैपीक-आटब्स-साब-पुनिन्द-विन्ध्य मौसीय-भेदन दण्डक-पौरिक-मोलिक-अश्मक-भोग वर्तन-को क्रम-कन्त्रस आन्ध्र-पुनिन्द-सनार-मारिब-ने सन दक्षणा पत्र वासी गांधारा यवनाव्यंत्र निष्युमीवीरमण्डला । भोनाव्यंत तुषाराज्य पल्लवा गिरिग्ह्यराः ॥४७ णका भवाः कृतिदाव्य पारवा विन्ध्ययूतिकाः । भभीपाहा उल्लाव्य केक्या वल्मालिकाः ॥४६ बाह्यणाः क्षत्रियाव्यंत्र वंश्यसूदकुलानि तु । कांबोजा दरवाज्यंत वर्षरा जंगलौहिकाः ॥४६

सहा गिरि के उत्तरान्तों में नहीं पर गोवानरी नदी बहुनी है इस सम्मूर्ण पृथ्विती में वह प्रदेश परम मुख्य है । ४१। बहु पुर है जिसका मोवर्षन नाम है जोर इसका निर्माण औराम ने किया था। थहाँ पर भीराम के प्रिम स्वर्गीय और अत्युक्तम कुल तथा मौचिषियों हैं । ४०। इन सबका अब रीएण बीराम की प्रोति के सिए चरद्वाच मुनि ने किया था। अतएन जन्होंने इस पुरवर का बनोरम बहुनेश्य किया था बाह्मीक-नाट्यान-आधीर-कामतोयक-मपरान्त-मूह्य-पाञ्चाल-चर्यमङ्ग्य-भाग्यार-व्यन-सिन्धु सोबीए वच्चन-चीन तुवार-प्रस्तव गिरि गह्यरणक-भद्य-कुनिन्द-पारद-विन्ध्यणूनिका-वधी-चाह्य-तकूत-केकप-रणमामिक ये सब देश तथा बाह्मण, क्षत्रिय, वैषय और सूदों के कुन, काम्बोय-वरव-वर्गर और सङ्गणीहिक ने सब देश हैं ।४६-४६।

हैं। और जो दक्षिण में होने बाले दूसरे जनएवं हैं जनका भी जान प्राप्त करको ।५७-५१। सूर्यारक-कमियन-गुर्याल-कुम्तल-पौलेय-किरान-क्यक-तापक-करोति और सब करम्बर और नासिक तथा जो अम्य नर्मदा के अन्तर में हैं ।६७-६१। तहकण्छ-समाहेय-सारस्वत-कण्छिप-सुराष्ट्र-आनर्त-अबुंद --ये सब और अपरान्त जो विम्ध्य के बास करने वाले हैं उनको आप सुनिये। मनद-करूप मेकस-उरकल-ये जनपर विम्ध्य के बास करने वाले हैं। १६२-६३।

उत्तमानां दशाणिक्य भोजा. किञ्जिधकै सह ।
तोत्रलाः कोशलाक्योव त्रेपुरा वैदिशास्तया ॥६४
तुहुण्डा वर्षराक्येव घटपुरा नैषधे-सह ।
अनुपास्तु डिकेराक्य वीतिहोत्रा हायतय ॥६५
एते जनपदाः सर्वे विध्यपृष्ठिनवासिनः ।
अतो देत्रान्त्रवध्यामि पर्वतात्र्र्यिणक्य ये ॥६६
निहीरा हसमार्गाक्य कुपधारतंगणा कका ।
खपप्रावरणाक्येव कर्णा दर्वा सहहुका ॥६७
विगती मंद्रनाक्येव किरा गरतामरे सह ।
घन्यारि भारते वर्षे युगानि ऋषयोऽक्यन् ॥६६
कृतं त्रेनायुग चैव द्वापरं तिष्यमेव च ।
तेषां निसर्ग वक्ष्यामि उपरिष्ठादशेषतः ॥६६

उत्तमों के इनार्ण-मोश-किक्किश्यक-लोकल-कोलय- जेपुर-- मैदिक -- तुरुण्य--वर्गर-- वदपुर-- मैवध- - अनूप - तुष्यकेर-- मितिहोक-- अवस्ति -- ये सब जनपद विक्य गिरि के ऊपर निवास करने वाले हैं। इसके आने मैं उन रेगों का वर्णन करूँ या जो पर्वतों का आध्य प्रहुण करके निवास किया करते हैं। ६४-६६। निहीर-इंसमार्ग-कृपथ-तक्क्ष-कक-जप प्रावरण-कर्ण-पर्व-सहुक्ष-निगर्त-भव्यल-किरात-नामर-ये समस्त देश पर्वतों के ऊपर समाध्य सेने वाले हैं। ऋषियों ने भारतवर्ष में भार पुगों का होना वत-साया था। प्रथम कृषपुग वर्षात् सस्ययुग है--- दूसरा जेता, तोसरा क्षापर सौर चीचा तिष्य है। इन सबका निसर्ग ऊपर से ही सम्पूर्ण में जापको बहनाऊंगिन।६७-६६।

## युग संख्यावर्त

ऋषिरवाथ—चतुर्गं गानि यान्यासन्पूर्वं स्वायंभुवेऽन्तरे ।
तेषां निसगं तत्थ च श्रोतुमिण्छामि विस्तरात् ॥१
सूत उवाच—पृथिश्यादिप्रसेगेन यस्मया प्रागुवीरितम् ।
तेषां चतुर्यंग हा तत्तद्वस्यामि निशेषतः ॥२
सक्ययेह प्रसंस्याय विस्तराण्येव सर्वंत ।
युनं च युगमेदश्च युगमर्गस्तवेव च ॥३
युगसब्यांशकर्येव युगसधानमेव च ।
यद्मकाणयुगाव्येषा तां प्रवस्यामि वत्वतः ॥४
लौकिकेन प्रमाणेन निल्पाद्याव्यं तु मानुपम् ।
तेनाशब्देन प्रसंख्याये वश्यायीह चनुर्युगम् ।
निमेणकालतृत्यं हि विद्याल्लक्ष्वक्षरं च यन् ॥५
काष्ठां नियेषा दण पच चैव विश्वक्ष काष्ठा गणयेत्कलां न् ।
तिश्वक्षत्राक्ष्यापि भवेत्मुह्लंस्तैस्त्रिशता राज्यहनी समेते ॥६
आहोरात्री विभजते सूर्यो सानुचलीकिको ॥७

ऋषि ने कहा --- त्रो चार युग है और पूर्व में स्वायम्बुव मन्वस्तर में वे । हे जगवन् । उनका जिसमें की हुआ और उनका क्या तत्थ है--यह में विस्तार के बाद अवन करना चाहता है । १। श्रीमृत जी ने कहा --- पृषिषी बादि के प्रसंग में जो मैंने पूर्व में कहा वा उनके चारो युगों के विषय में मैं व्यव बतलाऊँगा। उसको आप भनी-भीति नमझ लीजिए। २। बहाँ पर संख्या के द्वारा प्रसंख्यान करके और सब प्रकार से थिरतृत में पहुँगा। मुग-युग का भेद-युग का धर्म-थुग सन्ति का अश-थुग सन्धान-यह यद प्रकाण युग को भाव्या है। उन संबंको में नातिक एप से आपको बससाऊँगा। १-४। सीकिक प्रवाण मनुष्य के वर्ष का निष्यादन करके उसी सभ्य से प्रसंख्यान करके यहाँ पर में चारों युगों को बतलाऊँगा। निसेच काल उसे ही जानना चाहिए जो कि लघु अकार के सुत्य होता है। १। प्रश्रहनिमेचों का जितना कास होता है उसकी एक काला होती है और तीस वाक्षाओं के समय की

कना गिनना चाहिए। नीस कनाओं का एक मुहुते होता है। तीस मुहुतों के सम राजि और दिन हुना करने हैं।६। बिन और राजि का विभाग सूर्व किया करता है जो कि मनुष्य का लौकिक होगा है।७।

सत्राहः कर्मविष्टायां राजिः स्वयनाय कल्पते ।
पित्रये राज्यह्नी मासः प्रविद्यागस्त्रयोः पृतः ॥ ब कृष्णपञ्चास्त्रहर्मयां शृक्तः स्वयनाय गर्वरी । तिगयो मानुषा मासाः पित्रयो मासस्तृ स स्पृतः ॥ ६ गतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाप्यधिकानि वै । पित्र्यः संवय्सरो ह्यां च मानुषोण विद्याल्यते ॥ १० मानुषोणीय मानेन वर्षाणां यच्छतः भवेत् । पितृ गां त्रीणि वर्षाणि सक्यातानीह् तानि वे ॥ ११ दण चैवाधिका मासा पितृसंबयेह् सजिता । लोकिनेनेव मानेन खन्दो यो मानुष्य स्मृत ॥ १० गतिहरूपमहारात्रे शास्त्रवे यो मानुष्य स्मृत ॥ १० गतिहरूपमहारात्रे शास्त्रवे स्थान्तिक्यो गता । दिल्पे राज्यह्नी वर्षे प्रविभागस्त्रयोः पृत्र ॥ १३ सहस्त्रवोदययनं राजि स्याद्क्षिणायनम् । ये ते राज्यह्नी दिल्पे प्रसक्ष्यानं तयो पृतः ॥ १४

तनमें दिन तो कर्नों के करने की बेहा में लगाया जाता है और रावि का समय लोने के लिए कहा माना है। दिश्य रावि और दिन माम होता है। उन दोनों या प्रविभाग फिर होता है। दा उनका कृष्ण पन्न उनकी रावि होती है। सनुष्यों के जो तीस माम होते हैं यही पितृगणों का माम कहा गया है। हा तीन सौ साठ मामों का पितृगणों का एक वर्ष होता है। यह संक्या मनुष्यों ने मामों से विभावित हुआ करती है। १०। मनुष्यों के मान से जो सो वर्ष होते हैं वे पितृगणों के तीन वर्ष संक्यात किये तये हैं। १९। यहाँ पर क्षा माम अधिक पितृ गणों की संक्या संज्ञा वासी हुई है। सीकिक मान से ही जो धनुष्यों कर जब्द कहा नया है। १२। यह विश्य मर्पाद देनों का बहोरान अवित् एक विन और रात है जो भारत पित्र व्या प्रविचान है।१३। वहाँ नर जो दिन है नह क्तरायन होता है जीर जो राजि है नह बिज्ञायन होता है जो ने विका राजि और दिन हैं उनका पुनः प्रतंक्यान है।१४।

विशेषांनि तु नवाँणि दिव्यो मासस्तुंस स्मृतः ।
यन्मानुषं गतं विद्धि दिव्या मासास्त्रपस्तु त ॥१५
देश चंग स्वाऽहानि दिस्यो ह्येष विधि स्मृतः ।
भीति वर्षं ततात्येत विष्यांणि यानि तु ।
दिव्य संवत्मरो स्थेष मानुषेण प्रभीतिन ॥१६
भीणि वर्षं तहुस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः ।
विश्वत्यानि वर्षाणि मतः सप्तिष्वरमरः ॥१७
नव यानि महस्त्राणि मतः सप्तिष्वरमरः ॥१७
नव यानि महस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु ।
बन्यानि नवतिष्येत धृव संवत्मर स्मृतः ॥१६
धिह्वज्ञतिमहस्त्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु ।
वर्षाणि तु जतं क्रेयं दिव्यो स्थेष विधि स्मृतः ॥१६
भीष्येव नियुत्तास्याहुर्वेषाणां मानुषाणि तु ॥२०
धाहिष्येव नियुत्तास्याहुर्वेषाणां मानुषाणि तु ॥२०
धाहिष्येव नहस्त्राणि संख्यातानि तु सस्यया ।
दिव्यवर्षानहस्त् सु पाह संस्थाविद्यो जनाः ॥२१

मनुष्यों के जो तीन वर्ष होने हैं उनने नमय का देशों का दिश्व नास कहा नया है। जो मानवों के एक जो वर्ष हैं उनने सबय का दिश्व तीन मान हुआ। करते हैं। १५। तथा वस दिन हैं—यही दिश्य निश्च कही वयी है। तीन मो माठ जो वर्ष ननुष्यों के होने हैं वह एक दिश्व सम्बर्धर कहा गया है। १९६१ मनुष्यों के तोन हजार वर्ष प्रमाण के होते हैं और अध्य वर्ष हैं इतने सबय का सम्वियों का एक वरसर होता है। १७। वानवों के वो नौ हजार वर्ष होते हैं और अध्य नक्ष्य वर्ष हैं-इतने सबय का ध्रुव सम्बर्ध्य हुता करता है। मनुष्यों के सक्ष्य नक्ष्य वर्ष हैं-इतने सबय का ध्रुव सम्बर्ध्य हुता करता है। मनुष्यों के सक्ष्य नक्ष्य वर्ष हैं-इतने सबय का ध्रुव सम्बर्ध्य होता है। वह सबय होता है वह सबय होता है वह सबय देशों का सर्वान् दिल्य नो वर्ष हुता करते हैं—वह विधि कही नयी है। १९८० १९। तीन नियंत्र ही मनुष्यों के बच कहे जाते हैं। १०। संस्था के हारा साठ नहत्य वर्ष हो सक्ष्यता किने वर्ष हैं। सक्या के हाता सनीवी वर्ष दिश्य सहय वर्ष हते हैं। १९।

इत्येवमृषिभिगीतं दिव्यया सच्यया तिवतः । दिव्येनैव प्माणेन युग्मक्याप्रकल्पनम् ॥२२ चत्वारि मारते वर्षे युग्गिनि कवयोऽबु चन् । कृतं श्रेता द्वापरं च कलिक्ष्मेति चतुष्ट्यम् ॥२३ पूर्वे कृतयुग गाम ततस्त्रोता विधीयते । द्वापरं च कलिक्ष्मेव युग्गिन्येतानि कल्पयेत् ॥२४ चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणां च कृत युग्म् । तस्य वावच्छती संध्या संध्यया संध्यया सम् ॥२४ इतरेषु सस्ध्येषु ससध्याणेषु च तिषु । एकन्यायेन वर्गन्ते सहस्राणि णतानि च ॥२६ त्रीणि दे च सहस्राणि त्रेतादापरयो कमात् । तिश्रती दिश्रती सध्ये संस्यांशी चापि तत्समी ॥२७ कृति वर्षमहस्र्ं तु युगमाहुद्विजोत्तमाः । तस्यैक गतिका संध्या सध्याण संध्याय सम् ॥२६

कृतियों ने यह इस प्रकार से दिव्य संख्या के साथ शान किया है और दिव्य प्रसाथ के ही द्वारा युगों की प्रकृत्त संख्या की कल्पना की बाया करती है। २२। कियामों ने भारत वर्ष में बार युम बताये से। कृतयुग-नेता-द्वापर और किलयुग ये बार युगों की बौकड़ी है। २३। सबसे प्रथम जो युग है उसका कृतयुग सर्वाद सत्ययुग है। इसके उपराग्त नेता युग का विद्यान किया बाता है। फिर द्वापर और इसके बाद किलयुग जाता है—इन बार युगों को कल्पना को जाती है। २४। कृतयुग के बरतने का काल घर सहस् दिव्य बयाँ का होता है। उस युग को उतने ही तो वर्षों को सत्यया होती है है और सत्थ्या का जंब सन्थ्या के हो समान होता है। २५। सन्थ्या के सहित सन्थ्या के हो समान होता है। २५। सन्थ्या के सहस् कीर सत्या करते हैं। २६। त्रेता और द्वापर में क्रम से तीन और दो सहस् होते हैं। तीन की और दो तो सर्थ्याय और तक्थ्यांक की जनके हो समान हुआ करते हैं। ३०। द्विजोत्तम कलियुग एक सहस् वर्ष कहते हैं। असकी एक सो वर्षों वाले सर्थ्या होतो है और सन्थ्या के हां समान सन्थ्या का वर्ष हुआ करते हैं। ३०। द्विजोत्तम कलियुग एक सहस्त्र वर्ष कहते हैं। असकी एक सो वर्षों वाले सर्थ्या होतो है और सन्थ्या के हां समान सन्थ्या का वाल हुआ करता है। इस।

तेषां द्वादशमाहमी युगमंख्या प्रकीत्तिता। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुष्टयम् ॥२१ अव संवत्सरा दृष्टा मानुष्टेण प्रमरणत । कृतस्य तावद्वक्ष्यामि वर्णाणि च निबोधत ॥३० सहस्राणाः शनान्याहुश्चमुदैन हि सख्यया । चत्वारि गत्सहसूर्गण तथान्यानि कृत सुगम् ॥३१ तथा शतसहसृश्णि वर्षाणि दशसंख्या। अभीतिश्च सहस्राणि कालस्त्रेतायुगस्य सः ॥३२ सप्तैव नियुत्तान्याहुर्वणीणां मानुष्रेण तु । विश्वतिश्व सहसूर्णि काल स द्वापरस्य च ।।३३ तथा सतसहसूर्गण वर्गाण श्रीण संख्या । षष्टिश्चैव सहस्राणि काल कलियुगस्य तु ॥३४ एव चतुर्युंगे काल ऋते संध्यांशके समृतः। नियुतान्येव षाड्विंशान्निरसानि युगानि वै ॥३५ **प**त्वारिशत्तथा त्रीणि नियुतानीह संख्यमा । विशतिष्य महम्।णि स संध्याशास्त्रतुर्युगः ॥३६ एवं चतुर्युगाञ्चानां साधिका ह्योकसप्ततिः। कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरतरमुक्यते ॥३५

उनकी बारह महस्रों बाली युगों की संबंधा की सिंत की गयी है। इस मकार से कृतयुग-त्रता द्वापर और कलियुग इन चार युगों की चौकड़ी है। २६। पहाँ पर मानुष प्रमाण से सम्बद्धार देखे गये हैं। अब कृत युग के बचों को बतलाऊ गा। उनका भलों भौति समझ ली खए। ३०। संख्या के इस्रा चौदह सौ सहस्र कहें गये हैं। गया अन्य चालीस सहस्र कृतयुग हैं। ३१। दश की सम्था से सौ सहस्र वच हैं। यह अस्सी सहस्र काल त्रसायुग का होता है। ३२। मानुष प्रमाण से सात हो वियुक वच्च कहें गये हैं। और द्वापर युग का काल बीस सहस्र वच्च होता है। ३३। सम्या से तीन गत सहस्र वच्च किल-युग का काल होता है। ३४। इस प्रकार से इन चार युगा में द्वास सध्याशों के सहित करन कहा गया है। युग निरस छन्नीस नियुत ही हैं। ३४। इन चारों युगों का संख्या से तैतालीस नियुत और बीस हजार वह सन्ध्यांश होता है। ३६। इस प्रकार से कृत से लेकर त्रेता आदि चारों युगों की माधिका इकहत्तर होती है। इसी को एक मन्दर्तर कहा जाता है अयदि इकत्तर शारों युगों को चौकड़ियाँ जब समाप्त हो जाती हैं तभी एक सनु के प्रासन का समय पूर्ण होकर दूसरा मन्दर्तर आता है ३७।

अंतरिक्षे समुद्रे च पानाले पर्वतेषु च ।
इज्या दानं तप सत्य त्रेतायां धमं उच्यते ।।३६
तदा प्रवर्त्तते धर्मी वर्णाश्रमविभागण ।
मर्यादास्थापनाथं च दहनोति प्रवर्त्तते ।।३६
हृष्टपष्टा प्रजा सर्वा अरोगा पूर्णमानसा ।
एको वेदग्रसत्ष्यादस्वेतायुगविधी स्मृतः ।।४०
त्रीणि वर्षसहस्राणि तदा जीवन्ति मानवा ।
पुत्रपौत्रसमाकीणी झियंते च क्रमेण तु ।।४१
एक तैतायुगे प्रमंस्वेतासंध्या निबोधत ।
ततायुगस्वभावानां संध्यापादेन वर्त्तते ।
संध्यापाद स्वभावस्त सोऽशपादेन तिष्ठति ।।४२

अस्तरिक्ष में — समुद्र में — पाताल में और पर्वतों में इच्या-दान, तप और सत्य का समाचरण ही जेतायुग में धर्म कहा आया करता है । इक्ष उस समय में वर्णों और आश्रमों के विभाग के अनुमार धम की प्रवृत्ति हुआ फरती है। मर्याद्य की स्थापना करने के लिए दण्ड देने की नीति भी उस समय में प्रवृत्त होती है। ३६१ उस मनय में समस्त प्रजा के जन समुद्राम हुष्ट-पुष्ट रोगों से रहिन और पूर्ण मानस वाले होते हैं। येतायुग की विधि में चार पादों वाला एक ही बेद कहा गया है। ४०। उस समय में मानवो की आयु बड़ी होती थी और वे तीन हजार वर्षों तक जीवित करते रहा थे। ने सब अपने पुत्रों पीत्रों से चिरे हुए रहा करने थे तथा उनकी मृत्यु भी आयु के अनुसार कव से हो हुआ करती थी। ४१। त्रेतायुग में इसी प्रकार से धमें होता था। अब त्रेता की सन्ध्या का भी क्षान प्राप्त कर लीजिए। त्रेवा युग के जो स्वभाव हैं उनकी सन्ध्या पाद से बरता करती है। सन्ध्यापाद}का स्वभाव जो है वह अंग पाद में स्थित होता है।≠२।

## सतुर्यु गास्यान वर्णनम्

सूत उवाच-अत ऊढ़वें प्रवक्ष्यामि द्वाहरस्य विधि पून ।
तव वेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ।।१
द्वापरादौ प्रजानां तु सिद्धिस्वेतायुगे तु या ।
परिवृत्ते यूगे तिस्मस्ततस्ताभि प्रणण्यति ।।२
तवः वेत्ताते तामां प्रजानां द्वापरे पून. ।
संभेदण्येव पर्णानां कार्याणां च विषयंयः ।।३
यज्ञावधारण रुदडो मदो दम समा बलम् ।
एषा रजम्तमायुक्ता प्रवृत्तिद्वापरे स्मृता ।।४
आखे कृते यो धमोंऽस्ति स चेतायां प्रवक्ति ।
द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणण्यति कलो युगे ।।६
वणानां विपरिष्ठवस संकीयंन्ते तथाल्यमा ।
देविष्ठयं प्रतिपद्येतो युगे सस्मिञ्ख्य तिस्मृती ।।६
देधात्तथा श्रुतिस्मृत्योनिश्चयो नाधिगम्यते ।
अतिष्वयाविगमनाद्वर्मतस्य न विद्यते ।।७

श्री स्नजो ने कहा — उसके सागे फिर द्वापर युग की विधि का वर्षत करू गा। वहाँ पर देता युग के क्षीण होने पर द्वापर युग प्रतिपन्त होता है। १। द्वापर युग के आदि में प्रजाशों की वहीं सिद्धि भी जों कि देतायुग में में थी। उस युग के परिवक्तित हो जाने पर इसके पश्चात् उन सिद्धियों से विनष्ट हो जाता है। २। फिर द्वापर में उस प्रजाओं का सभेद प्रवृत्त हो जाता है और समस्त वर्षों का और कार्यों का विपर्यय हो जाया करता है। ३। यजों का अवधारण, दण्ड, दम्भ, क्षमा और वल द्वापर में यह प्रवृत्ति जो भी थी वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त कहीं गयी है। ३। सबसे आदि में होने वाले कृत्युग में जो धर्म है वह देतायुग में प्रवृक्त होता है। द्वापर युग में वह धर्म क्याकुलित होकर कलियुग में विनष्ट ही जाता है। १। सभी वर्षों का विशेष रूप से परिष्टवस होता है तथा सब आश्रम भी विगद जाया करते

हैं। उस युग में श्रुतियाँ और स्भृतियाँ दो प्रकारों को प्राप्त कर लिया करती हैं। अ्रुति स्मृतियों के दो प्रकार के स्थरूप हो। जाने से किसी निश्चय का अधिगम नहीं हुआ करता है और अनिश्चय के अधिगम से धर्म का बास्त-विक तस्य नहीं रहना है।६-७।

धर्मासत्वेन मित्राणां मितभेदो भवेन्नुणाम् ।
परस्परिविभिन्नेस्तैद्दं ष्टीनां विश्वमेण च ॥६
अय धर्मौ ह्ययं नेति निश्चयां नाधिगम्यते ।
कारणानां च नैकल्प्यात्कार्याणां चाप्यनिश्चयात् ॥६
मितभेदेन तेषां वे दृष्टीना विश्वमा भवेन् ।
ततो दृष्टिविभिन्नेस्तु कृतं शास्त्राकुल त्वदम् ॥१०
एका वेदश्चतुष्पद्धि त्रतास्विह विधीयते ।
सक्षयादायुष्यचेव व्यस्यते द्वापरेषु च ॥११
ऋषिमत्रात्पुनर्भेदाद्भिद्यते दृष्टिविश्वमेः ।
मत्रश्राह्मणविन्यासे स्वरवर्णविषयं ॥१२
सिहता ऋग्यजु सामनां सपठ्य ते महर्षिभि ।
सामान्या वैकृताश्चेव दृष्टिभिन्नं क्वचित्यवित्यं ॥१३
बाह्मणं कल्पसूत्राणि मंत्रप्रवचनानि च ।
अन्येऽिप प्रस्थितास्तान्वै केचिनान्प्रत्यवस्थिता ॥१४

धार्मिकता के न रहने से मित्र मनुष्यों की मित्र का भेद हो जाया करता है। वे सब आपस को भी किसी के साथ सहानुभूति नहीं होती है। सब की सृष्टि में विश्रम हो जाया करता है। वह धर्म है अथवा यह अधर्म है—इसका कोई भी निश्चय नहीं हुआ करता है। कारणों के विकल्प होने से और कार्यों के निश्चय नहीं होने से धर्माध्रम का कोई निश्चय नहीं हुआ करता है। हा उन मनुष्यों को मित्र के विश्रेद होने से उनकी दृष्टियों का भी विश्रम हो जाता है। फिर विभिन्न दृष्टियों वाले मनुष्यों के द्वारा शास्त्रों को भी अख्नुसित कर दिया था। १०। वेद एक ही था उसको जेता-युग में चाद पादों वाला किया आता है। आयु के सक्षय होने से द्वाधर युग में चाद पादों वाला किया आता है। शास्त्रों ने और मन्त्रों के फिर भेद

होने से यह हिंह के विद्यमों मे युक्त हो जाता है। जिस क्ष्मन्त्र भाग और बाहुएण भाग का विन्यास होता है और स्वरी तथा वर्णों का विषयेय होता है। १२। सहिंवयों के द्वारा ऋस्वेद यहुर्वेद और सामदेव की सिहतायें पढ़ी जाया करती हैं। कहों पर सामान्य और कही-कहीं पर हिंह की भिन्तता होने पर वैकृत ये पढ़ी जाया है। १३। बाह्यण करूप सूत्र और मन्त्र प्रवचन भीर अन्य भी प्रस्थित हैं और कुछ उनके प्रति अवस्थित हैं। १४।

द्वापरेषु प्रवन्तं सं निवनंते कनी युगे।

गक्तमाध्वयं व त्यासीत्पृत्वे धमजायन। १५

सामान्यविपरीतार्थे कृत गरवाकुल त्विदम्।
बाध्वयंवस्य प्रस्थानैकेंद्वधा व्याकुलीकृते।।१६
तथैवाधवंत्रस्क्तामना विकल्पेणचापि संज्ञ्या।
व्याकुले द्वापरे नित्य कियतो भिन्नदर्शने।।१७
तथा भदा प्रतीभदा विकल्पण्चापि संख्यया।
द्वापरे संप्रवर्त्त तो विनष्यति तत कलौ।।१८
तथा विपर्ययोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुन.।
सवृद्धिर्मरण चेव तथव व्याध्युपद्ववा।।१६
वाङ्मन कर्मजेदुं खेतिवेंदा जायते पुन ।
निवेदाञ्जायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ग२०
विचारणाच्च वैराग्य वैराग्यादोष्वदर्शनम्।
दोष्वदर्शनत्वचेव द्वापरेऽज्ञानसम्बद्धः।।६१

यह भव कुछ द्वापर युग में प्रवृत्त होते हैं और कलियुग में भी सभी भद-प्रभव निवृत्त हो भात हैं। एक आड़क्यंक या और फिर हो प्रकार हो गर्भ में 1१%। साधारण और निपरित अर्थों के द्वारा मह शास्त्र आकुल कर विद्या गया या यह बहुधा आड़वर्यंक के क्याकुक्षी कृत प्रस्थानों के द्वारा ही हुआ था 1१६। तथा अर्थात् उसो प्रकार से महा के द्वारा अथवीं-ऋक् और सामों के विकस्पों में भी हुआ था। निस्य हो इस तरह से क्याकुल द्वापर में विभिन्न दशन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है।१७ संस्था से उनके भव प्रतीभेद-और विकल्प द्वापर युग में भनी-भीति प्रकृत होते हैं और फिर अब कलियुग आ बाता है तो सभी दिनष्ट हो आया करते हैं।१८। द्वापर में फिर उनके विपरीत समुत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टि का अभाय-व्याधि-उपद्रव-मरणय सब होते हैं।१६। कायिक, वाबिक और मानसिक सभी प्रकार के दु ख
होते हैं और उन दु खों के समुदाय से फिर मनो निवाद उत्पन्न हो जाता
है। यह सभी निस्सार है--ऐसा जब निवाद हुदयों में होता है तो फिर उन
प्राणिया के हुदयों में इन सब दु खों से खुडकारा पाने का विचार होता है।
१२०। ऐसी जब बिचारणा होती है तो उससे सबके प्रश्ति विरागता हो जाया
करती है और उस वैराग्य से भोगोपभोगों में दोखों का दर्शन होने लगता
है। दोखों के देखने से ही द्वापर में अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। २१।

तेषामझानिनां पूर्वमाखे स्वायभ्वेऽन्तरे ।

उत्पद्मते हि शास्त्राणां द्वापरे परिपथिनः ॥२२

अायुर्वेदविकल्पश्च ह्यञ्जानां ज्योतिषस्य च ।
अश्रंशास्त्रविकल्पश्च हेतुशास्त्रविकल्पनम् ॥२३
प्रक्रियाकल्पसूत्राणां भाल्यविद्याविकल्पनम् ।
स्मृतिशास्त्रप्रभेदश्च प्रस्थानानि पृथवपृथक् ॥२४
द्वापरेष्वभिवन्तेते मतिभेदाश्रयान्तृणाम् ।
मनसा कर्मणाः वाचा कृच्छाद्वाती प्रसिद्ध्यति ॥२४
दापरे सर्वभूतानां कायक्ले अपुरस्कृता ।
लोभो वृत्तिवंणिक्पूर्वा तत्त्वानामिविनिश्चय ॥२६
वेद्यास्त्रप्रणयन धर्माणां संकरस्तथा ।
वर्णाश्रमपरिध्वंस कामकोधौ तथेव च ॥२७
द्वापरेषु प्रवर्तन्ते रोगो लोभो वधस्तथा ।
वेद व्यासश्चतुद्धां तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥२६

उन ज्ञान से रहित मानवों से पहिने स्थायम्मुय मन्वस्तर में जो कि सबसे पहिला है उस द्वापर में सभी जास्त्रों के परिपन्धों अर्थात बिरोधं करने बाले लोग समृत्यन्त हो जाया करते हैं १२२। रोगों के विषय में आयु-वेंद शास्त्र का विकल्प और ज्योतिष शास्त्र का विकल्प-अर्थशास्त्र के विषय में विकल्प और हेतु शास्त्र का विकल्प है। २२। कल्पसूत्रों की प्रक्रिया, भाष्य विद्या का विकल्प और समृति शास्त्रों के प्रभेद ऐसे अलग-अलग प्रस्थान हैं

१२४, ये सभी द्वापर युग मं मनुष्यों की बुद्धिया के भद हान सं अभिवित्ति हैं। मन से-वचन से और कम से बड़ी कि हिनाई से वार्ता प्रसिद्ध होती है। एए। द्वापर में समस्त प्राणियों के काय शारी रिक क्लेश के साथ ही होते हैं। सबकी वृत्ति होती है जैसी कि विणाजों की हुआ करती हैं और किसी को भी तत्वों का निश्चय नहीं होता है। एक लोग स्वय ही वेदों और सास्त्रों का प्रणयन किया करते हैं और धर्म सब मिलकर एक मेक जाते हैं और धर्मों की सञ्चरता हो जाती है। चारों धणों और चारों आस्त्रमों का पूर्णतया विध्वस हो जाता है और प्राणियों में प्राय काम और कोध उत्पन्न हो जाया करते हैं। र७। द्वापर युग में लोगों के मनों में राम-लोभ और वध करने की भावनाय उत्पन्त हो जाया करती है। द्वापर के आदि में ध्यासदेव जी ने वेद के चार भाग किये थे। र०

नि शेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य सध्या तु यादणी। प्रतिष्ठितगुणैहींनो धर्मोऽसौ द्वापरस्य तु ॥२६ तथैव सध्या पादेन ह्या ग सध्या इतीष्यत । द्वापरस्यायशेषेण तिष्यस्य तु निकोधत ॥३० द्वापरस्यांश्रषेण प्रतिपक्ति कलेरपि । हिसासूयानृत माया बधर्म्बन तपस्विनाम् ॥३१ एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयति च वै प्रजाः। एष धर्म कृत कृतस्तो धर्मक्च परिहीयते । ३२ मनसा कर्मणा स्तुत्या वाती सिध्यति वा न वा । कलौ प्रमारको रोग सतत क्षुद्भयानि च ॥३३ अनावृष्टिभय घोर देणानां च विपर्यंय । न प्रमाण स्मृतरस्ति तिल्ये लोकेष वै युगे ।।३४ गर्भस्थो ज्ञियन किन्नद्धौयनस्थस्तथापर । स्थविरा केऽपि कौमारे म्रियस्रो वै कली प्रजा ॥३५ द्वापरेयुग के निशेष होने पर उसकी सन्ध्या का काल भी औसा ही या। द्वापर का यह धर्म गुणों से होन प्रतिष्ठित होता है।२६। उसी भौति की पाद से सन्ध्या होती है। अङ्ग-ही सन्ध्या अभीष्ट हुआ करती है। द्वापर के अवशेष से अब तिष्य के विषय में समझ लो 1३०। जब हापर युग का अस शेष रहता है तभी किसयुग की थी प्रतिपत्ति हो जाया करती है। जो तपक्ष्या का समाध्यण करने वाले हैं उनमें भी युग के प्रभाव से हिसा—ससूया—अनुस—माथा और वध की भावनाय उत्पन्त हो जाती हैं 1३१। थे तिष्य (किन) के स्थवाय है जिनका साधन प्रजा के जन किया करते हैं। यह ही किया नया पूर्ण धर्म हैं और वास्तविक जो भी धर्म है वह परिहीं हो बाया करता है। ३२। मन से-कर्म से और स्तुति से बार्श सिद्ध होती है अववा नहीं होती है। किया ग्या पूर्ण धर्म हैं वौर वास्तविक जो भी धर्म है वह परिहीं हो बाया करता है। किया नया पूर्ण धर्म हैं वोच प्रकृष्ट कप से मारक होता है और स्तुधा तथा भग होते हैं। ३३। किन में वृद्धि के समय पर न होने को धोव भय होता है तथा देशों का विषयंय हो जाता है। कित्युग में लोगों में स्मृति का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाता है। कोई तो भाता के गर्म में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई युवायस्था में ही मर काया करता है, कोई-कोई घृद्ध होकर मर अते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था में ही परलोक में चसे जाया करते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था में ही परलोक में चसे जाया करते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था में ही परलोक में चसे जाया करते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था में ही परलोक में चसे जाया करते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था में ही परलोक में चसे जाया करते हैं। इस किसयुग में प्रभावन कुमारावस्था

दुरिल्टैर्दुरधीत श्च दुक्ततेश्च दुरागमेः ।
विप्राणां कर्मदोषेग्तैः प्रजानां जायते भयम् ॥३६
हिसा माया संबेध्यां च कोधोऽस्याक्षमा नृषु ।
तिध्ये भयन्ति जतूना रोगा लोभश्च सर्वशः ॥३७
सक्षोभो जायतेऽस्ययं कलिमासाध वं युगम् ।
पूर्णे वर्षसहस्रे वे परमायुस्तदा नृणाम् ॥३६
नाधीयते तदा वेदान्त यजंते दिजातयः ।
उत्सीदति नराश्चेव क्षत्रियाश्च विद्यः कमात् ॥३६
श्रद्राणामत्ययोनेस्तु सबधा बाह्यणः सह ।
भवतीह कली सिमञ्च्यनासनभोजनेः ॥४०
राजान श्रद्रभूयिष्ठाः पार्येदानां प्रवर्तकाः ।
गुणहोनाः प्रजाश्चेव तदा वे सप्रवर्तते ॥४१
भायुर्गेधा वलं रूपं कुलं चीव प्रथम्यति ।
श्रद्राण्य बाह्यणाचाराः श्रुद्राचाराश्च बाह्यणाः ॥४२

बूरे मनोरथ-असब् विषयो का अध्ययन-बूरे पाप कर्म-बूरे जास्य और प्रभावों के कुरिसत कमों के दोवों ये ही भय उत्पन्न हो बादा करता है ।३६। हिना-साया-ईच्याँ-क्षोप्र-निन्दा भीर बद्धमा---राग और सब प्रकार भोच कलियुर में जन्तुओं में भीर मनुष्यों में होते हैं।३७। बस्यधिक संक्षोच क्षसियुग के प्राप्त होने पर समृत्यन्त हो जाता है। उस समय में मानकों की परमायु पूरे सहस् वर्ष की होती है ।३८। उस समय में द्विजातितव बेदों का अध्ययन नहीं किया करते हैं और न वे यशन ही किया करते हैं। सभी नर-क्षत्रिय और वैषय कम से उत्पन्न हो आया करते हैं।३६। मुद्रों के बाह्यणों साथ अन्त्यजों से सम्बन्ध होते हैं और उस कलियग में जय-आसर और भोजन का सब परस्पर में सम्बन्ध किया करते हैं।४०। राजाओं में बहुधा सूर वर्ण वालों की अधिकता होती है जो कि पासकों के प्रवर्शक ही हुआ करते हैं। उस समय में प्रजाजनों में भी गुणों की दीनक्षा संप्रवृत होती है ।४१। न तो मानवों में नेप्रा होती है और न उनकी कुछ आयु ही होती है। बल-क्य और कुल सभी विनष्ट हो अध्या करते हैं। को जूद रण बाले भानव हैं उनके आ चार तो बाह्य भो के समान होते हैं और बाह्य गृहों के तुल्य शामरण किया करते हैं।४२।

राजवृत्ता स्थिताश्वाराश्वीरावाराश्व पाथिवाः ।
भृत्या एते ह्यसुभृतो युगाते समवस्थिते ॥४३
अशीलिन्योऽनृताश्वेव स्त्रियो मद्यामिषप्रियाः ।
मायाविन्यो भवियंति युगाते भुनिसत्तम ॥४४
एकपत्त्यो न शिष्यति युगाते भुनिसत्तम ।
श्वापदप्रवलस्वं च गवां चैव स्थुपक्षयः ॥४५
साधृनां विनिवृत्ति च विद्यास्तिसम्भुगक्षये ।
तथा धर्मो महोदकों दुनंभो दानमूलवान् ॥४६
चातुराश्रमशैथिल्यो धर्मे प्रविचरिष्यति ।
तथा ह्यस्पफला भूमि क्वधिक्यापि महाफला ॥४७
न रक्षितारो भोक्तरो मनिभागस्य पायिवाः ।
युगान्ते च भविष्यंति स्वरक्षणपरायणाः ॥४६

अरक्षितारो राजानो विष्या सूद्रोपजीवित । सूद्राधिवादित सर्वे युगान्तो द्विजसत्तमाः ॥४६

भौर्म कर्म करने वाले पुरुष राजाओं के समान आचरण वाले हैं और का पार्थित है वे कोशों के समान आकरण करने वाले हैं। इस मून के अन्त मध्य के जगस्वित होने पर भृत्यगण प्राणी का धरण करने बासे हैं।४३। न।रियां भील ने मुख्य-विद्याचार वाशी तथा मदिरा और मांस से प्रेम करने बासी होता है। हे मृति भष्ठ ' इन बूब के असा में सभी स्थियां बाबा रमने वाली हाती हैं। ४४। पूरुव भी एक ही पतनी रखने के ब्रह्म वाले नहीं होते हैं है युनिसत्तम मून के अन्त नमय में सर्वत्र ऐसा ही विकसाई देता है। सब जगह अन्य पशुओं की प्रवलता होती है और गौओं के कुल का क्षम होता है।४५। उस युग के क्षम में साध्यनों की विशेष कर से निवृत्ति होती है। ऐसा ही जान लेना चाहिए। उस समय में अपने बापका बहुत के चा उठाना ही धर्म है और दान के मूल वाला धर्म पश्य हुर्मभ होता है।४६। षहाभर्य गार्हस्थ्य-बानप्रस्थ और संस्थान -इन चारों आश्रमों की शिव्यलता याला छर्व ही सब वगह चलेगा। उस सबब में भूमि भी अरूप फल देने वासी होती है और कही पर वहानू फल वासी होगी ।४७। राजा मोग कैथल अपनी विल का भोग करने वासे होंवे और प्रजा की रक्षा करने वाले नहीं होंने और युव के अन्त में ये भूपगण अपनी ही पक्षा करने में तरपर रहा करेंगे । राजा सोग संरक्षण नहीं करने वाले और विद्रयम सूदों से उपजीतिका भलाने वाले हो जायगे । और युन के अन्त में को हु द्विजनक भी जूड़ों के अभिवादन करने वाले हो जावेंथे।४८-४६।

अट्टक्ना जनपदा जिवज्ञा दिजास्तया।
प्रमदा केशज्ञाण्य युगान्ते समुपस्थिते।।४०
तपोपश्रक्तानां च विश्वेतानो दिजोत्तमाः।
यतयश्च अविष्यति बह्वोऽस्मिन्कलौ युगे।।५१
विज्ञवर्षी यदा देवस्तवा प्राहुर्युगक्षयम्।
सर्वे वाणि अकाश्चापि अविष्यत्यधमे युगे।।४२
भूयिष्ठ क्टमानेश्च पष्य विक्रीणते जना ।
कुशीलचर्यपाक्षदेश्यधिक्षै समावृत्तम्।।५३

पुरुषाल्पं बहुस्त्रीकं युगान्ते समुपस्यिते । बाहुयाचनकी सोको अविष्यति परस्परम् ॥१४ अव्याकर्ता क्रूरशास्त्रा नाजंशो नानसूयकः । न कृतो प्रतिकर्ता च युगे क्षीणे अविष्यति ॥१४ अज्ञका चैव पतितो युगान्ते तस्य नक्षणम् । तसः मृत्या वसुमती अविष्यति वसुन्धरा ॥१६६

सभी जनपद अट्टानिकाओं के जून वाले हैं और शिव के जून वाले सब क्रियातिगम हैं। इत युगान्त से समुपस्मित होने वर सभी अमबायें केती के जून वाली हैं। ५०। यो इस दिय की अपनी सपस्या और यहाँ के फल की इच्य सेकर बेज देने वाले हो जायेंने। इस कलियुग में काषाय वस्त्रों के ब्रार्ज करने बाले बहुत से यतिगय हो बायेंगे । ११। जिस समय में विचित्र इ.स. से इन्हरेड वर्षों करने बाले हो अध्येंगे उस समय में इस यूग की क्षय कहते हैं। इस आधार यूग में सभी वर्गों के नातव वाशिज्य व्यवसाय करने बामे हो बायेंने १६२। मनुष्य कूटमानों के द्वारा अधिक पण्य वस्तुओं का विक्रम किया करते हैं वह पत्म कुत्तील चर्या-पाचन्त्र-ईप्पी और जन्मों से लवाबृत होता १५३। पुरुष के रूप से युक्त मनुष्य बहुत रित्रयों बासा इस सूत के अन्त के अपस्थित होने पर होते। जोग परस्पर में बहुत बाचना करने वाले होने । 🖈 ४। इस युग के कीन होने पर ननुष्य प्रायः अन्याकर्ता-क्रूर काक्य बोसने वासा-कुटिस-निन्दक और किए हुए उपकार का प्रत्युप-कार न करने वाला श्लोगा । १४। इस यूग के अन्त में यही उसका नक्षण है कि पतित में कोई भी शका नहीं होती है अर्थाद् निश्वक्क होकर पतित स्वरिक्त से सम्बन्ध स्थापित रक्ष्मा करते 🗗। इसके पश्चात् यह बसुमती बसुन्धरा सून्य हो आवगी ।५६।

गोप्तारक्वाप्यगोप्तार प्रभविष्यति गासकाः।
हर्तारः पररत्नानां परवारविषयंकाः ॥५७
कामान्मानो दुरान्मानो ह्यायमा साहसप्रियाः।
प्रमहचेनना धूर्ता गुक्तकेशास्त्रकृतिनः ॥६८
कनपोडणवर्षात्रच प्रभायन्ते युगक्षये।
भूकतवंता जिलाकात्रच मुख्दाः काषायवाससः॥५६

मूता धर्म वरिष्यंति तथा चैनापहारिणः ११६० सस्यचोरा भविष्यंति तथा चैनापहारिणः ११६० चौराच्चोराच्च हलौरो तसुं ईसौ तथापरः । ज्ञानकर्मण्युपरते सोके निष्कियतो गर्ने ॥६१ कीटमूपकर्मणांच्च धर्वेथिष्यति मान्यान् । अभीव्यं क्षेममारोग्यं मान्य्यं दुर्लेमं तथा ॥६२ कौशिकान्प्रतिवरस्यति देशाः शुद्धस्पपीविताः । दु बेनाभिष्युनानां च परमायुः जते तथा ॥६३

मो रक्षक हैं वे भी रक्षा नहीं करने वाले सामक हो जायंगे। वे कुमरों के रत्नों का हरण करने वाने तथा बुतरों की रिचयों से विवर्त करने बाने हो बार्येने १६७। सभी जीन काम बासना से परिपूर्ण-दृष्ट यानी काले-अहत अनुव और बुश्याहम से प्रेम करने वाले-नष्ट बेटा वाले-इल -- जमूनी केजों को खले हुए रखने वाले होने ।५८। इस युन के कब में बोलह वर्ष से भी छोटी उन्न वाले सन्तान का प्रजानन किया करते 🖁 । सुबल बन्तों वाले जिनास -मृश्यित सिर बाले और काबाय रङ्ग के बस्तों के बारण करने वाले होंथे। ५६। बुनान्त के उपस्थित होने पर जुड लोग डार्ग का भावरण करेंने। जोन धान नवा करना की बीरी करने वासे और बहुवीं का अपहरण करने वाले होंगे।६०। चीर से हरण करने वाले चीर सवा हरणकर्ता से दूसरे हरण करने वाले हो बावेंचे । ज्ञान पूर्वक कर्यों के उपरत हो जाने पर तनस्त लोक निष्क्रियता को बाह्न हो जावया ।६१। कीई-मुक्क बौर सर्प मानवों की प्रप्रवित करें है। उसी प्रकार से बराबर क्षेत्र कुलल-वारीप्य और सामर्थ्य सभी बहुत दुर्जन हो आयंत्रे । जुन्न के श्रय में पीड़ित मनुष्यों के देन की जिकीं को प्रति बास दिया करेंगे। इस प्रकार के दुःखीं ने भव ननुष्य पूर्ण कप से अभिष्युत होंने तो जनकी उभ नमय ने परमायु सौ वर्ष की ही रह जावनी ।६२-६३।

मध्यते च न हम्यते वेदा कलियुगेऽखिलाः । तत्मीदन्ते तथा यज्ञाः केवनाधमंपीदिताः ॥६४ वेदविकयिणस्थान्ये तीर्थविकयिणोऽपरे ॥६५ वर्णाश्रमाणां ये भान्ये पासण्टाः परिप्रविनः ।
उत्पद्यते तदा ते वे संप्राप्ते तु कली युगे ।।६६
मधीयंते तदा वेदाक्छ्न्द्रा धर्मापंकोविदा ।
यजते काष्ट्रवमेश्रेन राजानः मूद्रयोनयः ।।६३
स्त्रीवालगोवश्च कृत्वा हत्वान्ये भ परस्परम् ।
अपहत्य तथाऽन्योग्यं साधयंति तदा प्रजाः ।।६६
दु.खप्रवचनाल्पायुर्वेहाल्पायुम्य रोगतः ।
सध्माभिनिवेशिस्थालमोवृत्तं कलौ स्मृतम् ।।६६
प्रजामु भूणहत्या च तदा वेरात्प्रवर्तते ।
सस्मादायुर्वेल कर्षं कर्षित प्राप्य प्रहीयते ।।७००

इस कलियुग में समस्त केंद्र दिलाशाई दिया करते हैं अवका नहीं विकार वेते हैं। उसी प्रकार ने इसलिए यज अधर्म से पीड़ित होकर दू जिल होते हैं ।६४। इस कोर कमियुव के सम्प्राप्त होने पर इस बगनी तल में कथाय वर्ण को वस्त्र बारण करने बाले संस्थानी के वेनधारी-निग्रं स्थ तथा कापालक लोग बहुन दिखाई दिया करते हैं। कुछ अन्य वेदों का विक्रय करने वाले हैं अर्थाद् धन लेकर देद के अस्त्रों को पढ़ने वाले हैं और बुसरे तीयों को बेचने वासे हैं और अन्य लोग ऐसे हैं जो बजों और बालमों का कोत पान्यथ विश्वाया करते हैं और शस्तव में इन वर्णां बर्मों के विरोधी अबु होते हैं। ऐसे ही क्षीय बहुधा उत्पन्त हो जाता करने 🗗 १६५-६६। धर्म के जर्ब के पण्डित बनने बासे जुद्र सीग उस समय में वेटी का जब्दयान किया करने हैं जिनको बेदों के पढ़ने का नाम्भानुसार कथी भी अधिकार नहीं होता है। मुद्र योगि वासे जन्ममेश यज्ञ का यजन किया करते हैं।६७। बहुऐसा सहत्व् चीर समय श्लोगा कि उसमें नित्रयों का —गीजों का और छोटे-छोटे निरीह बालकों का बध करके और बायन में ही एक दूसरे का बस हुमरे मोग किया करते हैं तथा पारस्परिक बच्च करके ही प्रजा का साधन विया करते हैं।६०। दू कों के तथा विश्वा प्रवयनों के होने से सस्य नायु हो जाती है और रोगों के कारण भी उस्त छोटी हो जाया करती है। सबके हृदयों में अध्यं का ही विशेष अधिनित्रण होते से इस कशियुग में सर्वेत्र नेमोतूण का ही बोलबाला रहेगा ऐसा बताबा गया है १६६। उस समय

में प्रजाओं में भ्रूणों की अथित् गर्मस्य शिशुओं की हत्याएँ बैर के कारण हुआ करेगी। इसी कारण से कलियुग को प्राप्त करके लोगों की आथ-बल विक्रम तथा रूप का सौन्दर्य सभी नष्ट हो जाया करते हैं 1901

तदा चाल्पेन कालेन सिद्धि यच्छति मानवा ।
धन्या धर्म चरिष्यति युगान्ते दिजसत्तामाः ॥७१
श्रुतिस्मृत्युदित धर्म ये चरत्यनसूयका ।
त्रेतायामाव्दिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः ॥७२
यथामिकः चरन्यात्रस्तदिल्ला प्राप्नुयात्कलौ ।
एषा कलियुगावस्था संध्यांत्रं तु निबोधत ॥७३
युगे युगे तु हीयते वित्रिपादास्तु सिद्ध्य ।
युगस्बभावात्स्मध्यासु निष्ठन्तीह त् याहण ॥७४
संध्यास्बभावाः स्थाग्रेष् पाद्येखाः प्रतिष्ठिता ।
एवं संध्यांणके काले भप्राप्ते तू युगासिके ॥७४
नेषा शास्ता ह्यसाध्नां भृग्णा निधनोत्थित ।
गोतंण वै चन्द्रमसो नाम्ना प्रमतिष्ठन्यते ॥७६
साधवस्य तू सोऽसेन पूर्वं स्वायंभुवेऽन्तरे ।
समाः स विगति, पूर्वां, प्रयंटन्वं बसु धराम् ॥७७

उस कलियुग में मनुष्य थोड़े समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं इस युग की विशेषला है। इस युग के अन्त में वे मानव और बोह दिज परम अन्य हैं जो धेर्य का समाचरण किया करते हैं। ७१। जो अतिन्दित मानव शृति और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते हैं। ऐसा धर्म जेतायुग में एक वर्ष में बलवान एवं पूर्ण होता है बही धर्म द्वापर में एक मान से साङ्ग सफल होता है और बही धर्म इस कलियुग में अपनी शक्ति के अनुसार समाचरित होने पर एक ही दिन में प्राप्त प्राप्त कर लिया करता है। यह कलियुग के समय की अवस्था है अब इस कलि के सख्या का जंज समझ को १७२-७३। यूग-युग में सिद्धियाँ तीन-तीन पाद धीण हुआ करती हैं जेसा भी युग-स्वभाव हो १७४। उन के अपने अशों में सध्या के स्थभाव पाद शेष प्रतिष्ठित होते हैं। इसी प्रकार से युगान्तिक काल के सम्प्राप्त होने पर सन्ध्या के अश में होता है (७५) उन असाधु भृगुओं का शासन करने बाला निधनोत्थित है। वह चन्द्रमा के गोत्र से है और नाम से प्रमति कहा जाया करता है। ७६। वह पूर्व स्वागम्भुव अन्तर में माधव के अंश से पूर्व बीस वर्षन्त इस असुन्त्र रा पर पर्याटन करना था ७७।

अनुकर्षन्म वै सेना मवाजिरथकुं जराम्।
प्रशृहीतायुधैविप्रै शतशोऽथः सहस्रशः ।। ३ ६
स तदा तै परिवृतो म्लेच्छान्हंति स्म सर्वशः ।
सह वा सर्वश्रिक्षेव राज्ञस्ताक्ष्ट्रद्रयोनिजान् ।। ७ ६
पाखण्डांस्तु ततः सर्वाम् नि शेष कृतवान्विभुः ।
तात्यर्थं धार्मिका ये च तान्सर्वान्हिति सर्वशः ।। ६०
वर्णव्यत्यासञ्जालाय्च ये च तान्तुजीविनः ।
उदीच्यान्मध्यदेश्यांश्च पवंतीयांस्तर्थेव च ।। ६१
प्राच्यान्प्रतीच्यांश्च तथा विध्यपृष्ठचरानिष ।
सर्थेव दाक्षिणायांश्च दिवहान्सिहले सह ।। ६२
गांधारान्पारदांश्चेव प्रक्रवान्यवनाकशकान् ।
सुषारान्ववंशांश्चीनाक्ष्ण्लिकान्दरदान् खणान् ।। ६३
लपाकारान्सकलकान्किरातानां च जात्य ।
प्रवृत्तचको दलवान्म्लेच्छानामंतकत्प्रभु ।। ६४

बह भोडे-रथ और हाथियों के सहित सेना का अनुकर्षण करके सैकड़ों सहस्तों की संख्या में हथियार प्रहण करने वाले विश्रों से समन्दित या 1941 उस समय में इन सबसे परिवृत होते हुए उसने सभी और में म्लेफ्लों का इनन किया था। इनके साथ ही अथवा मभी और में उन शृद्ध योनि में समृत्यक्ष राजाओं का भी इनन कर दिया था। 1961 पाखण्ड से जी परिपूर्ण थे फिर उन सबका उस विश्व ने कर दिया था। जो अत्यक्षिक कर्म के मानने वाले नहीं थे उन सबको सभी और में पूर्णतया हनन करता है 1401 जो लोग थणों के अ्वत्यास से समुत्यक्त हुए थे अयदि वर्णसङ्कर थे और जो उनके अनुजीवी थे। बहुहे के उत्तर दिशा में रहने वहने होने या अन्य देश कें होनें तथा पर्वतों में निनास करने वाले होनें। दश में रहने वाले हों या पश्चिम में रहते हों अथवा विस्ध्याचल के पृष्ठ पर सम्बरण करने वाले भी होनें। उसी भीति जो वाक्षिणात्य थे, इविह थे और सिंहल थे। दश गान्धार-शारद-पहनव-यवन-शक-तुषार-वर्षर-चीन-शूलिक-दरद-खम। लम्पाकार-सकतक और जो भी किश्श्तों की जातियाँ भी। इस सभी का म्लेक्डों का वह बलशाली प्रभु चक्क ग्रहण करके अन्त कर देने वाला था। दश-दश।

अहह सर्वभूतानां अचाराथ वमुन्धराम् ।

माधवस्य तु सोंऽगेन देवस्येह विजित्तिवान् ॥ १ पूर्वजन्मनि विख्यात प्रमितन्नीम धीर्यवान् ।

गोत्रतो वै चंद्रमस पूर्वे कलियुगे प्रभुः ॥ ६६ द्वात्रिगेऽभ्यु विसे वर्षे प्रकातो विश्वती समा ।

विनिध्नन्सर्वभूतानि मामवानेव सर्वेश ॥ ६७ कृत्वा बीजावगेषा तु पृथ्व्यां क्रूरेण कर्मणा ।

परस्पर्व निमिक्तेन कोपेनाकस्मिकेन तु ॥ ६६ सुमाध्ययत्वा वृष्वान्प्रायशस्तानधामिकान् ।

गंगायमुनयोमेध्ये निष्ठां प्राप्तः सहानुगः ॥ ६६ ततो व्यतीते कल्पे तु सामान्ये सहस्रीनकः ।

उत्साद्य पाणिकान्सर्वान्म्लेच्छांश्चीव सहस्रशः ॥ ६० तत्र संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगांतके ।

स्थितस्वल्यावशिष्टास् प्रजास्विह व्यक्तित्ववित् ॥ ६१

समस्त प्राणियों के दलन में न आने वाला वह सम्पूर्ण बसुन्छरा पर विचरण किया करता था। वह वहाँ पर देव माध्य के अंध से जाना गया था। वह। वह पूर्व जन्म में महान् वीर्य वाला प्रमति के नाम से प्रसिद्ध था। यह प्रभु पूर्व कलियुग में चन्द्रमा के गोत्र से था। वह। वलीसवें वर्ष के अभ्युवित हो जाने पर वह बीस वर्ष एक प्रकान्त हुआ था। सभी प्राधियों का और सभी ओर में सानवों का विहनन करते हुए उसने परिश्रमण किया था। वर्ष समान् परस्पर में समुत्यन्त कोप से उसने क्रूर कमें से पृथ्वी में बीजावसेय कर दिया था। असमें जो वृथस ये जनको और प्राय: अक्षामिक माववों का सुनाधित किया वा उसने जपने अनुवरों के साव गंगा और यमुना के मध्य में बड़ी निष्ठा प्राप्त करली की 100-021 इसके जनन्तर सामान्य करण के क्यांगित हो जाने पर जपने सैनिकों के साथ रहकर सभी सहस्रों क्लेक्छों को और राजाओं का उत्पाधन कर दिया था 1201 वहाँ पर यूग के अन्त कर लेने काले सन्धवा के अंज के सम्प्राप्त होने पर यहाँ पर कहीं-कहीं पर बहुत ही कोडी प्रजा जकतिष्ठ रह गयी थी 1221

वपग्रहास्ततस्ता शै लोभाविष्टास्तु वृंदगः । उपहिंसति वास्योग्य पौषयंतः परस्परम् ॥६२ वराजके युगव अत्सक्षये समुपस्थिते । प्रशास्ता गै ततः सर्वा परस्परभयाद्ता ॥६३ व्याकुलाश्व परिश्वातास्त्यक्ता दारान्यृहाणि च । स्वान्प्राणाननपेक्षतो निष्कारणसुदु खिताः ॥६४ सष्टे यौते स्मृती धर्मे परस्परहतास्त्रदा । निर्मयादा निराकत्वा ति स्नेहा निर्मयपाः ॥६१ नष्टे धर्मे प्रतिहता ह्रस्वका प्रवाविष्याम् ॥६१ वरावृष्टिताश्चीय वात्तीमृत्युज्य दु खिताः । प्रस्यतास्ता निष्ये गेते हित्वा जनपदानस्वकान् ॥६७ सरितः सागरान्यानसेवने पर्गतास्त्रथा । सारेम् लफलेश्थीय वर्त्यतं सुदु खिताः ॥६८

वे अप प्रहण करने वासे सवा सुन्य के सुन्य शोध में आविष्ट हुए परस्पर में एक बूसरे का पोषन करते हुए उपहुनन किया करते हैं। १२। जब कोई भी समुचित जासन करने बाला नहीं वा और सर्वेच अराजकता फैंकी हुई थी तथा युग के प्रभाव के कारण सर्वेच संजय प्रग्त हो गया था। फिर बहु सभी प्रजा आपस में अन से उत्पीदिन हो गये थे। १३। वे सब बहुत। व्याकुल हो गये थे और अपनी परिनयों तथा गृहों को भी छोड़कर इसर-उधर परिप्रमण कर रहे थे। बिना ही किसी कारण के बहुत अपिक दुः बित होकर अपने प्राणों की वरेशा नहीं करने वासे हो गये थे। १४। भीत

मौर स्मार्ण धर्म के विश्वष्ट हो आने पर वे उस समय में हता हो रहे वे। चन्होंने अपनी सर्वादा का स्थाम कर दिया था और वे निराक्तन हो वये वे उनमें किसी के प्रति भी स्नेष्ट नहीं या तथा व सब्बाहीन हो गये में १६४। धर्म के विनष्ट हो जाने पर के छोटे पच्चीस वर्ष में ही प्रतिहत हो जाते हैं। वे अपने पूर्वी की-पत्नियों की छोडकर निवाद से ब्याकृतित इन्द्रियों वाले हो जाते हैं। १६। वर्षात होने के कारण बहुत हत हो जाया करते हैं और बार्ला को त्यरन कर परम दु:सिन होते हैं। वे सब प्रजानन अपने जनपदी को स्थान कर प्रत्यन्तों का सेवन किया करते हैं (१७) कुछ शीन निवयों का-शागरों का - अनुपों का और पर्वतों का शेवन किया करते हैं और परभ दु: चित होते हुए अपनी उदरपूर्ति मौत और मुनों के द्वारा किया भरते हैं।१८।

चीरपत्राजिनधरा निष्किया निष्परिग्रहाः। वर्णाश्रमपरिश्रहा, सकर घोरमास्विता; । एता काञ्चामनुप्राप्ता अस्पशेषाः प्रजास्ततः ॥ १६ अराव्यसिक्ष्मधाविष्टा दु,न्यान्त्रिवेदमागमन् । विचारणा तु निर्वेदात्साम्यावस्या विचारणातु ॥१०० माम्यावस्थारमको बोध, संबोधाद्वर्मशीलता । क्षासूपशमय्क्तामुकलिशिष्टासुबैस्वयम् ॥१०१ अहोराचं तदा नासा यगान्ते परिवर्त्तिन । जिलसंमोहनं करवा तासां भी सुप्तमलवन् ॥१०१ भाविनोऽर्यय च बलान्त, कृतमबरौत । प्रवृत्ते तु ततस्तिस्मिन्पूर्वे कृतयुगे तु वौ ।।१०३ उत्पन्ना, कलिजिहासु प्रजा, कार्तयुगास्तदा । तिष्ठति चेह ये सिद्धा अहटा विचरति च । ३१०४ सह मध्वविभिष्णीव तत्र ते च व्यवस्थिता,। बहाक्षत्रविश, शुद्रा बीजायें ये स्मृता इह ॥१०५ बस्त्रों के बचान में सब लोग चीर, यत्र और वर्म की धारण करने

माने हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं हे अर्थात् एअदम कर्म मून्य है

भीर न उनके पास कुछ समान है। वर्णी और बाममों से परिभ्रह हैं अवर्षित जनका कोई वर्ण है और न कोई सामन ही रहा गया है। वे सब परम कोर सकूर में समाध्यत है। बहुत ही बीड़े से बच्चे ने प्रकाशन फिर इस विना में आकर बाप्त हुए हैं। ११। वे बुढ़ापे और व्याधियों सवा घूच से समाबिष्ट हैं और परमाधिक बुःच से निवेंद को प्राप्त हो गये हैं। निवेंद से वनको विकारणा उत्पन्न हुई और विचारणा से वे साम्य की वनस्वा को प्राप्त हो गये हैं।१००। साम्यावस्था के स्वरूप वाला उनको बोध हो गया भा और उस मले ज्ञान से धर्म का स्वयाव हो गया था। फलि में जिल्ड वे स्थयं उपजम ते जबन्या में प्राप्त हो गये थे ।१०१। उस समय में उनके बहो-राज (रात दिन) युगान्त के परिवर्त्तित होने पर इनके जिल का समोहन हो मया वा और वे शव एक लोगे हुए तवा प्रशन्त व्यक्ति के समान ही हो गये में ।१०२। यह सब आगे होने बाले वर्ष के ही कारण से बसात् हुआ था। इसके अनम्तर कृतयुग हुआ बर। फिर उस परम पूत कृतयुग के प्रवृत्त ही जाने पर उस समय में जो कलियुग में बद्दिन प्रजाएँ भी उनमें सतपूर्ण में होने वाली प्रजाने जन्म बहुण किया था। जहाँ पर जो भी सिद्ध स्थित रहते हैं वे बिना किसी के द्वारा वेखे पुप्त स्थल्प से विवरण किया करते हैं। बहुरिय ने सप्तिषियों के साब अवक्रिक्त है। बहुरिय को बोक के लिये ब्राह्मच-क्षणिय-वैण्य और सूत्र कहे गये हैं ।१०३-१०४-१०४।

किन सह ते सित निविशेषास्तदाभवन्।
तेवां सप्तषंयो धर्मं कथयतीतरेषु च ॥१०६
वर्णाश्रमाचारयुक्तः श्रोनः स्मान्ते द्विधा तु सः।
ततस्तेषु कियावत्सु वर्तते वै प्रजाः कृते ॥१०७
श्रीतस्मान्तें कृतानां च धर्में सप्तर्षिद्वितते ।
केचिद्धमंभ्यवस्थायं तिष्ठतीहायुगक्षयाम् ॥१०६
मन्वतराधिकारेषु तिष्ठति मुनयस्तु वे ।
सभा बावप्रदग्धेषु तृणेष्विह तपेन तु ॥१०६
वनानां प्रयमं वृष्ट्यः तेषां भूलेषु सभवः ।
तथा कार्तयुगानां तु कलिजेष्विह संभवः ॥११०
एषं युगो युगस्येह सतानस्तु परस्परम् ।

वत्तंते ह्यव्यवच्छेदाद्यावन्मन्वंतरक्षयः ॥१११ सुक्षमायुर्वतं रूपं सर्मोऽषंः काम एव च । मुगेष्वेतानि हीयते त्रिविपादाः क्रमेण च ॥११२

वे सब कलियुग वें संपुत्पन्त हुओं के साथ हो है और उस समय में विशेषता हे रहित ही हैं। उनके इतरों में यहाँ पर सप्तियाण छम को कहते हैं। १०६। वह धमंचनों और जाधमों से आचार से युक्त वैदिक तथा ह्यातियों के द्वारा प्रतिपादित दो प्रकार का है। इसके अनस्तर कृतयुग में उन क्रियाशीओं में निश्चय ही प्रमा होती है। १०७। इतयुग के मनुष्यों का लप्तविया के द्वारा प्रदर्शित औत और स्वातं वर्ग हैं। यहाँ पर कुछ सोग सर्मे की अवस्था के लिए सुनक्षय से स्थित रहते हैं। १००। मन्यस्तर के अधिकारों मुनिगन स्थित रहा करते हैं जिस प्रकार से ताप बाबास्ति के **शारा प्रवन्तः तृणों में रहते हैं।१०१। प्रथम वृद्धि से उन बनों के भूतों में** समुत्पित्ति होती है। ठीक उसी माँबि कलियुग में समुत्पस्य व्यक्तियों से इत्युग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है ।११०। इसी रीति से यहाँ पर युग की ही सन्तान परस्पर में मुग हुश करता है। जब तक बर्तमान मन्बन्तर का क्षय होता है तब तक बिना किसी व्यवक्षेत्र के इसी प्रकार से यून से इसरे युग की समुत्पत्ति हुना करती है ।१११। निम्न सब बात सुख-नायु-बन रूप-श्रम-अर्थ जीर काम वे सभी इन से युगों में तीन-तीन पाद शीज हुआ करते हैं।११२।

ससंध्याशेषु हीयते युगानां धर्मसिद्धयः ।

इत्येष प्रतिसंधियः भीतितस्तु मया दिजाः ।।११३

चतुर्यं गानां सर्वेषामेतेनेव प्रसाधनम् ।

एवा चतुर्यं गान्नतिरासहस्राद्गुणीकृता ।।११४

बहाणस्तदहः प्रोक्तं राजिश्चेतावती स्मृता ।

बजाजेवं जडीभावो भूतानामायुगक्षयान् ।।११६

एतदेव तु सर्वेषां युगानां सक्षण स्मृतम् ।

एषा चतुर्यंगानां च गुणिता ह्येकसप्ततिः ।।११६

क्रमेण परिवृत्तां तु मनोरंतरमुच्यते ।

चतुर्वं ने यहंकितिननस्ताह यथा तु यत् ॥११७ तथा चार्येषु वर्षति पुनस्तद्वधाकसम् । सर्वे सर्वे तथा भेदा उत्त्यक्षते तद्वं सु ॥११८ पंचित्रक्षरिक्षिता च स्यूना माधिकाः स्पृता । स्या कर्या युवे साळं स्वति यह लक्षणे । सन्वत्राणा सर्ववासेनदव तु सक्षणम् ॥११६

मन्तानों में यूना की असे मिंद्रमों का हास हुना करता है। इस मन्तर से यह जा प्रति मांन्स है। है दिनों। मैंने को तित कर की हैं। ११३। इसी से जारो यूनों का सबका प्रमाधन है। यह कारों यूनोंकी आयुत्ति सहस्र से नेकर यूनोंकृत हैं। ११४ यह बाद्धा का दिन कहा बया है। जितना बड़ा दिन होता है स्तनी बद्धात्री की रामि हुआ करतो है। यह पर यून क्षम से नेकर यूनों का जो अध्यापन है वह बकी भान होता है। ११६। यही ही समस्त यूनों का नाम करतों। ११६। जब इन्ह से यह बोक्शवर्य इकहत्तर समान होकर दूसरी बदमती हैं नमी वृत्तर मनु का जम्तर हुआ करता है। बारों यूगों की बौकड़ी में किस प्रकार से यहाँ होती है बती प्रकार से यह होता है । ११७। उसी भाति अन्यों में हाना है और फिर उसी के समान क्या इस से हुआ करता है। उसी प्रकार ने प्रत्यक सन में केद उत्त्यम हुआ। करते हैं । ११७। में पैतीस वॉर्गमत हो हैं और न इनसे क्य हैं और न अधिक हाते है ऐसा ही बताया थया है। उसी रीति से करूप यूगों के साथ जनानों के होते हैं। समस्त सम्बन्धर कर यह हो समस्य होता है। ११६।

पया युगामा परिवर्तमानि विराप्तकृतानि युगस्वयाकात् ।
नथा न सनिष्ठति जीवशोक क्षयोदयाच्या परिवर्तमान ।१००
दृग्येतस्त्रथा प्रोत्तः युगानां वै समासद्य ।।१६१
वातीनामागनामां हि सर्वयस्त्रविष्ट ।
मन्वनरेण वैकेन सर्वाण्येवानराथि वै ।।१६२
स्यानानीह विज्ञानीक्ष्य कत्य कत्येन चंत्र ह ।
सनागोषु तद्वष्य तक्षं कार्यो विज्ञानना ।।१२३

मन्वतरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ।
तुन्याभिमानिनः सर्वे नामक्पेमंदत्युत ॥१२४
देवा ह्यानिधा ये वा इहं मन्वतरेष्वराः ।
कृषयो यनवर्वेष सर्वे तुन्याः प्रयोजनेः ॥१२५
एव वर्णाक्षमाणां तु प्रदिमान पुरा युगे ।
युगस्वभावाश्य तथा विश्वरो वे नदा प्रवृ ॥१२६
वर्णाश्रमविभागाश्य युगानि युगमिद्धयः ।
वनुष्यानसमाक्याताः सृष्टिसम् निकोधन ।
विस्तरेणानुष्व्यां च स्विति वक्ष्ये युगेष्विह ॥१२७

जिन तरह सं भूगों के परिवर्तन यूगा के स्वभाव से विरश्रवृत्त होते है उस प्रकार से क्षय और अदय के परि बत्तमान जीव लोक भनी चौति रिवत नहीं रहता है। १२०। बहुत ही सक्षेप के साथ वह इतना ही पूर्णों का मदाण बताया गया है।१२१। वहाँ पर शर्मन्तरा में या बोत पूके हैं तथा मो अनावत हैं उनका सब वही है और एक वस्वन्तर के द्वारा ही समस्त बन्तर होते हैं।१२२। करूप से करूप जो होता है वे सब विकास है जनकी कार को । वो अभी तक नहीं अ।वे हैं जनमें बाद पुरुष के हारा उसी प्रकार है तक कर मेना चाहिए। १५३। समस्त यम्बन्तरों में म्यतीत हा नये है और मो मनायत है जनमें यहाँ पर नाम जोर रूपों से सब तुल्व अभिमान वाने हैं (१९८) में) बाठ प्रकार के देवगण है अचवा वहां पर अन्वन्तरेश्वर है । म्ह्यिनम् और बनुनम् तब प्रयोजनी से तुत्व हैं।१२४। इस तरह से पहिने बुव में बचा और आश्रमी के प्रकृष्ट विश्वाय को बोर बुवों के स्वभावों को सदा बचु किया करते हैं। १२६। वर्णाश्रमों के विमाग युव और नुगों की सिक्कियाँ जनुवन से यह कह दिये नये हैं। जब शृष्टि के सर्व को समझ सा । बहुर पर चुना में जिस्लार के साथ और आनुपूर्वी से अवाँद आदम्भ से अन्त तक क्रम में से रिवर्ति का बर्जन कर्म ना ११२०।

।। **परशुराम का संयाद** ॥ वसिष्ठ तवास—इत्वं प्रवर्तमानस्य जमदग्नेमंहारमनः । वर्षाण कतिचिद्राजन्यवीयुरमिठीत्रसः ॥१ रामोऽपि नुपणाहूँ ल सर्वधमंभृता वरः । वेदवेदांगतस्वज्ञ सर्वणाम्प्रविशास्तः ॥० पित्रोअकार मृथ्या विनीतात्मा महामतिः । प्रीति च निजवेहाभिरत्वहं पर्यवलेवत् ॥३ इत्वं प्रवर्तमानस्य वर्षाणि कतिभित्वृप । पित्रो मृथ्ययानैधीद्रामो मितमता वरः ॥४ म कदाचित्महानेत्रा पितामहगृह प्रति । गन्तुं व्यवसितो राजन्देवेत च नियोजित ॥५ निपीडघ गिरसा पित्रोश्चरणौ मृगुपु गवः । स्वाच प्रांजलिमृंत्या सप्रश्रयमिद वचः ॥६ कंचिदवैमहं तात मात्रगं स्वा च मान्प्रसम् । विज्ञापियतुमिन्छागि मम तन्छोतुमहंष ॥७

शी बसिक्छें जो कहा — हे राजन् । अमित ओय से तमन्वित नहान् बारमा वाले जमदान के इस प्रकार से प्रवृत्तमान होते हुए कुछ वर्ष व्यसीत हो गये ने 1१। हे नृपकार् ना । समस्य धर्मों के धारण करने वालों में वरप्रवेख राम भी नेदांग के सस्यों के जाता और सब जास्यों के विज्ञारव ने 1२। महान् मित से जमन्वित और निज की नेहाओं में प्रतिदिन गीति को बढ़ा दिया ना 1३। बुद्धिमानों में परम जो इसाम ने हे नृप । माता-पिता की सुभूता के हारा इस तरहते प्रवृत्त जान होते हुए कुछ वर्ष विता दिये ने 1४। हे राजन् ! किसी समय में महान् तेथ नाले पितामह ने उस परम इद की जोर नजन करने का निश्चन देव के हारा नियोजित होते हुए किया ना 1३। भृतु पुंचन ने माता-पिता के चरणों में जपना जिर रचकर नपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नजता पूर्णक यह कचन वोले ने 1६। हे तात ! इस तमय में जापके और माता के समझ में कुछ वर्ष विज्ञापिस करने की अभिनाचा रचता है। जाप मेरी उस अभिनावित को व्यक्त करने के गाया होते हैं 1७।

पितामहमह बन्दुमुत्किठितमनाश्चिरम् । तस्मासत्पाद्यमधुना विभव्ये बामनुजया ॥ = आहूतभासकृतात सोत्कठ श्रीयमाणया । पितामहा बहुमुखीर च्छंत्या मम दर्शनम् ॥६
पितृ निपतामहत्यापि प्रियमेव प्रदर्शनम् ।
मदीयं तेन तत्याश्यं गन्तु मामनुजानत ॥६०
विश्व उथाय—इति तस्य वय श्रुत्वा संभ्रांत समुदीरितम् ।
हथेंग महता बुत्ती साश्रुनेत्री वभूवतु ॥११
तमालिय महामाग मूच्न्युंपाद्माय सावरम् ।
बितामहगृह तात प्रयाहि त्वं यथामुख्य् ।
पितामहगृह तात प्रयाहि त्वं यथामुख्य् ।
पितामहपितामहाोः प्रीतये दर्शनाय च ॥१३
तथ गत्वा यथान्याय त नुश्रूषापरायण ।
कचित्काल तथोवंत्स प्रीतये वस तद्गृहे ॥१४

मैं अधिक समय से पितामह के वर्षन करने के लिए उस्कप्ठित मन वाला हो रहा है। इस कारण से बाप दोनों की बाज्ञा से इस समय में उनके समीय में गमन कर्णा। 🖘 हे तस्त ! बढ़े प्रसन्त मन वासी पितामही के हारा में कितनी ही बार बुलाया गया है और उनके हृदय में मुझमें मिलने की अधिक उरकच्छा है। बहुत मोगों के द्वारा उन्होंने यह कहसाया है कि वे मुझे देखने की सम्बन्ध इच्छा करती है । हा नेरा मिसना पितृगण सीद पितामह जो भी प्रिय है। इस कारण से उनके समीप में बाने की बाप मुझे थाशा प्रदान की जिए।१०। भी वसिक्षणी ने कहा --इस प्रकार से उनके इस परम सम्प्रात कहे हुए अचन का अवन करके वे बोभों मासा-पिता बहुत ही प्रहर्षित हुए ने और उनके नेचों में अध्युओं के कल हानक उठे ये ।११। उन बोर्नों ने उस महत्त् भाग बाले पुत्र का लासियन किया वा और बड़े आदर के साथ उसके मस्तक का उपाधाण किया था। आशीवदि से उसका अभि-नन्दन करके उन दोनों ने उससे कहा था ।१२। हे तात ! पितामह के गृह को तुम मुख पूर्वक जाओ जिनसे पिलामह और पितामही के दर्जन प्राप्त करोगे और उनकी प्रीति भी होगी। १३। वहाँ पहुँच कर न्यायपूर्वेक उनकी मुख्या में तत्पर रहना। कुछ समय तक है बत्स<sup>ा</sup> उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करो ।१४।

स्थित्वा नाति चिरं काल तयो भू यो अयनुत्रया ।
सन्धाने के महाभाव के मेणास्मिहिह क्षया ॥ १६
क्षणा द्वेमिय शकाः स्थो न विना पुत्रवर्शनम् ।
सन्धाति नामहरूहे न विरात्स्थातुमहंसि ॥ १६
तदा ज्ञयाय वा पुत्र प्रियामहस्य स्थित ॥ १९
सिक्त उवाच - इत्युक्त स्तौ परिक्रम्य प्रणम्य व महामितः ।
पितराव्य नुत्राच्य पितामह गृह ततः ॥ १६
म गत्वा मृतु स्येम्य ऋषीकस्य महास्य ।
प्रविवेशाश्रम रामो मृति । ध्योपशोभितम् ॥ १६
स्वाध्याय घोषी वपुलैः सर्वत प्रतिनादितम् ।
प्रविवेशाश्रम रामो मृति । ध्योपशोभितम् ॥ १६
स्वाध्याय घोषी वपुलैः सर्वत प्रतिनादितम् ।
प्रणातवैरसस्य ह्या सर्वस्य मनोहरम् ।। २०
स प्रविष्याश्रम रम्यमृत्रीकं स्थितमानने ।
वद्यां रामो राजेंद्र स पितामहमग्रत ॥ २१

बहुत समय तक वहाँ स्थित न रहकर किर उन दोनों की अनुजा से हे महाशान । हुन लोगों के देखने की इच्छा के चुगलता के छाथ यही पर आ जाना । १६। जपने पुथ के देखने के दिना हम लोग आधे कम भी नहीं रह सकते हैं। इसी कारण से आप पितामह के बर ने अधिक सम्बे समय तक ठहरने के बोग्य नहीं हाते हैं। ६१। पितामह के समीप में गये हुए भी दे पुत्र ! चनकी ही बाजा प्राप्त कर उनकी अनुजा से कम से शीध्र ही यहाँ पर का बाजा । १९०१ वितासह जो न कहा | इस प्रकार से जब उससे कहा गयर तो वह बहान बुद्धिमान था। उनने उनको प्रणान करके परिक्रमा की भी और माना-पिता की आजा पाकर वहां ने वह पितामह के बर को भल दिया था। १८०१ वहाँ पर जाकर उम राज ने महातमा भृगुवर्ष च्याचिक के बाध्रम में घवेज किया था जो कि अनेक श्रानगण और निच्यों से उपलोधित था। ११। वह आजम सभी ओर वेदाध्यमन के बहुत वह उद्घोष से प्रतिक्रमित हो रहा था और वहां कर सभी प्राण्यों में सबधा बेर प्राप्त नहीं या तथा सभी जीवों के द्वारा वह अश्रीय मनोहर या। १०। उस परजुराम ने परश

मुन्दर आभव में प्रदेश करके है राजेश्व । ज्ञानन पर विराजधान ऋषीक का दर्शन किया था जीर आने स्थित पितानह को देखा था ।२१।

जाज्वस्यमानं तपसा धिरण्यस्यभिवं पावकम् ।
उपासित सस्यवस्या यथा दक्षिणयाऽध्वरम् ॥२२
स्वसमीपमुपायात राममालोक्य तो नृप ।
मुचिर तं निमर्णेतो समाज्ञापूर्वदर्शनौ ॥२३
कोऽयमेप तपोराणि सर्वतक्षणपूजितः ।
बालोऽय बनवानभाति गांभीयाँत्यश्चयेण च ॥२४
एवं तयोधितयतो सहर्गं हृदि कौतुकान् ।
बामसाद भने राम समीपे वित्यान्तितः ।
सम्पृत्रंग्वरणो मूक्तं हस्ताच्यां चाध्यबादयत् ॥२६
ततस्तौ प्रीतमनतौ सभुत्थाप्य च सत्त्वम् ।
बागीभिरभिनस्देतां पृथक् पृथगुभाविष् ॥२३
तमाणिलप्याकमारोष्य हर्षाभ्य प्रमुत्तोचनौ ।
बीक्षंतौ तन्भुकाभोजं परं हर्षमवापत् ॥२६

जनका स्वक्प धिक्यामें स्वित पात्रक है। समान तप से बाज्यस्थमाम् था। दक्षिणा के द्वारा अध्वर की ही जांति तस्ववती के द्वारा वे खपासित के ।२२। है भूप ! जन वानों न जपने तमीप में समागत हुए राम को वेखा का और समाजा पूर्वक देखने वाने जब दोनों ने उसके विषय में बहुत समय तक मनमें विमर्ज किया था।२३। यह तपक्ष्यों के रानि के ही सहज्ञ कीन है जो कि सभा नक्षणों से पूजिन हैं। है ता यह वानक परम्यु गम्त्रीरता और विनय ने युक्त बहुत बनवान् प्रतीत होता है।२४। उन दोनों के दूदव में बदा कुनूहन हो रहा था और ने हच के साथ वही चन में विम्तन कर रहे के कि राम परम विनीत भाव से समन्विन होते हुए और से उनके समीप में पहुँच गया था।-४। उन वृद्धिमान् रामने जपने नाम और तोज का उच्चा-रण करके परमानिवत होते हुए उन दोनों के चरणों का रण्ड अस्तक के हारा किया और दोनों हार्यों से उनका स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप से स्वाप के परमानिवत होते हुए उन दोनों के चरणों का रण्ड अस्तक के हारा किया और दोनों हार्यों से उनका स्वाप सा १२६। इसके अनलार परम प्रीतियुक्त नन वाले उनने उन श्रेष्ठनम को उठा लिया था

और वोतों ने अलग-अलग आशीविद के द्वारा उसका अभिनन्दन किया था। ११७। उसको अपने वक्ष:स्वल से लगाकर आसिगन किया था और अपनी गोद में विठाकर उन दोनों के हृदय में इतना हुई हुआ था कि उनके नेत्र अशुओं से समाप्लुत हो गये थे। उस राम के मुख कमल को देखते हुए उन दोनों ने बहुत अधिक हुई प्राप्त किया था।२८।

ततः मुखोपविष्टं तमारभवशसमुद्धहम् ।
अनामयपृच्छेतां तावुभी दंपती तदा ।।२६
पितरी ते कुशिलनो यत्स किश्वातरस्तथा ।
अनायासेन ते वृत्तिनंतिते नाथ किहिनित् ।।३०
समस्ताभ्यां ततो राजन्नाचनकी यथोदितः ।
तथा स्थानुगत पित्रोश्रीतृणी नैव नेष्टितम् ।।३१
एवं तयोर्महाराज सरप्रीतिजनितैर्गुणै ।
प्रीयमाणोऽवसद्वामु पितुः पित्रोनिनेणने ।।३२
स तस्मिन्सन्भृतानां मनोनयननन्दन् ।
उवास कितिनिन्मासांस्तच्छु श्रूषापरायणः ।।३३
अथानुज्ञाप्य तौ राजन्भृगुन्यों महामनाः ।
पितामहगुरोगंतुमियेषाश्रयमाश्रमम् ।।३४
स ताभ्यां प्रीतियुक्ताभ्यामाशीभिरभिनंदितः ।
यथा चाभ्यां प्रदिष्टेन ययानौनिश्रमं प्रति ।।३४

इसके उपरान्त कव वह सुख पूर्वक बैठ गये तो उस आत्मवंश के समुद्रहन करने वाले से इस समय में उन दोनों दम्पति ने क्षेम कुशल पूछा बा १२६१ उन्होंने पूछा था कि हे बत्स ! तुम्हारे माता-पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई सानन्द तो हैं । तुम्हारी धृत्ति अनायास से ही कम हो गई हैं ।३०। इसके अनन्तर हे राजन् ! जैसा कहा गया था वह सम्पूर्ण उसने कह दिया था । अपने माता-पिता की कमुगामिता और भाइयों का जो नेष्टित था वह भी कह दिया था १३१। है महाराज ! इस तरह से उन दोनों की सम्प्रीति से समुत्यन्त गुणगणों से बहुत हो प्रसन्त राम पिता के, पिता के घर में रहा था १३२। वह वर में सभी प्राणियों के मन और नेत्रों को आनन्द वैने वाला होगया या। उनकी सुश्रुषा में तत्वर होकर उसने बहाँ पर कुछ मास तक निवास किया था। ३३। हे राजन् ! इसके पश्चाद महान् मन वाले भृगु वयं ने उन दोनों की आशा प्राप्त करके पितामह के नुद के निवास स्वज आध्यम में गमन करने की इच्छा की थी। ३४। परम प्रीति से संयुत छन बीनों के द्वारा उसका आधीर्व बनों से अभिनन्दन किया गया था और उन बोनों ने जिस प्रकार में और अम के प्रति प्रदर्शन कर दिया था। ३४।

तं नमस्कृत्य विधिवच्च्यवनं च महातपाः ।
स ग्रह्षं तदाज्ञातः प्रथयावश्रमं मृगोः ॥३६
स गत्वा मृतिमुख्यस्य भृगोराश्रममङ्ग्लम् ।
ददशं शांतचेतोभिमुं निभिः सर्वतो वृत्तम् ॥३७
सुस्निग्धणीतलच्छायैः सर्वतुं कगुणात्वितः ।
तक्ष्मः संवृतं प्रीतः फलपुष्पोत्तरात्वितः ॥३=
नानाख्यकुलारावैमंनः श्रोत्रमुखावहै ।
सहाधोषैश्च विविधः सर्वतः प्रतिनादितम् ॥३६
समंत्राहृतिहोमोत्यधूमगधेन सर्वतः ।
निरस्तनिखिलाषोधं वनातरिवसिषणा ॥४०
समित्कुशाहरैर्वण्डमेखलाजिनमंदितः ।
अभितः शोभितं राज्यमूम्यमुं निकुमारकः ॥४१
प्रसूनजलसंपूर्णपात्रहस्ताभिरंतरा ।
शोभितं मुनिकन्याभिश्चरंतीभिरितस्ततः ॥४२

जस महान तपस्वी ने विधिष्रवैक च्यवन की सेवा में प्रणाम किया या और बढ़े हर्षपूर्वक उनसे आज्ञा प्राप्त कर वह राम भृगु के आध्यम की अरेर रवाना हो गया था ।३५। वह समस्त मुनिगणों में मुख्य भृगु के आध्यम भण्डल में जाकर देखा था कि वह आश्रम परम मान्त चित्त वाले मुनियों से सभी ओर विरा हुआ है 13७। अतीव धनी और भीतक छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और पुष्पों से युक्त तक्वरों से वह आश्रम संयुत्त था ।३६। विविध अकार के पित्रयों को क्वनियाँ पर हो रही थी जा मन और कानों को परम सुख प्रदान करने वाली थीं। वेद मन्त्रों के सपुरुवारण के बोब से बहु आश्रम सभी ओर से प्रतिष्विति हो रहा वा (३६) मन्त्रोच्चारण पूबक दी हुई आहुतियों के हारा जो होम किया जाता है उसका अन्य बनों में फैनने बाले गन्ध से जो सभी ओर है उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया है ऐसा बहु आश्रम है (४०) ह राजश्र । सिमधाओं ओर कुताओं के जाहरण करने बाले सचा दण्ड, बेखला और मृगछानाओं से विभूषित, परम सुन्दर मुनियों के कुमारी से सापने वह जालम शोभा युक्त है। ४१। बीच में इत्तर-उत्तर हाथों में पूज्य और जब लिए हुए सञ्चरण करने वाली कन्याओं से बहु जालम खपत्रों भित है। ४२।

सपोनहरिणीयूर्यं विस्वं भादिवशक्ति ।
उटजांगणपर्यन्तन ६ च्छायास्निधिष्ठितम् ॥ ४३
रोमं कतः परामृष्टियूयसाक्षिक मुत्प्रदेः ।
प्रारक्षत्रं इवं केकी मयूर्रमधुरस्वरेः ॥ ४८
प्रविकी खंकणोहे व मृगशक्ते समीपर्गं समीपर्गं ।
अनाली हरनप च्छाया गुष्यस्ती वार्रपणि । ॥ ४५
ह्रयमाना ननं काने प्रयमाना तिथिय जम् ।
अभ्यस्यमान च्छदी धं चित्यमाना गमोदितम् ॥ ४६
पठयमाना खिलस्मान्तं श्रीतार्यप्रविचारणम् ।
"। रच्धिप नृदेवे ज्यं सर्व मृतमनो हरम् ॥ ४७
तपस्व पन भूषिष्ठ मकापुरुष से वित्तम् ।
सपोवृद्धिक यं पुण्यं सर्व सन्व मुखास्परंम् ॥ ४६
तपोधनान न्दक रं बह्मलोकिम वापरम् ।
प्रसूतसी रभभाष्यन मधुवाना वना दितम् ॥ ४६

महिना के पूज विकास से लच्चा से रहिन अपने छं।टे-छोड़े बच्चों के सहित हरिश्वियों के अ्वष्ट जिससे मुनियों कुटिओं के अर्श्वन में समें हुए कृतीं को छाया में बंडे हुए हैं।४३। रोमन्य ने परामृद्धि यूथ के साक्षिक जानन्य के प्रवान करने गाने तथा मधुर स्वर ने समस्वित वाणी वोसने वरने मयूरों का नृत्य जिस अर्थन में प्रारम्भ होगवा है।४४। समीप में नमन

करने वाले नृगों के लक्दों से वहाँ पर कल की उए हैं तथा जनानी स्वानय की छाया में शीवारों को राजि अहाँ पर कुल रही है तेना यह नुरुष्य बालक आक्रय है : «१। जिन जालक में नमय पर विन्त में बाहुतियों वी जाती हैं और वहाँ पर अतिबिधों के अनुदाय का अर्थन एवं सरकार किया जाता करना है। जिन आला में मेदों के छन्यों का अध्यान किया जाता है तथा जो कुछ भी शाश्यों में कहा नया है उनका विन्तन किया जाता है। इस वाले नम्पूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वंदिक वर्षों का विनार किया जाता है। इस वें को नम्पूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वंदिक वर्षों का विनार किया जाता है। जिनमें देवों जोर पिशुपणों का व्यान प्रत्यक कर दिया गया है तथा जो जायम नभी प्राणियों के निए पश्य मुख्यर है। इस विनार वरम वरम का व्यान की कापूर्ण महीं है अर्थों के हरना निवन है अह नपश्य में की हुआ करने वाला—परण पुण्यमय और सभी जीवों के मुखों का स्वन है। इस विनका एकमान तथा ही वन है उन नापनों के वालाय का यह आध्य देने वाला है और यह ऐना दिखलाई देना है नानो यह दनरा बहानोक ही हो। पुष्पों भी नुष्या से आपण करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस व्यान के अपण करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम पुष्टिकन है। इस विनार है। इस विनार करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम विनार है। इस विनार है। इस विनार का सम्बान करने हुए समरों की गुण्यार ने यह जायम विनार है। इस विनार है। इस विनार का सम्बान का सम्बान का सम्बान का स्वीत का सम्बान का स्वान का स्वान का सम्बान का सम

सर्वतो बीज्यमानेन विविधेन नगरमता ।

एवंविधंगुणीपेन पश्यन्ताश्रममुलमय ।। १०

प्रविधेन विनीतारमा मुक्तीवामरानयम् ।

सप्रविश्याख्यमोपातं राम स्वप्रपितासहय् ॥ ११

यदर्ने परिनो राजस्मृतिजिञ्च नतावृत्यः ।

स्वाक्यानवेदिकामध्ये निविध्दं कृश्विष्टरे ।

सितश्यश्रृ बटाकृषंत्रहास्त्रोपणीभितयः ॥ १२

वामेतरोहमध्यास्य वामर्जचेन आनुना ।। १३

योगपट्टेन सवीतस्यदेहम् विपृ गवम् ।

स्वाक्यानयुवाविभस्तस्यवपाणितालां वृत्रम् ॥ १३

योगपट्टोपरिन्यस्तविश्वात्रवामपाणिकम् ।

सम्यगारण्यवाक्यानां सूक्ष्मतत्त्वाचंत्रहिति ।। ११

विवृत्यं मुनियुक्येभ्यः श्वावयंतं श्वोतिधिम् ।

पिनु पिरामहं हण्ड्वा राजस्तस्य महारण्यः ॥ १६

सभी और विविध प्रकार की बायु से यह बीज्यमान है अवदि चही पर नामा गाँति की बाबू सर्वेत्र बहुन किया करती है। इस रीति से अनेक अकार के गुर्णी से यह जायम समस्थित है। ऐसे आव्यस को भी बहुत ही उत्तम है उस राम ने देखा था ।५०। जिस तरह कोई सुकृत करने बास्त पूर्व स्वर्गे में प्रतेत्र किया करता है चली तरह से परम विनीत जम राम ने बहुई पर काश्रम में प्रवेश किया था। उस आश्रम के उपान्त में प्रवेश करके राम ने अपने प्रयितामह का दर्जन प्राप्त किया वर ।५२। है राजन् ! वे प्रयितामह सैकड़ों ही मुनियों और निष्यों से चारों बोर चिरे हुए ने १ वे व्यास्मान करने की जो देविका वी उसके मध्य में एक कुता के आसन पर विराजमान में। जनके रमम् जटा जीर कुर्व (बाड़ी) एकबम सफेव ने तथा प्रह्मसूत्र से चपत्रोमित वे ।५२। बामजंबा और जानु से वक्षिण कर से वे अध्यस्त वे । १३। मीय पट्ट से संबीत अपने देह बार्स के ऋषियों में परम को ह के तका क्याक्यान करने की मुद्रा से जोशित सक्य करकमल बासे के ।५४। योग पट्ट के ऊपर रक्ते हुए परम शोधित बाब कर बासे और भनी भौति आरण्यक उपनिषद् के बाक्यों के सूक्ष्म तस्य के अर्थ की संहति का विशेष विदरण कर रहे ने १४४। और जनका निवरण करके ने सपोनिधि मुख्य मुनियों को धन्नण करा रहे वे । राम ने पितामह का दर्शन किया वा ।४६।

भनैरिय महाराजसमीपं समुपागमन् ।
तमागतमुपालक्ष्य तत्प्रभावप्रप्रियताः ॥५७
शंकामवापुमुं नयो दूहादेवाखिलं नुप ।
तावव्भृगुरमेयारमा तदागमनतोषितः ॥५६
निवृत्तान्यक्यालापस्तं पश्यम्मास पायिक ।
रामोऽपि तमुपानम्य विनयावनताननः ॥५६
व्यवत्त यथान्यायमुपेन्द्र इव वेद्यसम् ।
अभिवाद्य यथान्यायमुपेन्द्र इव वेद्यसम् ।
वाश्च गंभावयामास मुनीन्रामो यथावयः ।
तंश्च सर्वेमुं दोपेतेराजीमिर्भवद्धितः ॥६१
उपाविवेश मेधावी भूमौ तेपामनुज्ञया ।
उपविद्यं ततो राममाशीभिरभिवदित्तम् ॥६२

प च्छ कुणल वर्ग तमालोक्य धृगुस्तदा। कुशलं खलुते बल्स पित्रोच्च किमनामयम् ॥६३

हे महाराज<sup>ा</sup> फिर वह राम उन महान आत्था वासे के समीप में भीरे से प्राप्त हुना था। उत्पक्तो समानन हुआ देखकर वहाँ पर जो भी स्थित में ने सभी राम के प्रवस प्रभाव से श्रामित हो। गये में 1831 है तृप ! समस्त मुनिगच बूर से ही लक्का को प्राप्त हो। गये के तब तक अनेय आस्मा वासे भृगु उसके जागमन से तोजित हुए वे । १६वा हे शायिव । उसको देखते हुए ही जन्म कवा की वात चीत को उन्होंने बन्द कर दिया या। राम भी खनके समीप में पहुँचकर विनय से विनम्न मुख कमल बाला हो गया था।५१। जिस प्रकार से वपेन्द्र बहु।जी की बन्दना किया करते हैं ठीक बसी तरह से स्थाय पूर्वेक राम ने जनकी बल्दना की थी। विनक्तना समस्थित राम ने स्थाय पूर्वेक सबका अभिवादन किया था ।६०। राम ने समस्त मुतियों को अवस्था के बनुनार क्रम ने सम्माबित किया या। और उन नव मुनियों ने भी आतश्य से समस्वित होकर आजीवदिों के द्वारा उस रामको परिवर्षित किया वा ।६३। बह परम मेखा से सुसम्पन्त राम भी उन सबकी अनुजा से भूमि पर समीप में बैठ गया था। फिर कब बैठ गया तो सबने राम को बाजीबैचनों मैं अभिनन्दित किया था। ६१। वस समय में भूगु ने वस राम का जबकोकत करके उसने कुनन प्रश्न पूछा वा कि है बस्त ! तुन्हार। कुनस तो है और तुम्हारे माला-पिता-पिता का स्वास्थ्य मुख्यमं है ।६३।

भातृ ना चैव भवतः पितृः पित्रोस्तर्थेत न ।
किमर्यमागतोऽत्र त्वमधुना मम सन्निधिम् ।।६४
केनापि वा त्वमादिष्टः स्त्रयमेवाचवागतः ।
ततो रामो यथान्यायं तस्मै सर्वमणेवतः ।।६४
कथयामास यत्पृष्टं सदा तेन महारमना ।
पितुर्मातुम्र वृत्तानं भातृ ना न महारमनाम् ।।६६
पितुः पित्रोम्न कौशस्यं दर्शनं च तयोतृंप ।
एतदस्यच्य सक्तनं भृगोः वश्रभ्यं मुदा ।।६७
स्यवेदयद्यपान्यायमारमन्त्रत्र समीहितम् ।
श्रृत्वेतद्विलं शावरणमेग समुदीरितम् ।।६०

तं च इष्ट्वा विशेषेण भृगुः श्रीतोऽभ्यनस्यतः । एव तस्य श्रियं कुर्वन्तुत्कृष्टैरात्मकर्मभिः ॥६१ सत्राश्रमेऽवसद्रामो दिनानि कतिचिन्तृपः । ततः कराचिदेकाने रामं भुनिवरोत्तमः ॥७०

तुम्हारै वाइयों का आपके पिता के माता-पिता का कुनल-मञ्जूल तो है ? इस समय में तुम किन प्रयोजन के लिए यहाँ पर मेरे नमीप नै सनागन हुए हो ?।६४। क्या किसी ने तुन को यहाँ जाने की जाजा वी है अच्या तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आये ? इसके पश्चान् राज ने बनकी सेवा में स्थायपूर्वक सभी कुछ पूर्वतथा निवेदित कर विया था। उन महात्या ने उस बक्त जो भी पूछा वा वह सब कह दिया वा जो भी कुछ पिता-माता का और बहान् बांश्या काले भाइयों का बुलाम्त या ।६५-६६। हे नृप ! उन दोनों पिना के माता-पिना की कुनलता ते दर्शन का होना-यह मीर थाय भृगुकान जनाके साथ ज्ञानस्य से सब बता दिया चा। और अपना को भी कुछ अभी हवा उसका निवेदन कर दिया था। हे राजवू ! राम के हारा बॉलत यह सब भवन करके और विजेब कप से उसको देखकर मृगुबहुत ही प्रमन्त हुए वे और उसका अधितन्दन किया था। इस तरह से बतीब उत्कृष्ट अपने कभौं के द्वारा उसका जिब करने हुए राम ने वहाँ निवास किया था। हे तुरा ! राज उतः आश्रम में कुछ दिन तक रहा था। इसके उपरान्त मुनिवर ने राज को किसी समय में एकाना में बुभाया था। 150-001

बत्सागक्छेति त राजग्नुपाह्ययदुपह्यरे ।
सोऽभिगम्य तमासीनमभिनाध कृतोजितः ॥७१
तस्थौ तत्पुरतो रामः सुप्रीतेनांतरात्मना ।
बाजीभिरभिनवाय मृगुस्तं प्रीतमानसः ॥७२
प्राह नाधिगनाञ्चकं राममालोक्य सावरम् ।
प्राण् वत्स वची महः यस्वी वक्ष्यामि सोप्रतम् ॥ ३३
हितावं सवंलोकानां तव चास्माकमेव च ।
गक्छ पुत्र ममादेशाद्धिमवंतं महागिरिम् ॥७४

सधुर्तवासमादस्मासगर्ते धृतमानसः ।
तत्र गत्या महाभाग कृत्वाऽभमपदं मुभम् ॥७५
साराध्य महादेवं सपसा नियमेन च ।
प्रीतिमुल्पाद्य तस्य त्वं भक्तपानन्यगयाचिगत् ॥७६
धोयो महदवाष्नोषि नाम कार्या विचारणा ।
तरसा तव भक्तपा च प्रीतो भवति णकूर् ॥७७

मृति ने कहा था--है बश्स ! उपहबर में नाओ । वह रामभी उन मृति के समीप में माकर अपने हाय जंग्वकर उनका उन्ने मिनवायन विधा था १७११ राम परन प्रमन्न नारमा से उनके आगे स्थित हो नया था और प्रसम्म मन याने मृत् ने भागोर्वारों के द्वारा अभिनन्दन किया था १७२१ उसने म अधिनन अंभ वाले राम को बादर के साथ देखकर कहा था । है बन्न ! आप वेग अवन अथय करो ओ इस नमय में मैं आपको कहेंगा १७३१ यह वयन नमस्न सोकों के तुम्हारे और हमारे हिन के लिये हैं । हे पूत्र ! मेरे नायेस से सब महास पर्वत हिमवास को यने आजे १०४१ तपस्था करने के लिये अपने मन में निश्चप करके इसो समय इस आवन से यने आओ । है महाभाग, नहीं जाकर उन आवम के स्थान को मूंभ बना दो १७४१ यहाँ पर नपस्या और नियम ने नहादेवजों की समाराधना करों । बिएकान तक अनस्य मिन्द से बाप उनकी भीति का समुन्धादन करों १७६१ इसके करने से आप बहान भेय की प्राप्ति करेंगे—इस नियम में केतमाथ भी सन्देह नहीं करना चाहिए । ओध ही आपकी भिक्त से भगवान नकूर परम असन्त हो जारोंगे १७७१

करिष्यति च ते सर्वं मनमा यदाविष्क्षितः ।

गृष्टे तम्मकः गन्ताये अकूरे अकत्रमणे ॥ ३६

जन्त्रग्राममधेवं स्व वृण् पुत्र यथेप्मितम् ।

स्वया हिनार्थं देवानां करणीयं सुदुष्करम् ॥ ७१

विचनेऽष्यधिकं कर्मे अस्त्रमाध्यमनेकशः ।

तस्मान्त्वं देवदेवेशं समाराध्य शब्दुरम् ॥ ६०

भक्तया परमया युक्तस्ततीऽभीद्यमवाष्ट्यसि ॥ ६१

वे भगवान् शक्दर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंगे जो-जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत् के स्वामी भगवान् शक्दर के सन्तुष्ट हो जाने पर तुम को यह करना चाहिए १७६१ है पुत्र ! जो भो तुम्हारा अभीप्तित हो वह समस्त अस्त्रों के समुद्राय को आप उनसे वरदान में माँग लेना ! तुमको समस्त देखों की मलाई के लिए इस परम दुष्कर कार्य को कर ही लेना चाहिए १७६१ गस्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कमें होते हैं और विशेष अधिक होते हैं। इस कारण से तुम देवों के भी आराध्य देव भगवान् शक्दर की आराधना करो। परमाधिक मक्ति से अब तुम संयुत हो जाओगे तो तुम सम्पूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे १६०-६१।

## परशुराम की तपश्चर्या

वसिष्ठ उवाच-इत्येवमुक्तो भृगुणा तथेत्युक्त्वा प्रणम्य तस् । रामस्तेनाभ्यतुजातश्चकार गमने मनः ॥१ भृगुंख्याति च विधिवत्परिक्रम्य प्रणम्य च । परिष्वक्तस्तथा ताभ्यामाजीभिरभिनंदितः ॥२ मुनीश्च तान्नमस्कृत्य तैः सर्वेरनुमोदितः । निश्चयक्रमाश्रमात्तरमात्तापसे कृतनिश्चयः ॥३ ततो गुरुनियोगेन तदुक्ते तैव वर्त्मना । हिमवंतं गिरिवरं ययौ रामो महामनाः ॥४ सोऽतीत्य विविधान्देशान्पर्वतान्सरितस्तथा । वनानि मुनिमुख्यानामावासांश्चात्यगाच्छनैः ॥५ तत्र तत्र निवासेषु मुनीनां निवसन्पथि । तीर्थेषु क्षेत्रमुख्येषु निवसन्वा ययौ शनै: ॥६ अतीत्य सुवहुन्देशान्पश्यन्नपि सनोरमान् । आससादाचलश्रेष्ठं हिमयंतमनुत्तमम ॥७ भी वसिष्ठ जी ने कहा — भृगु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर में ऐसा ही करूँ गा--यह कहकर राम ने उनको प्रणाम किया था और राम उनके द्वारा आजा प्राप्त करके वहाँ पर गमन करने का मन वाला ही गया या । १। भृतु के भ्रुयत का गान कर तथा निधि पूर्वक उनको परिक्रमा करते हुए प्रचाम करके रहम ने प्रस्थान करने की तथारी की थी। उन दोनों ने उसका परिष्यजन किया वा जौर आहीर्वचनों से राम का अधिनन्धन किया था।२। वहाँ पर को भी मूनियल वे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया या तथा वह उन सब के द्वारा वहाँ गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वासा हुआ था। फिर राम अस अन्यम के स्थल से तपश्चमी करने के लिए मन में पूर्व निश्वय बाला होकर निकल दिया था।३। इसके जनन्तर गुरु देव के नियोग से और उनके द्वारा बताये हुए बताये हुए मार्य से महामुमन बाले राम ने गिरियों में परम भे ह हिमबान् को गमन किया था।४। मार्ग में उसको अनेक देश --पर्वत-नदियाँ-वन और प्रमुख मुनियाँ के अवस्थ-स्थल मिले हैं। उन सहका उसने बीरे-बीरे अतिक्रमण किया हा । थ। मार्ग में बहाँ-बहाँ पर मुनियों के निवास स्थलों में विश्वास करते हुए करेर जो मुक्य केन ये तथा तीर्नेस्नल निले ने उनमें निथास करते हुए धीरे-धीरे वह वहाँ पर चलते चला गया था। १। मार्ग में अनेक देशों का अतिक्रमण करके और परम मनोरच देशों का अवलोकन करते हुए अस्त में परमोक्तम और पर्वतों में भे के हिमबाद पर वह पहुँच गया वा 101

स गरवा पर्वतवरं नानादुमलतास्थितम् ।
ददर्श विपुलैः श्रू गैरुल्लिखतमिवांवरम् ॥६
नानाधातुविचित्रंश्य ः देशैठपशोभितम् ।
रुत्नौषधीभिरभितः स्फुरिद्भरिमशोभितम् ॥१
मरुत्संघट्टनावद्यनीरसाधिपजन्मना ।
सानिलेनानलेनोक्चैर्दह्ममानं नवं क्वचित् ॥१०
व्वचिद्रविकरामशिक्यलदकोपलाग्निभिः ।
द्वविद्यमिलाजातुजलशातदयानलम् ॥१११
स्फिटिकाजनदुर्वणस्यर्णराशिप्रभाकरः ।
स्फुरत्परस्परच्छायाभरद्दिप्तवनं क्वचित् ॥१२
उपत्यकशिलापृष्ठवालातपनिवेविधिः ।
तुषारिकतन्तसिद्धौधंस्द्भासितवन क्वचित् ॥१३

क्वजिदको गुमभिन्नश्वामीकर्रा जाश्रितैः । यक्षौर्वभौमिनोपास विषद्भिरिय पावकम् ॥१४

नह जन चेच्छ प्रवत पर पर्वृत्र गया था जहाँ पर अनेक प्रकार के शुक्त और मनाएँ की। उसन वहाँ पर देखा थाकि बहुत से ऐसे ऊर्चे कि कर विश्वमान हैं जो मानों अम्बर का स्पर्त करके उस पर कुछ लिख रहे हों।।। बही पर सनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विश्वित प्रकार की बहुत सी सातुएँ विद्यमान हैं और उनसे यह परन भाना काली हो रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के रतन तथा विक्य ऑवधियाँ हैं तो निरन्तर स्फूरण किया करते हैं और जनसे जमकी अङ्भृत जोभा हो ग्ही है। १३ कहीं पर वायु के संघटन से रगड़ बाये हुए सुष्क बूकों से समृत्यभ्य और यायु के सयोग वाले अध्य से कहीं पर यह बाहु भी करने बान्त। विकार्ष वे रहा था।१०। कहीं पर सूर्य की किरणों के प्रवार स्थान से जलती हुई अशॉपलाप्ति से पित्रले हुए हिम की शिमाओं के जल से वह दशनल एकदन शास्त हो गया है।११। कहीं पर स्फटिक अञ्चन से बुरे बर्ण वाले स्थणं के समूह की प्रभा की किरणों के द्वारास्फुरण करते हुए परस्पर में स्था जरों से प्रसिद्ध था।१२। उपस्प-काओं की जिसाओं के पृष्ठ भाग पर बालातप का सेवन करने वाले तुवार से क्लिन्स सिद्धों के सभुदाय ने वह वह वन कहीं पर उद्भासित हो रहा था। किसी-किसी बगह पर सूर्वकी किन्भों से सभिन्त सुवर्णको शिलाओं पर समाध्य प्रहुण करने वाले यक्षों के समुदायों से पावक में प्रवेश करने बालो की तरह उसका कपान्त भासित हो रहा वा ११४)

वरीमुखविनिकानतरभूत्यतनाकुनः ।
मृगय्थातंसम्मादैराप्रितगुह क्विचित् ।।१४
युद्धघढराहुणादू लयुव्यवित्तरेतरम् ।
प्रसभीनमृष्टकानोद्धिनानम्बत्तट क्विचित् ।।१६
कलभोनमेवणाकुष्टकारिणीभिरनुद्दतः ।
गवयैः खुरसक्षुण्णशिलाप्रस्यतट क्विचित् ।११७
वासितावेऽभिसंवृद्धमदोनमत्तमतगर्जे ।
युद्धचित्भव्यक्षितानेकगद्धशैलवन क्विच् ।।१८
वृ हिन्थवणामर्गन्मातगानभिधावताम् ।

सिहानां चरणक्ष्ण्णनसभिन्नोपलं नवसित् ॥१६ सहसा निपतिसहनसनिभिन्नमस्तकः । गजैराक दनादेन पूर्वमाणं चनं नवसित् ॥२० अष्टपादवलाकुष्टकेसरा दाक्ष्णप्रदेः । भेद्यमानासिलिशिनागंभीरकृहरं नवसित् ॥२१

कहाँ पर वरियों के मुख से निक्ले हुए तरक्षुत्रों के उत्पतन ऊपर को कोर (उद्यान) से समाकुन मृगां के आला नावों से जिसकी गुहा समा-पुरित हो रही थी। १४। किसी स्थम पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए बराह और बाद मों के यूचपतियों के हारा बनात, उन्मृष्ट सुन्दर एवं विशाल निला एवं तटके तक्वर जिनमें विद्यमान वे ।१६। कही पर कमर्पी के अभेवन से आकृष्ट हुई करिनियों के द्वारा जाने हुए नवयों के जूर से वहाँ के तट प्रस्य संशुक्त थे ११७। किसी स्वान पर वासित अर्थ में विशेष बढ़े हुए वर से उन्मत्त नजों से जो कि परस्पर में बुद्ध कर रहे के नव्य स्वामी के हारा जनेक त्रीन के बनों को वहाँ पर चुनित कर दिया था। १८। कहीं पर हावियों की अवित के अवल से जो क्रोध हुना उसके कारण नजों को सदेड़ते हुए सिहो के चरणों के अनुष्य नक्षां से पांचाच शिम्त हो नये वे ।११। कहीं धर वहाँ ऐसा स्थल या कि अयानक आक्रमण करने वासे सिहाँ के नासूनों से यूक्त इप्थियों के अन्दन की कानि से सम्पूर्ण बन पूरित होरहा था।२०। बद्धपादों के द्वारा कलपूर्वक जिनके केसर खीच लिए सबे हैं उनके परम बादन जन्म से कहीं कहीं पर पर्वत को नम्मोर मुकाएँ को सब बेखमान भी ।२१) ु

संरवधानेकविद्यसक्तं क्ष्यंस्यूयपै. । इतरेतरसंसरं विश्वभग्नद्यस्थाचित् ॥२२ गिरिक् वेषु सकीडत्करिणीमद्विपं ववन्ति । करेणुमाद्रवन्मक्तग्राकतितकाननम् ॥२३ स्वपित्सहमुख्यवासमस्त्यूर्णंदरीगतम् । गहनेषु गुद्रवाससामकविद्दरन्मृगम् ॥२४ कंटकवित्रद्यांमूललोमन्युटनकातरै । कोदिनं चमरीयूपैमंदमंदविचारिभि. ॥२४ गिरिकदरमसक्तिन्तरीममुदीरितं ।
सतालनादैवितंशृंताशेषदिगामुखम् ॥२६
अरभ्यदेवताना च चरंतीनामितस्ततः ।
अतक्तकरगनिवन्तचरणाकितभूतत्तम् ॥२७
मयूरकेकिनीशृदे मगीसमधुरस्वरे ।
प्रवृत्तमूरां परितो विततोदग्रविद्या

किमी स्थल पर संरक्ष बहुत से जबरों के द्वारा प्रमक्त रीखों के बुध पतियों के आतम में एक यूमरे के साथ संबर्ध में जिलाएँ अन्त हो नयीं जी ।२२। कहीं पर पर्वत की कुञ्जों में करिनियां की बाएँ कर रही भी जीर वहाँ पर कोई करी नहीं या तब करेलू पर मत्तनज बौड़कर वसे जा रहे वे इस प्रकार से वहाँ कानन समाक नित वा ।२३। कहीं पर वहाँ ऐसा भी वस का कहाँ पर सोते हुए सिहों के मुखों के क्वासों की बायु के सैकड़ों नुहाएँ पुरित हो रहीं भी और बनों में बड़े भारी अब के कारण शृग्यण शक्कित होकर ही विहार कर रहे ने 1२४। किसी जगह पर वह वन चँवरी बौओं के हारा क्रीड़ाकास्थल बनाहुसाबाजिनके पूँछों में कटि जने हुए वे और जनसे भोम टूट गये थे। जिसके कारण ने चयमीत होकर मन्दर्गत से विष-रज कर रही भी ।२५। कहीं पर गिरिकी कन्दराओं में से सक्त किन्दरियों के समुदाय वे और उनके द्वारा कहे हुए नास के नावों तवा नीतों से सभी दिनाएँ पूरित थीं ।२६। उस महान् भिरि पर का बन इधर-उधर विचरण करती हुई अरम्य देवताओं के चरणों में मने हुए महावर के रस से वह मूतम घरणों के चिट्नों से अक्टित हो रहा या ।२७। सङ्गीत के मधुर स्वरों ते समस्वित मयूर-मयूरियों के सुच्या जननी वस्तों को फैलाव्यक कहीं पर **मानन्द पूर्वक नृत्य कर रहे वे ।२**४।

रामो मितमता श्रष्टस्तपसे च मनो दर्छ । शाकमूलफलाहारो नियत नियतेष्ठियः ॥२६ तपश्चवार देवेशं विनिवेश्यास्ममानसे । भृगूपिष्टमार्गेण भक्तपा परमया युतः ॥३० पूजयामान देवेशमेकायमनसा नृप । भनिकेत स वर्षासु तिजिरे जलसंध्यः ॥३१ ग्रांष्मे प्रवाग्निमध्यस्य स्थवारं वे तपश्चिरम् ।
रिष्टिनिनिस्य कामादीन् मिष्ट्कं विश्व च ।।३२
इ.हे रन्द्रे विश्वधीस्तापदोत्तेरलाकृतः ।
यमे. सनियमैण्वैव जुद्धवेह समाहितः ।।३३
वशीचकार पत्रनं प्राणायामेन देहमम् ।
जितप्रासनो मौनी स्थिरचितो महामुनिः ।।३४
वशीचकार चाक्षाणि प्रस्माहारपरायणः ।
धारुणाभिः स्विरीचके मनश्चलमास्मवान् ।।३४

ऐसे जनेक परय मनोरक इक्यों से परिपूर्ण जस हियबान् शिरि पर एक आश्रम अपना बनाकर मतिमानों में परमधीक राम ने तपन्या करने का भन में विचार किया वा और वह तपस्चर्य करने के लिये नाकों तथा मुनों कै आहार करने बाना होकर नियन इस्ट्रियों बाला बन क्या था। २१। उसने देवेज भगवान् क कूर को अपने मन में विनिवेशित करके तपस्या की थी। भ्गुमूर्ति ने जी भा मार्गे बताया का उसी के अनुसार वह परमाधिक शक्ति में युक्त हो तथा था।३०। ये तृष ! उसने एक निश्व मन से देवेश्वर की पूजा की बी। नवां काल में भी वह विना कहीं पर आध्यम प्रहण किये हुए जूले में तप करते लगाया और जिलिए मध्यू में भी अस में स्थित रहा करता ।३१। प<sup>्र</sup>म्म में पाँच अस्तियों के मध्य में बैठा रहता था। इस रीति से राम के तप किया वा और विरकाल वह तपक्वर्याको की। जितमें वह कर्नियों का विधूनन करके काम क्रोध-लोग-मोह बादि कत्र औं को भसी भाँति बीत लिया या १३२। जिनमें भी मीत-डच्य जादि इन्ह हैं इनके उसकी दुक्ति उद्गे-जित नहीं होनी भी और वह ताप के दोनों हे कभी व्याकून भी नहीं होता मा। यभी और नियमों के द्वारा उसका देह परम भूख नातमा वह बहुत ही समाहित रहता था ।३३। उसके देह में जो बाबू का उसकी उसने प्राचा-यामों के द्वारा अपने वस में कर सिधा था। वह महान् मूर्ति भौनक्षारी-पदमासन को जीत सेने वासा और परम स्वित जिल बाजा वा 13४। प्रश्या-हार में तत्पर रहकर उसने अपनी समस्त इन्डियों को अपने वस में कर मिया का । आत्मवान् उत्त राम ने आर्थानों के द्वारा परम कन्यस तथा प्रमाणन कील बलवानु मन की भी स्विर कर निया का जो कथी भी साम्रा-रेण वा काबू में नहीं आदा करता है।३५।

ध्यानेन देवदेवेशं ददर्शं परमेश्वरम् ।
स्वस्थांत करणो मैतः सर्ववाधाविविजितः ॥३६
चित्रयामास देवेश ध्याने दृष्ट्वा जगद्गुष्टम् ।
ध्येयावस्थितिचतातमा निश्चलेंद्रियदेह्वान् ॥३७
आकालाविध सोऽतिष्ठित्निवातस्थप्रदीपवन् ।
तपंश्व देवदेवेशं ध्यायश्च स्वमनीषया ॥३६
आराध्यदमेयात्मा सर्वभावस्थमीश्वरम् ।
सतः स निष्फल रूपमेश्वरं यन्निरजनम् ॥३६
पत्रं ज्योतिरिविश्यं यशोगिध्येयमनुत्तमम् ।
नित्यं शुद्धं सदा शातमतीद्रियमनौगमम् ।
बानदमात्रमचलं ध्याप्ताशेषचराचरम् ॥४०
चित्रयामास तद्रपं देवदेवस्य भागंवः ।
सुविर राजशार्द्शं सोऽहभावसमन्वितः ॥४१

स्थान के द्वारा राम ने वेवों के भी देवेश्वर भगवान् कक्कर का दर्शन प्राप्त कर विया या । उसका अन्तः करण परम स्वस्य या तथा वह सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित या ।३६। इन बगर्गुर को स्थान में देखकर उसने देवेश्वर का चिन्तन किया जा। यह अपने ध्येय प्रभुमें अद-स्थित वित्त और भारमा बासा था। उसकी इन्द्रिया और बेह निक्थल के ।३७। बहु अपने कास की क्षविध तक निर्वात स्वान में दीपक के क्षमान वहाँ पर स्थित रहा था। यह अपनी बुद्धि से देवदेव का जप तथा क्यान करता हुमा वहाँ पर स्थित या ।३८। उस अमेव भारमा बासे ने सब मानों में स्थित इतिकर की आराधना की भी। इसके अनम्तर उस प्रभुका जिन्तन किया भा जो फल रहित रूप है—ईश्वर और जा निरंजन है ।३६। जो परम ज्योति इबक्य अचिन्तनीय-योगियों के द्वारा ब्यान करने के थोग्य और सर्वोत्तम है। को नित्य जुद्ध, सदा ज्ञान्त-इन्द्रियों की पहुँच से परे और उपसा से रहित है। जो केवल जानन्य के स्वरूप बाला अवल और समस्त बर और अबव में ज्याप्त है।४०। ऐसे देवों के देवें के उस रूप का उस भागेंव ने हे राज शादुंस ! बहुत समय ध्यान किया वा और वह सोऽह भाव में समन्दित हो गया 🖜 अविद् ध्येव और ध्याता की एक रूपता हो गयी थी।४१। 🕸

## परशुराम परीक्षा

तपस्वनं नदा राममेकाग्रमनस भवे ।

रसस्येकानिरतं नियन शंसितवतम् ॥१

श्रुत्या तमृष्य सर्वे तपोनिधू तक्ष्मपाः ।

ज्ञानकर्मवयोवृद्धा सहातः शंसितवताः ॥२

रिहेशवः समाजग्मुः कृत्युत्वमन्विताः ।

ख्यापयंतस्तपः श्रेष्ठ तस्य राजन्महात्मनः ॥३

भृग्विवक्षतुत्राबानिथामदेवमृकडवः ।

संभावयंतस्ते राम मुनयो वृद्धसमताः ॥४

आजग्मुराश्रमं तस्य रामस्य तपसस्तपः ।

दूरादेव महांतस्ते पुण्यक्षेत्रनिवासिमः ॥५

गरीमं सर्वेलोकेषु तपोऽग्घ ज्ञानमेव ॥।

प्रशस्य तस्य तं सर्वे प्रययुः श्वं स्यमाश्रमम् ॥६

एवं प्रवर्ततस्तस्य रामस्य भगवाकिछवः ।

प्रसन्नचेता नितरो बभूव नृपसत्तमः ॥।

भी विस्तिश्वी ने कहा - उस समय में भगवान् शिव में एकाप्र मन वाले - एकान्त में एक निष्ठ होकर निरंत रहन वाले - नियस और संसित यत से युक्त उस नगस्यों राम का अवण करके तम से निष्ठूंत कल्मन वाले ऋषियों ने जो ज्ञान और कभी में वृद्ध महान् और शंसित व्रत थाले वे सभी वर्शन की इच्छा वाले हुए थे।१-२। देखने भी इच्छा से समन्तित ने सब महान् आत्मा वाले उस मुन्हल वाले वहाँ पर आये थे। हे राजन् ! ने सब महान् आत्मा वाले उस राम की परम खंड लग का वर्णन भरने वाले थे।३। बड़-बड़े सुनियों के द्वारा समत भृगु - मांत्र - क्रियु - जावालि-बामदेव और मुकण्डू सब छस राम की प्रभक्षा करने वाले थे।३। तपस्या का सपन करने वाले उस राम के आश्रम में सब समागत हुए थे। ये सब बहुन महान् और पुष्प केव के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहाँ आये थे।३। समस्त लोकों में यह तप बहुत बड़ा उत्तम है और जोर जोर भी है। इस रीति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की बी और फिर ने सभी अपने-अपने आश्रम का खले गये थे।६। हे तृथों

में श्रेष्ठ । इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए राम के ऊपर भगवान् शिव बहुत ही प्रमन्त चित्त वाले हो गये वे ।७।

जिज्ञासुस्तस्य भगवान् भिक्तमात्मिन शङ्करः ।
मृगव्याधवपुभूं त्वा ययौ राजस्तदतिकम् ॥ द्व भिन्नाजनचयप्रख्यो रक्तांतायनलोचनः । शरचापधरः प्रांशुर्वज्यसंहननो युवा ॥ ह उत्तुं गहनुबाह्वसः पिंगलक्ष्मश्रुमुद्धं जः । तांसिवज्ञवसागधी सर्वप्राणिबिह्सिकः ॥ १० सक्षटकुलतास्पर्शक्षतारूषितिवग्रहः । सासृक्संचर्वमाणक्च मासखडमनेकशः ॥ ११ मासभारद्वयालंविविधानानतकधरः । आरुजस्तरसा वृक्षानूष्ट्वेगेन संघशः ॥ १२ अप्यवत्तं त तं वेषां पादचारीव पर्वतः । आसाद्य सरसस्तस्य तीरं कुसुमितद्वमम् ॥ १३ न्यदधान्मासभारं च स मुले कस्यचित्तरोः । निषसाद क्षण तत्र तरुक्छायामुपाश्चितः ॥ १४

है राजन्! मगवान् शकर अत्मा में उसकी मक्ति के विषय में आनने की इच्छा बाले होकर पशुओं के व्याप्त का रूप आरण करके उस राम के समीप में गये थे। दा तब व्याध के स्वरूप का बर्णन किया जाता है—वह पिसे हुए अञ्चन के डेर के समान इंड्य वर्ण वाला था। उसके बड़े और साल वर्ण के नेम ये —वह मर और चाप प्रनरण किये हुए या—सम्बे कव वाला तथा वका के समान सकत गरीर वाला और युवा था। है। उस शबर के बाहु-कन्धे और ठोडी ऊँचे थे तथा उसके माथे के केम और मूँछें पिँ इल वर्ण के थे। वह मांस, विस्त और वसा (चर्ची) की गन्ध बाला था अर्थां उसके भरीर से बुरी गन्ध आ रही थी। वह सभी प्राणियों की हिसा करने वाला था। १०। काँठों के समुदाय के निचन्तर स्पर्ण करते रहने से बहुत से अतों के होने कारण उसका गरीर क्षित था। वह दक्षिर के शहित अनेक मांस के हुन का वाला या। इसकी याना रहा था। ११। याना के भार से जो कि उसके दोनों और लवा हुआ था उसकी गरहन मुख नीचे की और झुकी हुई थी। बहुत

बहे वेग से युक्त तेजी के साब जानने से वृक्षों के समूह को वह हिलाता हुआ जात रहा था। १२। वह परों से गमन करने वाले पर्यंत के समान ही उस स्थल पर उपस्थित ही मया था। वह पृथ्यों से समन्वित उस सरोबर के तट पर समागत हुआ था। १३। उसने किसी वृक्ष की जड़ में उस मांस के मार को उत्थार कर रख दिया वा और कुछ क्षणों के लिए वहां पर उसने बृक्ष की छाया का आस्त्रय ग्रहण किया वा। १४।

सिन्छंतं सरसस्तीरे सोऽपश्यद्भृनुनंदनम् ।
ततः स शीक्षमृत्थाय समीपमृपमृत्य च ॥१६
रामाय सेषुचापाम्यां कराभ्यां विद्धेंऽजिनम् ।
सजलाभोदसन्नादगंभीरेण स्वरेण च ॥१६
जगाद भृगुशाद्दं लं गुहांतर्रिवसपिणा ।
तोषप्रवर्षथ्याधोऽयं वसाम्यस्मिन्महावने ॥१७
ईगोऽहमस्य देशस्य सप्राणितस्वीरुधः ।
चरामि समिन्तातमा नानासत्वामिषाशनः ॥१६
समक्षा सर्वभृतेषु न च पित्रादयोऽपि मे ।
अभक्ष्यागम्यपेयादिन्छंदवस्तुषु कुत्रचित् ॥१६
हत्याहत्यविधौ शैव न विशेषितधीरहम् ।
प्रपन्नो नाभिगमन निवासमपि कस्यचित् ॥२०
शक्षस्यापि वलेनाहमनुमन्ये न संशयः ।
जानते तद्यथा सर्वे देशोऽयं मदुपाश्रयः ॥२१

उस महान् भयकुर स्वरूपवान गकर में वहाँ पर सरोवर के तट पर ध्यान में बैठे हुए उस भृगु नन्दन को देखा था। इसके उपरान्त वह बहुत गीझ उठकर उस राम के समीप में आ गया था। १५। उसने राम के लिये वाण और वाप से युक्त करों से अञ्जलि की थी और जल से परिपूर्ण मेध के समान परम गम्मीर स्वर से उस मृगु शादूं ल से कहा था जो कि स्वर पर्यंत की गृहाओं में फैल गया था। मैं तोष-प्रवर्ष ध्याध हूं और इसी महा-वन में निवास किया करता हूं। १६-१७। इस स्थल के समस्त प्राणी और बनस्पतियों का मैं स्वामी है। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला मैं समस्ति और नातमा नाता है और यहाँ पर सम्बरण किया करता है। १००१ में सम प्राणियों के साम समान व्यवहार करने वासा है और मेरे कोई भी माता-पिता आबि नहीं है। मैं कहीं पर भी अभवय-अगस्य और अपेय आदि करतुओं में स्वतन्त्रता से उनका सेवन करने वाला है। १९। कृत्य और अकतं क्य कार्यों भी विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुद्धि नहीं है। किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं है। एक। इन्ह्र के भी अन्य से मैं महीं हरता है—इसमें लेकमान भी संस्थ नहीं है। सभी कोण इस बात को भली माति जानते हैं कि यह स्थल मेरे ही जाअथ बाला है सर्वीद यहाँ पर केवल मैं ही रहा करना है। २१।

तस्मान्त किविदायाति समाजानुमति विता ।

श्रयेष सम वृतान्तः कारस्त्येन किथनस्तक ॥२२
स्वं च मे बृहि तत्त्वेन निजवृत्त्राक्षेयतः ।

कम्यवं कस्मादिहायातः किमर्चमिहाधिष्ठितः ।

उद्यतोऽन्यत्र वा गंतुं कि वा तव चिकीषितम् ॥२३
विस्व्य उवाच-इत्येवमुक्तः प्रहसस्तेन रामो महाद्युति ।
तृष्णीं क्षणमिष स्थित्या दध्यौ किचित्रवाङ्मुखः ॥२४
कोऽयमेव धुराधवं सज्जांभोदनिस्वनः ।
वयीति च गिरोऽत्यचं विस्पष्टाचंपदाक्षराः ॥२५
कि तु मे महतीं शंको तनुरस्य तनोति वै ।
विजातिसंश्रयत्वेन रमणीया यथा शराः ॥२६
एवं चित्यतस्तस्य निमित्तानि शुभानि वै ।
वस्तृभूवि देहे च स्वाभि तार्यदान्यत्वम् ॥२७
ततो विमृत्य बहुणो मनसा भृतुपुंगवः ।
उवाच शनकेव्यक्षि वचनं सून्ताव्यस्य ॥२०

इस कारण से मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा बुलान्त हैं जो पूर्णनया तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है।२२। और अब आप अपना पूरा हास तास्थिक रूप से मुझे बतसाइए। आप कौन हैं--- किस कारण से यहाँ पर समागत हुए हैं और किस प्रयोजन की सिद्धि के लिये यहाँ पर समिधिष्ठित हो रहे हैं? अववा यहाँ से किसी अन्य स्वान में जाने के समुखत हैं अववा आपकी क्या करने की इच्छा है। २३। भी विस्ष्य जी ने कहा—जब उसके हारा इस प्रकार से कहा गया सो महान खुति से सम्पन्त राम ने हँसकर एक अज के लिए चुप होकर कुछ नीचे की ओर मृख करके जिन्तन किया था। २४। उसने अपने मन में विचार किया था कि यह दुराधर्व कीन है जिसकी अविन सजल मेच के सहस है और जिसके स्थ्यव्द सर्व थाने पदों से युक्त वाणी बोसता है। २५। इसका बपु मेरे हृदय में बहुन विधिक सकूत समुख्यन्त कर रहा है। यह विजातीय है और नीच जाति का समाध्यय पाकर भी इसका नरीर कर की ही माँति परम रक्षणीय है। २६। इस तरह से जिन्तन करते हुए उसको परम सुभ निमित्त हो रहे थे जो धूमि में देह में अपने अधोड अब के लिये पूर्ण क्य से प्रहान करने वाले थे। २७। इसके समन्तर संस घुमु कुल में बेच्छ ने मन से बहुत बार विधार करके धीरे से जम ध्याध से सूनृत अक्षरों वाले बचन कहे थे। २०।

आमदण्योऽस्मि भन्ने रामो नाम्ना तु भागंवः ।
तपण्यतुं मिहायातः सांप्रतं गुरुणासनान् ।।२६
सपसा सर्वलोकेणं भक्त्या च नियमेन च ।
आराधियतुमस्मिन्तु चिरायाहं समृद्यतः ।।३०
तस्मारसर्वेण्यरं सर्व गरण्यमभयप्रदम् ।
तिनेत्र पापदमनं शक्तुरं भक्तवत्सलम् ।।३१
तपसा तोषयिष्यामि सर्वज्ञं त्रिपुरांतकम् ।
आश्रमेऽस्मिन्सरस्तीरे नियमं समुपाधितः ।।३२
मक्तानुकंपी भगवान्यावत्प्रत्यक्षतां हरः ।
उपैति नायदवेव स्थास्यामीति मतिमंगः ।।३३
सस्मादितस्त्वयाद्यंव गन्तुमन्यत्र युष्यते ।
न चेद्भवित मे हानिः स्थक्तेनियमस्य च ।।३४
माननीयोऽध बाहं ते भक्त्या देशांत्रगतिथिः ।
हत्रनिवासमुपायातस्त्रपस्ती च तथा मुनि ।।६५

भापका करूपाण हो—मैं जमदन्ति का पूत्र नाम से मैं प्रार्शय राज है। इस समय में मैं अपने गुरुदेव के आदेश से वहाँ पर तपरचयाँ का समा-भरज करने के ही सिए जाया है। २१। शपस्या-भक्ति और नियम से इस पर्गत पर सर्वलोकेश्वर की बाराधना करने को चिरकाल के लिये में समू-थत हुआ है।३०! इस कारण से सर्वेश्वर-सबकी रक्षा करने वाले-अभय के देने वाले -समस्त पापों के दमन ,करने वाले--अपने मक्तों पर वात्सत्य रखने वाले तीन नेत्रों से समन्वित भगवान् मकूर को मैं प्रसन्न करूँगा ।३१। मैं अपने तप के द्वारा सर्वेश भगवान् कियुरारि को को सन्तुष्ट करू गा मैं इस सरोवर के तट पर स्थित आध्यम में नियम से समुपाश्रित हुआ है 1३२। अपने भक्तों पर अनुकस्था करने वाले सगदान् सकूर जब तक प्रस्थका मुझे दर्शन नहीं देते हैं तब तक मैं यहीं पर स्थित रहेगा—यदी मेरा विचार हैं ।३३। इस कारण से आप यहाँ से महीं जाते हैं तो मेरे अपने कृत्य में और नियम में हानि होती है 13४। अथवा यों समझ लीजिए कि मैं अन्ध देश से आया हुआ आएका एक अतियि है अतएव ११ कि से मैं आएका माननीय होता है। मैं आपके ही अपने निवास स्वल में उपगत हो गया है जो कि मैं एक तपस्वी तबा मुनि है ।३४।

त्वसिनिधी निवासी मे भवेत्पापाय केवलम् ।
तव चाप्यसुखीदकं मत्समीपनिषेवणम् ।।
सिन्दं मदाश्रमीपति परिचंकमणादिकम् ।
परित्यक्य सुखी श्रूया लोकयोक्श्रयोगिष ॥३७
विसक्ठ जवाच—इति तस्य वचः श्रुत्वा स भयो भृगुपृंगवम् ।
उवाच रोषताश्राक्षस्ताश्राक्षमिदमृत्तरम् ॥३०
बह्मत् किमिदमत्यर्षं समीपे वसित मम ।
परिगईयसे येन कृतच्नस्येव सांभ्रतम् ॥३६
कि मयापकृतं लोके भवतोऽन्यस्य वा ववचित् ।
अनागस्करिणं दतिं कोऽवमन्येत नामनः ॥४०
सन्निधः परिहर्लंक्यो यदि मे विप्रपृंगव ।
दर्शनं सह संवासः संभाषणमभाषि च ॥४१

भायुष्मताञ्चनं वास्मावपसर्गस्यमाश्रमात् । स्वमंत्रमं परित्यस्य क्वाहं यास्य बुद्धितः ॥४२

आपके नजीय में बेपा निवास होता केवल काम के ही लिए होता और आपका भी मेरे निकट रहना भांबध्य में जमुख देने बाला ही होना अवन्ति मेरे ममीप में रहते से आपको भी कट्ट ही होगा । १६। ऐसे आप मेरे आयम के भवीप में इचर-उक्तर चूमने-फिरने के चढ़ काटने की रवानकर आप की बोनों लोकों में भूबी होड़ ? 1201 वशिष्ठ जी ने कहा— उस दास के इन बचनों का श्रवण करके वह रोध ने नाम नेवों को करके रख नेवों बाबे मृत् बोष्ठ से यह जलर देने हुए वहा ।३८। हे बहुान् । येरे समीप में रहने की जाय इतनी अधिक अब क्यों इताहै कर रहे हैं जैसे कोई कुनक्त किया करता है।३३। मैंने इस भीक में अराजा अवना कही पर बच्च किसी का क्या अपकार किया है ? जो पाप था अपराध नहीं करने वाला है उलका नाम ने ही कीन भगमान किया करता है अवदि ऐसा नो कोई भी करता है ।४०। हे भेग्ड निव विदेश गरियों मेरा समीप में रहता हटाना है और मेरा वैकाना- नाव में वालांशाय और एक बगह वर ताक रहना भी कुर करना ै तो आयुष्धाम् आयको इसी समय में इस अध्यम में जपसूरण कर जातर पातिए । मैं तो मृत्कित है और अपने निवास श्वास का परिस्थास करके कहाँ पर जंध्जैंगा ।४१-४२।

न्वाधिवासं परित्याध्य जवता कोदित कथन् ।

इतोऽत्यस्मित् विस्थासि दूरे वाह विशेषत् ॥४३

गम्यतां भवताऽत्यत्र स्थीयतामश्र केण्ड्या ।

ताह जालियतुं अवयः स्थानावस्मात्कव्यत्त ॥४४

विनिष्ट उवान-त्यक्तुस्था वचनं तस्य किविस्कोपनमस्थितः

तमुवाभ पृत्रवीतपमिदं राजन्युगुद्रहः ॥४५

स्थाधजातिरिथ करा सर्वसस्वभयावहा ।

भानकर्मरता नित्यं धितकृता सर्वजेत्भि ॥४६

तस्या जानोऽसि पापीयात्मवंप्राक्षिविहिनकः ।

स कथं न परित्याच्य मुक्ते स्यास्तु नुभेते ॥४७

शरीरत्राणकारुण्यास्समीपं नोपसपंति । यया त्वं कंटकादीनामसहिष्णुतया व्यवाम् ॥४३

व्यापने अपने स्थान को जो कि आबात का स्वक्त है मुझे कैसे प्रेरित किया है ? मैं तो बहाँ से विशेष पूरी पर नहीं जाऊँगा ।४३। आपको ही अस्य स्वान में वसे जाना काहिए अवना इच्छा से यहाँ पर स्वित रहिए। मैं तो इस स्थान से किसी भी प्रकार से भेजा नहीं जा सकता है।४४। वसिष्ठ वी ने कहा--- उस कवर वेबधारी के इस बचन का अवन करके वह भृगुकुल के उद्वहन करने काले राम की कुछ कोध का गया जा और है राजन् । राम ने उससे यह शायय फिर कहा जा । हथा यह ज्यास की जो जाति है वह बहुत ही कूर है और समस्त प्राणियों को भय देने बाधी है। यह जाति नित्य ही दुष्ट कर्मों के करने वाशी होती है और सभी जन्तुओं हारा यह धिनकृत है। ४६। उसी न्यास जाति में तूमने जन्म बहुण किया है अतः अप समस्त प्राणियों की हिंसा करने वाले अधिक पापी हैं। हे बूच्ट बुद्धि बाले ! बहु बाप सुजर्नों के द्वारा कैसे नहीं परिश्वाय करने के बोस्य होते हैं ? ।४७। इस कारण से अपने जायको विशेष हीन व्यक्ति वाला समझ कर यहाँ से जीघा ही जन्य किसी स्वानमें वने जाओ। इस विवय में अग्निक सोच दिचार करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए।४०। बपने सरीर के परित्राण करने की दया ने मेरे समीप में नहीं जाते हो क्यों कि आपको कष्टक आदि की व्यथा है जसको जाप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने दुख के ही समान दूसरे प्राण धारियों का दुःव हुआ करता है।४३।

तयाज्येहि समस्तानां प्रिया प्राणाः करीरिणाम् ।

व्यया वामिहतानां तु विद्यते भवतोऽन्यया ।।५०

व्यया वामिहतानां तु विद्यते भवतोऽन्यया ।।५०

व्यया वामिहतानां तु विद्यते भवतोऽन्यया ।।५०

एतदिवद्वाचरणान्नित्यं सदिभविगहितः ।।५१

वात्मप्राणाभिरक्षायं त्वमभेषत्ररीरिणः ।

हिन्ध्यसि कयं सरसु माध्नोषि वचनीयताम् ।।५२

तस्मान्छोद्यं तु भो गच्छ त्वमेव पुरुवाद्यम ।

त्या मे कृत्यदोषस्य हानिञ्च न भविष्यति ।।५३

न चेत्स्वयमितो गच्छेस्ततस्त्यं बलादपि ।

अपसर्पणतानुद्धिमहमुस्पादये स्फुटम् ॥५४ अणाद्धैमपि ते पाप श्रेयसी नेह सस्थितः । विरुद्धाचरणो निरयं धर्मद्विट् को सभेष्य सम् ॥५६ विरुद्धाचरणो निरयं धर्मद्विट् को सभेष्य सम् ॥५६ विरुद्धाचरणो निरयं धर्मद्विट् को सभेष्य सम् ॥५६ विरुद्धाचरणे निर्माणका सम्

चनी भौति से समस्त शामधारियों को अपने प्राण परन प्रिय हथा करते हैं। ऐसा ही जपने मन में समक्ष शो। अश्य जिनका हनन किया करते हैं उनकी भी क्यथा इसी प्रकार से हुआ करती है और अन्य प्रकार की नहीं होती है। ५०। प्राचिमात्र की हिला न करना ही सनातन वर्षात् सदा है चले भाने बाला धर्म है। इसके विरुद्ध कार्यों का समाचरण करना ही नित्व सत्पुरवों के हारा बुरा माना जाता है। ५१। अपने प्राचों की व्यक्तिरक्षा के ही लिए हम सब नरीर धारियों का हनन किया करेंने। फिर आये क्यों नहीं जलपुरुवों में निन्दा को बास होंगे ।५२। है अधम पुरुव ! इस कारभ छे माप बहुत जीवा ही यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे द्वारा किए कृत्यों के बीच से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होगी। ५३। यदि आप स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते हैं तो मैं क्लपूर्वक भी स्पन्टतया तुम्हारे अपसर्पण की बुद्धि समुत्पन्त कर देता है। १४। हे पापात्मत् वहाँ पर जाही क्रम भी जापकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विरुद्ध आवरण वासा धर्म का होवी ऐसा कौन है जो तबा करवाच को प्राप्त किया करता है जबाँद ऐसा कोई भी नहीं होता है ।५५। भी वसिक्षजी ने कहा—राम के ऐसे बचनों को सुनकर मन में बहुत प्रशन्त होते हुए भी वे स्वरूपधारी भगवान् शंकर कुढ़ के ही समान उस राम से यह बचन बोले वे ।५६।

सर्वमेतदहं मन्ये व्यर्थं व्यवसितं तद ।
कृतस्त्वं प्रथमो जानी कृतः संभु कृतस्तपः ।।१७
कृतस्त्वं विलय्यमे मूढ तपसा तेन तेऽधुना ।
ध्रुव मिथ्याप्रवृत्तस्य न हि तुष्यति सङ्करः ॥१६
विरुद्धलोकाचरणः संभुस्तस्य वितुष्ट्ये ।
प्रतपरयबुधो भत्त्यं स्तवा विना कः सुदुमंते ॥१११
अथवा च गतं मेऽछ युक्तमेतदसंगयम् ।

सप्भ्य प्रकविधी संभोत्तव च संगम ॥६० रवया प्रयितृं युक्त स एव भूवने एत । संपूजकोऽपि तत्त्व स्वं योग्यो नाच विचारणा ॥६१ पितामहस्य लोकानां बहाणः परमेष्ठित । तिर्शिष्ठत्या पुतः अभूतंत्राहत्यामवाप्तवात् ॥६२ बहाहत्याविभूतेत प्रायन्त्व सञ्जा द्वित । उपदिहोऽनि तत्सनुं नोषेश्वं क्षणं कृषाः ॥६३

में वह तब पूछ भारता है तथापि जापका ऐसा निक्यव कि जनवाब् अबूर का दर्जन पाम करूंगा यह सब व्यर्व है। क्शी तो प्रवय जानी है कहाँ अनवाम् वेवों के देव जरम् है तथा कहाँ उनको ब्राप्त करने के लिए यह सुम्हारी नपन्त्रा है ? जयान् जनवान् जम्मू के प्रत्यक्ष करने के लिए कहीं जरबंधिक जान जोर विकेच नपन्या होती चाहिक क्योंकि वे सामारण नावन मैं बाह्य होने जाने नहीं हैं। आपकी शासना नवेंबा सकिक्निकर है।५७। है मुद्र ! इस समय में इस सप के द्वारा आप नवीं क्लाबित हो रहे 🖁 ? अह निज्यम है कि इस गरह ने निज्याप्रमुक्ति नामे आपने जननाम् सकुर कवी भी सन्पृष्ट नहीं होने (४८) हे मुद्धांने <sup>(</sup> सम्बु तो सोक के जानरण के सर्वणा विषद है। उनको निशेष तुष्टि के निए तुषको छोड़कर कीन सबुद्ध ऐसी बकुड़ तपस्था किया करता है अर्थात् ऐसा कोई भी नहीं करता है।५२। और अवना में जान नया और नह जिला ही संसम के युक्त है। यूज्य और पूजन की विधि में मनव मू जरम् का जीर जायका सञ्जय है।६०। आयके हाशा वनकी पूजा करना वृक्त है। वे ही समस्त भूषम में रत हैं। वनकी सभी माति पुता करने वाने जाप भी बोम्ब है--वलमें कोई लंकन नहीं है। ११। समस्त नोको के पिना वह परनेडी बद्धाजी के लिए का छेदन करके शस्त्र ने फिर बाह्य हत्या जान की वी ।६२। हे द्वित्र ? बह्यहत्या से अजिजून जरुष् नै बान अप्यको क्यरेस दिना है कि ऐसा करें। वदि ऐसा नहीं है तो जाव इस रीति है कैसे कर रहे हैं।६३।

नादारम्यनुगर्ययोगान्त्रस्ये रहस्य तेऽध्ना । तप निद्धिरमुप्राप्ता कालेनास्पीयसा युने ॥६४ प्रापोऽप मानरं हत्या नर्वेलीकैनिराकृत । त्रपोक्याजेन गहने निर्मने सप्रवर्णसे ॥६६ गुरुव्योत्म्हरूपोर्थपातकक्षपणाम च । त्रपश्चारित नानेन तपमा तरप्रणश्यति ॥६६ पानकामां कि नान्येषां प्रायश्चितानि सत्यपि । मातृदुहामवेहि स्व न व्यक्तित्वस निष्कृतिः ॥६७ वहिसालकाणो समों लोकेषु यदि ते मतः । स्वहस्तेन कव गम मातरं कृत्यानित्व ॥६६ कृत्या मातृवस योरं सर्वेलोकविगहितम् । स्वं पुनर्शिमको पृत्वा कामतोऽन्यान्विनिद्ति ॥६९ पश्यता हमतामोयं कात्मदोषजानता । वपर्याप्तमहं मन्ये परं वोयविमर्णनाम् ॥७०

मैं ऐसा मानता हूँ कि अब नमबाम् कह के तावास्त्व के सयीम से सिक्किको प्राप्त हो नये हैं। हे मूने ! यह तिक्किकी प्राप्ति बहुत ही चोड़े समय में हो जायगी।६४। बहुधा कार जाज अपनी भाता का हतन करके सभी मोर्थों के हारा निराइत हो वये हैं और तपन्या के करने के बहाने से इस निजंग वन में सबसे निरावर पाकर प्रवृत्त हो तथे हैं। ६६। युव-स्त्री और ब्रह्महत्या से अमृत्यन्त्र पाधक के बूर करने ने ।सए ही काप सपन्यवी का समाचरण कर रहे हैं सो वह पालक इस तप के कभी भी जिनह नहीं होता है १६६। अन्य प्रकार के किये हुए पातकों के निश्चित रूप से प्रायमित्रत भी हैं। आप यह समझ नेवें कि जो माता ते होई करने वाले हैं कहीं जी चनके पासकों का प्राथमिकत नहीं हैं १६६। है राग ! थदि मापको यह सम्मत 🕏 कि अहिसा के जक्षण कामा 🛭 मं है जो कि सभा शाको में माना नया 🐉 तो फिर आपने ही अपने ही हाम से अपनी नाता को कैसे कार दिया ना ? ।६०। समस्त पाकों में परमाधिक निनिद्य बोर मातः का वध करक फिर बड़े ब्रामिक वनकर अपनी इच्छा है अन्य मोगों का निर्मय निन्धा कर रहे 🖁 १६६। इस अमाम अपने दोष को दखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हैंस रहे हैं । मैं तो इस दूसरों के बाबा के विसंता को पर्याप्त नहीं मानता E Hool

स्वधर्म यद्यह त्यक्त् वा वर्शेयमधुतोभयम् ।

सिंह गहुँय मां काम निरूप्य मनसा स्वयम् ११७१

मातापितृसुतादीनां भरणायैव केवलम् ।

क्रियते प्राणिहननं निजधमंत्या मया ११७००

स्वधर्मादामिषेणाहं सकुटुम्बो दिनेदिने ।

वर्तामि साऽपि मे वृत्तिविधात्रा विहिता पुरा ११७३

मासेन यावता मे स्यान्तित्यं पित्रादि पोषणम् ।

हनिष्ये चेत्दद्धिकं तिह् युज्येयमेनसा ११७४

यावत्पोषणघातेन न वय स्थाम निदिताः ।

तदेतत्सप्रधायं त्य या मां प्रशस वा ११७६

साधु बाऽधु वा कर्म यस्य यदिहित पुरा ।

तदेव नेन कर्त्वियमापद्यपि कथचन ११७६

निरूप्य स्वयुद्धिया त्वमात्मनो भम चांतरम् ।

वहं तु सर्वभावेन मित्रादिधरणे रतः ११७७

वित में अपने बम का त्याग कर अकुतोमय अर्थात् निर्भीकता वाला होते हुए बरताय करूँ तो स्थयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निन्दित कहिए 1981 में को अपने माता-पिना और पुत्र आदि के मरण-पोषण के ही लिए केवल अपने धर्म के कारण ही आणियों का बस किया करता हूँ 1981 अपने ही धर्म होने से प्रतिदिन अपने कुटुम्ब का भरण मांस से किया करना है और यह भी मेरी बृत्ति पहिले ही विधाता ने बना दो हैं 1981 जितने मांस से नित्य ही मेरे माता-पिता और पुत्र मादि का भरण हो जाता है जतने ही प्राणियों का में हमन किया करता है। इससे भी अधिक मैं हमन करूँ तो मैं पाप से युक्त होऊँगा 1981 जितने मांस से सबका पोषण होते जतने ही प्राणियों के बात करने से हम मोग कभी भी निन्दित नहीं होने हैं। यह सबका विचार करके ही आप मेरी निन्दा करें या प्रचंसा करें 1981 अक्छा हो या बुरा ही जिसका जो कम पहिले ही विधाता ने बना दिया है वही कम किसी भी प्रकार से आपत्काल में भी उसे करना चाहिए 1981 अब आप स्वयं अपनी ही बुद्ध से मेरे कम में जो भी अन्तर हो उसका निरूपण कर लीजिए। मैं तो सब प्रकार से मिन वादि के भरण पोषण के ही कार्य में निरत रहा करता हूँ 1991

सत्यक्य पितरं वृद्ध विनिहत्य च मातरम् ।
भूत्वा तु व्यक्तिस्त्वं तु तपश्चतुं मिहागतः ॥७६
ये तु मूलविदस्तेषां विस्पष्टं यत्र वर्णनम् ।
यथाजिल्लं भवेन्नात्र बचसापि समीहितुम् ॥७६
अहं तु सम्यग्जानामि तव वृत्तमशेषतः ।
तस्मादलं ते तपसा निष्फलेन भृगूद्धह् ॥५०
सुखमिच्छसि चेत्यक्त्वा कायक्लेशशकरं तपः ।
याहि राम त्वमन्यत्र यत्र वा न विदुर्जना ॥५१

भव अपने कमीं की ओर हिष्टिपात करिए। आपने अपने परम वृद्ध पिता का परित्याग कर दिया है और अपनी आपको जन्म देकर अपने स्तनों के दुग्ध से पोषण करने वाली माता का विहनन कर दिया है। यह बुरे से बुरा कमें करके भी आप परम धार्मिक बनकर लपश्चर्यों करने के लिए यहाँ पर समागत हो गये हैं। ७६। जो लोग उनके मून के ज्ञाता हैं उनको विस्पष्ट वर्षान होता है। यह जिल्ला से कहकर वचनों के द्वारा सभी-हित करने का विषय यहाँ पर नहीं है। ७६। मैं तो आपका सम्पूर्ण आचरण भली भाँति जानता हूँ और मुझे पूर्ण उसका ज्ञान है। हे भृगुद्ध है! इस कारण से यह आपका तप निष्मल है। इसे व्यर्थ मत करने ।६०। भाई अपना सुख चाहते हो तो इस काया को क्लेमित करने वाले तप का स्याग कर दोजिए। हे राम ! अब आप किसी भी अध्य स्थान में चले जाइए जहाँ पर कि कोई भी मनुष्य आपको न जान सके ।७१।

---×---

## ।। शैवास्त्र की प्राप्ति ।।

विसष्ठ उवाच-इत्युक्तस्तेन भूपाल रागो मितमता वरः । निरूप्य मनसा भूयस्तमुवाचाभिविस्मितम् ॥१ राम उवाच-कस्स्वं बूहि महामाग न वै प्राकृतपूरुषः । इन्द्रस्येवानुभावेन वपुरालक्ष्यते सव ॥२ विविचार्षवरीरायंगुणयां क्षेत्रं शानिक ।
सर्वज्ञस्यैक ने बार्या श्रृपके किसने हरा ।।३
दन्द्री विक्रियं से श्रमा बहणी का श्रमाधिय ।
ईलानक्वयं से बहुत अध्युः सोसी गुरुणुँह ।।३
एणासक्यम श्रायो स्थाक्तित्वुमहैति ।
अनुशाबेन जानिक हृदि कका नमोति से ।।६
मायावी सनवात्मिक श्रूपने पृद्धोलम ।
को बा त्य बणुणानेन बृद्धि मां समुणागत ।।६
अब बा जगता नाथ सर्वज परमेश्यक ।
परमारमारसम्भृतिकारमाराम सनातन ।।३

धी विशिक्ष जी ने कहा हे मुपाल 'यतियाती में परम श्रेष्ठ गाय में जब इस प्रकार में कहा गया जा थे। फिर इसने अन से निरूपण करके बहुत ही विरिमत हाते हुए उसमें कहा था ११। शब ने कहा—हे महाबू जान माने ! जाप मुझे बह वंपलाडए कि आप पीन है ? आप कोई प्राकृत पुरुष तो हैं नहीं। आपका अर्गार ना अनुभाव ने इन्हें के ही समाम सक्तिम हो म्हाई।२। विचित्र अयं वाले पर्यो तो उदारता-मुक्तों की गम्भीरता की मानियों ने आपकी वाची नवंत्र की ही लखिक वर्नोहर नुनाई है पही है (३) आप का लो इन्द्र हैं -अस्तिनेव ैं—सम-धाता—वदन अववा पुनेद हैं। आप वा तो द्वीताम है-तपम बह्यार-वायु-लाग-वृत्र भीर या नुहे हैं।४। इन उत्पर बनाये हुओं में ने ही बाद कोई से भी एक हो सकने हैं—यही बहुधा वतीन होता है। बापके अनुवाध कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे हुदय में बापकी मानि वर्ती भारी जना करपरन कर रही है।५। भनवान् निष्णु बहुन बक्तिक माथाबी हैं। ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के शिवय में धवन किया जाशा है। आप बास्तव न कौन है जो कि इन जरीर को धारण करके वहाँ सनामत हुए हैं--यह जाप मुझे स्पष्टमया बत्तमाने की कृपा करें। अववा समस्त भूवनों के स्वामी सब कुछ के अपना नासान, परमध्यर हैं जो परमात्वा से ही आत्वा भी बलानि वापे मनातम बास्पराम हैं।६-५३

स्वक्छद्रवारी भववाञ्छितः सर्वज्ञगरमयः । वपुरानेन संयुक्ताः भवारश्रवितुम**हति** ॥६ नास्यस्येश्ववेत्स्योवे प्रकाशानुगतं वपुः ।

गायवंगीरहवेपेतः वाणी वीवार्यगानिनी ॥६

मन्येद्वं भक्तवारमस्याद्वानेन वपुणा हरः ।

पत्यस्तायुष्णानी सदेहोद्धमत्पश्रीस्थमा ॥१००

न केवल सदान् व्याधन्तेषां नेहित्ववाकृति ।

तत्मात् १थ नमस्तस्य मुक्ष संप्रवर्णय ॥१११

माविष्युवेत्ययीवात्ममहिमानुगुणं चपुः ।

ममस्तेकविधा शंका मुक्षेत येन मानसी ॥१२२

प्रमीद सर्वभावेत बृद्धिभोही ममाधूना ।

प्रणाणम स्वक्षपत्य महणादेव केवलन् ॥१३

प्रावंगे त्यां महाभाग प्रणम्य भिरसामकृत् ।

क्रम्स्यं में दर्णगरमान बद्धोद्यं ने मयाक्रवितः ॥१४

परन स्वच्छ-स्ता हे ताब सञ्चरम करने वाले सम्पूर्ण बनद् के न्यस्य वाले आप शाक्षात् भनवात् निक्ष है जो इस सबर के सरीर की भारक करके बहायर क्लित है। भूनों तो ऐसाही समताहै कि आप सन-वानु वरन् हो तकत है । का इस लोक में अन्य किसी का भी ऐसा प्रधाद से अनुनत नरार नहीं हो ।। है । जाति का अबै के मीरठव स युक्त और उदा-रता की नाजा कामी आपकी नाकी है। है। मैं तो अब ऐसा ही समझ रहा 🖁 कि जनवान हर हा जला के अपर बारलान्य होने के कारण से इस गरीर को बारण कर बेरी पर्राक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष श्वकृष में बपानस हुए हैं-ऐसा ही कुछ सम्बेह होना है ।१०। भाष केवल व्याख तो नहीं हैं—बहु निम्चन है नयोकि इन प्रकार की लाइनि कभी होती ही नहीं है। इस कारण ने मेरा आपकी सेवा में प्रणाम नियंतित है। अब क्रम्या अपना कारलिक स्वरूप ध्वालित की किए १९४१ केरे उत्पर अल्पन होदए और अपनी महिना के अनुक्ष बयु को प्रकट कर बीजिए जिनसे नेरे धन में को अनेक नगढ़ का नाष्ट्राएँ वर्त रही हैं, बनने मेरा फुटकारा हो काने ११२। माप पूर्व क्य से प्रसम्त हाइए और इन समय व जो निवासित बुद्धि हो रही है तथा उनके कारण वा नुस पहान् मोह उत्पन्न हो रहा है क्रमका विनाज की जिए । यह रेजन जानक सत्त्व स्वरूप के बहुक करने ही से ही बायमा

।१३। हे महाभाग ! मेरी यह वितस प्रार्थना है और में बारम्यार आपको शिर से प्रणाम करके आपसे विनती करता है कि आप कौत हैं—मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखाला दी जिए — मैं आपके लिए दोनों हाथ को ओड़क्र विनय कर रहा है ।१४।

इत्युक्त्वा तं महाभाग ज्ञातुमिच्छन्भृगृहहः ।
उपिषय तनो भूमौ ध्यानमास्ते ममाहितः ॥१४
बहुपद्मासनो मौनी यतवाक्कायमानसः ।
निरुद्धप्राणसंचारो दध्यौ चिरमुदारधीः ॥१६
सन्तियम्येदियग्रामं मनो हृदि निरुध्य च ।
चित्रयामास देवेश ध्याहष्ट्या जगद्गुरुष् ॥१७
अपश्यच्च जगन्नाथमारमसंधानचक्षुषा ।
स्वभक्तानुग्रहकरं भृगव्याधस्यक्षिणम् ॥१६
तत उन्मील्य नयने भीद्यमुख्याय भागंवः ।
दद्धं देव तेनैव वपुषा पुरतः स्थितम् ॥१६
आत्मनोऽनुग्रहार्थाय शरण्यं भक्तवस्सलम् ।
आविभूतं महाराज हृष्ट्वा रामः ससंध्रमम् ॥२०
रोमाञ्चोद्भिन्तसर्वागो हृष्यश्च प्रमुखनाः ।
प्रात पादयोभूमौ भक्तथा तस्य महामितः ॥२१

है महाभाग ! उस शवर के वेबधारों से यह इतना कहकर उस भूगू-दह ने सत्य स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए पूमि पर बैठकर वह परम समाहित होकर ध्यान में संलग्न हो गया था ।१६। उस उदार बुद्धि बाले ने पद्मासन बौध जिया था और भौन होकर बाणी-शरीर और मन को संयत कर लिया था । फिर उसने प्राण बायु के सञ्चार का निरोध करके चिरकाल पर्यम्त ध्यान लगा लिया था ।१६। इन्द्रियों के समूह को मली भौनि नियमित करके हुदय में मन को सिश्द्ध कर लिया और फिर ध्यान को ही होष्ट से जगद्गुरु देवेश्वर का चिन्तन किया था ।१७। और फिर आत्म सन्धान की चन्नु से उन जगतों के स्वामी-अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने बाने को मुगों के सिकारी ब्याध के स्वरूप को धारण करने वाले को देखा था।१६। इसके अनन्तर अपनी आँखों खोलकर भागंध ने की घा उठकर उसी गरीरसे मंथुत और मामने स्थित देव का दर्शन किया था।४१। हे महाराज! अपने ऊपर अनुबह करने के लिए-भक्तो पर प्रेम करने वाले तथा शरण में समागत के रक्षक देवेश्वर को राम ने बढ़े सम्भ्रम के साथ प्रकट हुए देखा था।२०। उस महामित के अन्तर्भों में रीमाञ्च उद्भिन्न ही गये थे और परमाधिक हर्ष के उद्देक से आनन्दाश्रुओं से नेत्र भर नये थे। फिर भक्तिभाव से वह उनके करणों में सूमि पर उनके सामने गिर गया था अर्थात् उसने उनके बरण कमलों में साष्टाक्त प्रणाम किया था।२१।

स गद्दगदमुदार्थन सम्नमामुलया गिरा।

शरण भव शर्वेति सकरेत्यसकृत्वृप ॥२२

ततः स्वक्षप्रधृक् शभुस्तद्भक्तिपरितोषितः ।

राममुत्थापयामास प्रणामावनतः भुवि ॥२३

उत्थापितो जगद्धात्रा स्वहस्ताभ्यां भृगूदहः ।

तुष्टाव देवदेवेश पुरः स्थित्वा कृतांजितः ॥२४

राम उवाच—नभस्ते देवदेवाय सकरायादिमूत्तं ये ।

नमस्ते नीलकण्ठाय नीललोहिसमूत्तं ये ।

नमस्ते भूतनाथाय भूतवासाय ते नमः ॥२६

व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय महावेवाय मीदृषे ।

शिवाय बहुक्ष्पाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥२७

गरणं भव मे शर्वं त्वद्भक्तस्य जगत्पते ।

भूयोऽनन्याध्ययाणां तु त्वमेव हि परायणम् ॥२६

है मृप ! उस राम ने सम्झम से समाकुलित वाणी से गद्गद कण्ठ होकर इन प्रभु से कहा था और बारम्बार हे सर्व ! आप मेरे रक्षक होइए ऐसी प्रार्थना की थी। २२। इसके अनन्तर अपने स्वरूप को धारण करने वाले शम्भु ने राम की मिक्त के भाष से परम सन्तुष्ट होते हुए भूमि में प्रणाम करने में पड़े हुए उसको उत्पर अपने कर कमलों से उठा लिया था। २३। अस्तु के धाना के द्वारा अपने ही करों से वह भृगुद्धन अपर उठा लिया गया वा । फिर उस राज ने उनके समक्ष में स्थित होकर हाय बोड़कर उन देव-देवेक्थर का स्तवन किया था। १४% राज ने कहा—देवों के जी देव आदि मूर्ति भववान जड़र के सिन्न नेरा ज्ञान स्वीकार हो। गर्थ---वरक्तान्त और जावनन प्रभु कम्भू के लिए नेरा वारम्वार प्रणाम है। २४% नीसक्ष्ठ और तील-लोहित मूर्ति वाने के सिए वेरा अनेक बार प्रणाम निवेदित है। आप तो भूगों के नाव हैं ऐसे मूतवास आपके लिए वेरा वारम्वार प्रणाम है। २६। आपका स्वक्ष अस्त है और अव्यक्त की है ऐसे महारेश---मीझ्---विव--चिनेत्र जीर अनेक क्ष्य वाले रेनेक की देवा में वेश वारम्वार प्रणाम स्वीकार हो। २०। हे जनत् के स्वामित् ! हे जर्व ! आपके ही वरणों में भित्त रखन वाले वेरे आप रक्षक हो बाइए। जो किसी जन्म देव का समा-व्यवहरून न कर आपके ही बरणों था आध्य नेते हैं वे जनस्य कक्त होतें हैं उनके सिए आप हो परायम हैं। २०।

यन्मयाऽपकृत देव दुरुवतं वापि शकर। अजानता रवां भगवन्यम तस्कतुमहँसि ॥५६ अनन्यवेद्यरूपस्य सङ्ग्राविमह क पुमान् । स्वामृते तब सर्वेण सम्बक् जक्तीति वैदिनुय ।।३० तस्मात्वं सर्वभावेन प्रसीद मम शंकर । नरन्थः स्ति मे गतिरत्भयं नभी भूयो नमी नम ।।३१ वसिष्ठ उदान-इति संस्तूयमानस्तु कृताजलिपुट पुरः । निष्ठंतमाह भगवान्त्रमन्नात्मा जगन्मयः ॥३० भगवानुवाभ-प्रीतोऽस्मि भवते तात तपसाऽनेन सांप्रतम् । भवत्या भेवानपायिन्या हापि भागंबससम् ॥३३ दास्ये वाधिमत सर्वे भवते हु स्वया युतम् । भक्तो हि में स्वमत्यर्थं नात्र कार्या विचारणा ॥३४ भयेत्रावयत सर्वे हृदि यनेऽछ वर्तातः। सस्माद्ववीमि यस्वाह् सस्कुरुप्याविशंकितम् ॥३४ हल भूर ! मैंने जो भी कुछ अपकार किया हथ बना जापके प्रति मैंने को बुरे जन्दों का प्रयास किया का यह मेरे अक्षान के कारण से ऐसा हुआ वा श्योंकि में आपको नाम नहीं राया वा। उस सबको नाम जमा करने के योग्य होते हैं। २१। जनम्य वेश रूप वासे जापके सङ्भाष की कीन-सा पूरव हे सबँब ! जोर आपको भने प्रकार के जान सकता है अवति कोई भी नहीं जानता है।३०। है सकूर। इस कारण है आप सर्वभाव से मेरे क्रपर प्रमन्त हो बाइए । बापके विना घेरी बन्द कोई भी गति नहीं है बर्भात् मेरा उदार केंबल बाप ही कर सकते हैं अतएव जापके लिए मेरा पुनः बारम्बार नमस्कार है ।६१। थी वसिक्वनों ने कहा—इस प्रकार से क्षामने स्थित हो कर को नों करों को जोड़े हुए यह स्तुनि कर रहा था। जनस्मन प्रसम्ब आत्मा काले कमकान् ने उनने कहा का ।५२। जनवान् ने कहा— हे ताल । अब आपकी इस तपश्चक से अत्यक्ते क्रमय में बहुत प्रसक्त 🖁 । है जार्गबों में परम भेष्ठ ! मैं आपकी अन्पानिनी मंक्ति से अत्यक्तिक प्रसन्त है।३३। जो भी आपने अपने सन्द में निचार रन्छ। है वह सभी कुछ मैं आपको दे रहा दूँगा। आप भेरे बहुत ही अधिक प्रिय सक्त हैं--इसमें कुछ जी सभय बामी बात नही है।३४। इस समय में जो भी कुछ कापके हुबब में है यह मुझे सभी अवगन है अर्थात् उस सबकी मैं मनी महित **बानता है। इसी कारण से मैं आपको बत्त्माता है और जाय कोई भी** विशेष में द्वा न रखते हुए वहीं करिए ।३५।

नाम्त्राणां क्षारणे वस्स विद्यते शक्तिरद्य ते ।
रीवाणां तेन भ्योऽपि तपो भोरं समावर ॥३६
परीत्य पृथितीं सर्वा सर्वतिर्थेत च कमान् ।
स्नात्या पवित्रदेहस्त्यं सर्वाण्यस्थाण्ययाप्स्यस्मि ॥३७
प्रत्युक्तान्तदंधे देवस्तेनं च चपुणा वित् ।
रामस्य पण्यतो राजन्त्रणेन भवभागहत् ॥३६
अतिहिते अगन्ताचे रामो नत्या तु शंकरम् ।
परीत्य वसुष्ठां सर्वा तीर्यस्थानेऽकरोगमन ॥३६
ततः स पृथिचीं सर्वी परिक्रम्य यथाकमम् ।
चकार सर्वतीर्येषु स्नान विधिवदारम्बान् ॥४०
तीर्थेषु क्षेत्रमुक्ष्येषु तथा देवास्मेषु च ।
पितृ न्देवांक्ष्य विधिवदत्यंगदनवित् ॥४१

उपवासनपोहोमजपस्नानादिसुकियाः । तीर्थेषु विधिवस्कुर्यन्यरिचक्राम मेबिनीम् ॥४२

हे बरस ! आज आपके जन्दर जस्त्रों के धारण करने की अस्ति नहीं
है। ये सब रीत अस्त्र हैं। इससे जाप फिर भी परम थोर तप का समाचरण कीजिए। इस सम्पूर्ण भूमण्डल पर भ्रमण करके क्रम से समस्त तीर्ष स्थलों में स्नान कीजिए। फिर बब आप पिंच करोर नाले हो जाँगों तो जाप सभी अस्त्रों की जात करेंगे। ३७। इसना यह कर देवेग्वर विम् उसी करीर से वहाँ पर अस्तिहित हो गये थे। हे राजन् । राम यह देख ही हो गये थे। इस जगत् के स्वामी के अस्तिहित हो जाने पर भाम ने भगवान् समूर को प्रणाम किया या और फिर सम्पूर्ण वसुमा पर भ्रमण करके तीर्थों में स्नान करने का मन में निश्चय किया या। ३६। इसके उपरान्त आस्मवान् उसने क्यानुसार सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर समस्त तीर्थों में विधिविधान के साथ स्नान किया था। ४०। तन्द्रा से रहित होकर उसने मुख्य की में की निश्चय किया के साथ स्नान किया था। ४०। तन्द्रा से रहित होकर उसने मुख्य की में में तथा देवां का विधि के सहित नर्पण किया था। ४१। वपवास—तप—अप—होम और स्नान आदि की सुक्दर क्रियाएँ तीर्थों में विधिपूर्वक करने हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण किया था। ३२।

एवं क्रमेण तीर्येषु स्नात्वा चैव वसुन्धराम् ।
प्रदक्षिणीकृत्य कने शुद्धदेहोऽभवन्तृप ॥४३
परीत्यैव वसुमती भागंवः शभुशासनात् ।
जगाम मूयस्तं देश यत्र पूर्वमुवास सः ॥४४
गत्वा राजन्स तत्रैव स्थित्वा देवमुमापितम् ।
भक्त्या सपूज्यामास तपोभिन्नियमैरपि ॥४५
एतस्मिन्नेव काले तु देवानामसुरैः सह ।
बभूव सुचिरं राजन्संग्रामो रोमहर्षणः ॥४६
ततो देवान्पराजित्य युद्धेऽतिबिन्नोऽसुराः ।
अवापुरमरेश्वयंमशेषमकुतोभयाः ॥४७
युद्धे पराजिता देवा सकला क्रसवादयः ।
शकरं अरणं अग्मुहं तैश्वयां ह्यरातिभिः ॥४६

तोषियत्वा जगन्नायं प्रणामजयसंस्तवैः । प्रार्थयामासुरसुरान्हन्तुं देवा पिनाकिनम् ॥४६

हेनुप ! इस प्रकार से क्रम से तीथों में स्थान करके और सम्पूर्ण पृथिवी की प्रदक्षिण। करके धीरे-धीरे वह मुद्ध देह वाला हो गया था।४३। बहुभार्गक राम जम्भू भगवानुके कासन से इस रीति से पृथिवी की परि-क्रमा देकर फिर वह उसी भू भाग पर पहुँच गया या जहाँ पर कि वह प्रचम समय में निवास करता वा ।४४। हे राजन् ! वह वहाँ पर जाकर स्थित हो थया या और तप तथा नियमों के द्वारा भक्ति-भाव से जमा के पति वेदेश्वर का भले प्रकार से पूजन किया था। ४५। उसी समय में हे राजमू ! देशों का असुरोंके साथ बहुत समय तक बढ़ा ही भीषण रोमहर्षण युद्ध हुआ या ।४६। इसके पश्चात् महान् बलमाली असुरों ने सब देवों को युद्ध में पराजित करके सम्पूर्ण जो देवों का ऐश्वयें वा उसको ब्रह्म कर लिया वा भौर फिर वे निर्भीक होकर रहने लगे थे ।४७। उस युद्ध में सब इन्द्र आदि देवगण परा-जित हो गये थे और शतुओं के द्वारा अपहुत वैमव वाल तब भगवान् संकर की शरणागति में प्राप्त हुन् वे ।४८। उन देवनवीं ने अगत के नाथ जनकान पिनाकी को प्रवास-जय और संस्तवनों के द्वारा प्रसन्त कर सिया या और फिर उन्होंने मगवान सकूर से असुरों के हनन करने के सिए प्रार्थना की भी ।४३।

ततस्तेषां प्रतिश्रुत्य दानवानां वधं नुप ।
देवानां वरद णंभूमेंहोदरमुवाण ह ॥५०
हिमाद्रेदेक्षिणे भागे रामो नाम महातवा ।
मुनिपुत्रोऽनितेजस्वी मामुहिश्य तपस्यति ॥५०
तत्र गत्वा स्वमद्येव विवेश मम णासनम् ।
महोदर तपस्यतं तिमहानय माचिरम् ॥५२
दत्याजप्तस्त्येत्युक्त्वा प्रणम्येशं महोदरः ।
जगाम बायुवेगेन यत्र रामो व्यवस्थित ॥५३
समासाद्य स तं देशं व्ष्ट्वा रामं महामुनिम् ।
तपस्यंतिमदं वाक्यमुवाण विनयान्वितः ॥५४

हष्टुमिष्छिति सम्भुस्स्यां भृगुवर्यं तदासया । सागतोऽहं तदायण्यः तत्यादांबुजमस्मिधिम् ॥॥५५ तण्छृत्या सचन तस्य गीझमुग्याय भागंबः । तदासां भिरमानन्त्र तथेति शस्यभाषतः ॥५६

इसके जनभार है नृष<sup>ा</sup> क्षत्र बानवीं के बंध के लिए प्रतिका करके देखों को करवान प्रवास करने वाले अववाद सम्मुने महोदक से कहा वा ।५०। हिमबान पर्वत के दक्तिण अान में एक राज नाम बाला शहान तपस्त्री है। बह पुनि का पुन बहुत ही अधिक नेजरबी है जो कि नेरा ही उत्देश्य लेकर तथ करता है। ११। वहाँ बाज ही जाकर तुन बेरे बादेन को उससे कह हो है महोदर ! उस नपस्थवाँ करने वाले को यहाँ पर से जाओ और इस कार्य में विकास नत करो। ५२। इस प्रकार ने बाजा पाया हुआ वह सहोदर— मैं ऐसर ही कक मा-वह कहकर और देश को प्रयास करके बायु के समान अति तीय वेश ने वहाँ पर चला शगा वा अर्थ पर राम व्यवस्थित वा १५३। बल केल पर पहुँच कर उनने महासुनि गाम का दर्जन किया था। यह मचस्था कर नहा कः। असके वरम जिनसी होकर उन्नने वह बाक्य कहा मा । ५ जा मन्त्र प्रत् साथ को वेश्वने की ५ ज्या करते हैं। उनकी अनुसा के मृत्वर्व आपके समीव के विकास है। भी अब आप उनके करणों की संस्थिति में अभिए।५५। मार्गेय ने उस महोदर के इस बचन का शब्द करके यह बहुन जीका उठकर लावाही नयाचा। जगवानु सम्भूकी अस्त्रा को जिर पर बारण करके बस आवेज का अधिनस्वन करने हुए में अधी भनता है - यह उनको राम ने उत्तर विवा का (५६)

ततो रामं त्वरोपेतः अध्युपाव्यं महोतर ।
प्राप्यामाम सहना कंलाने नागमनमे ।।५०
मितन सक्षेपूँ नैन्द्रियोक्ष सहामरे ।
दर्श भागंबश्रेष्ठः संकरं मक्तकसम्मम् ॥६०
संस्तृयमानं मुनिभिन्दिश्चेन्त्रपोधने ।
स्ययं क्षणायद्भिनुं त्यद्भिक्षाप्तरोगणं ॥५६
उपान्यमान देवेणं गजनमं धृतास्वरम् ।
सस्मोद्ध नितस्वाद्धः धिनेषं चनानेक्षरम् ॥६०

धृतपिगजटामार नागाभरणधृपितम् । प्रसम्बोध्ठभुवं सौम्यं प्रसम्बन्ध्यपक्षभम् ॥६१ बास्यितं काञ्चने पट्टे गीर्वाणसमितौ भृषः। उपासपैत् देवेशं भृगुवर्यं इत्राजिति ॥६२ श्रीकष्ठदर्शनोद्धत्तरोमांचाचित्रविद्यहः। बाष्पात्त् सिक्तकायेन सत् गृत्या हरातिकम् ॥६३

इसके पश्चात् बहोदर ने राम को बहुत ही जीधना है सम्मु के समीप में आहे कर दिया जा जीए तहना कैनात पर्वत के परम के कार में दियाचा । १७०१ वर्ता पर कार्नेक ने समस्त भूत और इन्त बादि वैक्रों के सहित भक्त करतम शक्य का वर्जन किया वा १५%। वहाँ पर नार्मन ने देखा था कि बड़े-बड़े तपोजन नारद आदि पुनिवच उनका संस्तवन कर रहे के-परवर्षपण भाग जवति जववान् के नुकों का शायन कर रहे वे तथा अध्वरा-बनके मनोबिनोद के लिए समझ में नृत्य कर रही थीं (१६) सभी जन वहाँ पर देवेश्वर की उपालना में संसम्म थे। जन्मू जन के पर्व को धारण किये हुए के और उनके नमस्त अञ्चों में मस्य नगी हुई की मिससे उनका सरीय बुनित हो रहा था। तीन नेभी के धारण करने वाने जिस के नस्तक में चम्हमा विराजनान का १६०। धनवान् पिक्रम वर्षे की बटाबूट का भार निर पर बारण किये हुए वे और नानों के बाबरमों ने उनके अञ्च नियू-चित ने । उनका बच्च परन शीम्य वा तथा उनके ओड़ और मुकाएँ सम्बी मी और वनका मुख कवन जसन्तता से किसा हुआ वा १६१। हे तूप ! वस देवों की परिचय में जम्मू सुवर्ष के पट्ट पर किराजमान थे। हाक बोड़े हुए राम देवेल्बर के समीप में आप्ता हुआ था ।६२। जगवान् भी कच्छ के दर्जन में बाह्मदातिरेक से राज का सम्पूर्ण सरीर रोगान्जित हो नया वा और आनन्तानुजों के इसका सरीर शिल्ह हो नथा था । ऐसी बना में परमामन्दित होते हुए राज जनवान् जन्जु के क्षत्रीय में क्यरिकत हुवा का १६३।

जन्म वा वर्षक्षयं बाचा हर्षगद्दयासकृत्। नमन्ते देवदेवेति व्यानपत्नाकुलाक्षरम् ॥६४ पपात संस्पृत्तन्यूव्यां चरणी पुरविद्धियः । पश्यता देवदुन्यानां वव्ये भृगुकुलोग्रहम् ॥६५ तमुत्थाय्य शिव श्रीत श्रसम्बद्धयक्तत्रम् ।
राम मधुरया बाचा प्रहसन्ताह सावरम् ॥६६
इमे दैत्यगणैः कांता. स्वाधिष्ठानात्परिच्युताः ।
बागवनुवतस्तान्हंतुं गीर्वाणा मामुपागताः ॥६७
तस्मान्ममात्रया राम देवानां च विवेष्सया ।
जहि दैत्यगणान्सर्वान्समर्थस्य हि मे मतः ॥६६
ततो रामोऽत्रवीच्छवं प्रणिपत्य कृतांजितः ।
भूण्यतां सर्वदेवानां सपध्यमिदं वचः ॥६६
स्वामिन्न विदितं कि ते सर्वज्ञस्याखिलात्मनः ।
तथापि विज्ञापयतो वचनं मेऽवधारय ॥७०

भक्ति मान से सम्भ्रम के साथ हुई से गर्गद वाली के द्वारा ज्याकुल कक्षरों में जनमू से बोले -हे देवदेव ! आपके निए मेरा प्रकाम निवेदित है।६४। समबार्ग त्रिपुरारि असू के चरण कमलों को मस्तक से स्पर्श करते हुए उसने भूमि पतित हो कर साष्टांग प्रणिपान किया वा। समस्त देवीं 🕏 समुदाय बहाँ पर देख रहे है। जनके बध्य में उस भृतु कुमोद्रह ने प्रणिपात किया वा १६५। जयवान् जिब ने परम प्रमन्त होकर विकसित मुखकमल भाने असराम को अठाया वा और हुँसते हुए परम मधुर वाकी से जादर पूर्वक राम से कहा था।६६। ये सब देवों के समुदाय दैश्यों के द्वारा समा-क्रान्त हो रहे हैं और रें सब अपने निवास स्थान से परिच्युन कर दिये वये 🖁 । विकारे ये देवगण छनका हनन करने की सामर्थ्य न रखते हुए ही इस समय मेरे समीप में समागत हुए हैं।६७। इस सिए हे राम ! मेरी आजा से और सब देवों के प्रिय कार्य करने की इच्छा से समस्य दैत्यनकों का जाप हुनन कर ब्रालिए। ब्राप इस कार्य के सम्पादन करने के लिए समर्थ हैं ऐसा मेरा मत है। १८। इसके उपराध्य राम ने अगवान सम्मुको प्रणाम करके दोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देवों के सामने जनके श्ववण करते हुए बिनय पूर्वक यह बचन धगनान् सम्भू से कहे वे ।६६। हे स्थामन् ! साप तो सर्वज्ञ हैं और सबकी जात्मा हैं। बया आपको यह विदित नहीं है यो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह बचन को सब धारण की मिए। ७०।

वि शकादिविदें वैरिखलेरमरास्यः ।

न ग्रथ्या हेतुमेकस्य ग्रथ्या स्युस्ते कथं मम ११७१

ग्रान्त्रक्रोऽन्मि देवेण युद्धानामप्यकोवित ।
कयं हनिष्ये सकलान्सुरश्चनतायुधः ११७०

इत्युक्तस्तेन देवेणः सितं कालाग्निसप्रभम् ।

गैवमस्यमयं तेजो वदौ तस्मै महात्मने ११७३

ग्रात्मीयं परस्तुं दस्या सर्वं गस्याभिभावकम् ।

राममाह प्रसम्भारमा गीर्वाणानां तु भ्रुष्वताम् ११७४

गत्यसादेन सकलान्मुणावृन्यितिष्मतः ।

भक्तिर्थवतु ने भौग्य समस्तारिदुरासदा ११७५

गनेनैवायुधेन त्वं गच्छ युध्यस्य गवृधिः ।

नवयमेव च वेतिम त्वं ययावस्युक्कीणलम् ।।७६

विस्तु तथाच-एवमुक्तस्त्यो रामः संभूना तं प्रणम्य च ।

ग्रशह परभ्ं शैवं विद्यारिवधोद्यतः ।।७७

यदि इन्द्र आदि समस्त देवों के हारा देवों के लगु गण देख लोग गारे नहीं जाते हैं तो मुझ एक के हररा वे सब की गारे जा सकते हैं 10 १। १ देवेश ! में तो सन्त्रों के विषय में भी अब है और युद्धों के करने में भी पण्डित नहीं है। जिना ही आयुद्धों वाला में किस तरह से समस्त देवों के शबु अनुरों का अकेशा हनन करू था। 10२। उस राम के हारा इस रीति से कहे नये देवेश्वर अध्यु ने कामाध्न के समान प्रसा वाले सित बब अस्त्रों से परिपूर्ण संव तेने उस महान आध्या वाले को दे दिया था। 10३। उन्होंने सब कर्यों के अभि नावक अपने परसु को प्रशार कर प्रसान आध्या वाले लिय ने समस्त देवाणों दे गुनते हुए उस राम से बहा था। 10४। हे सौस्य ! मेरे प्रसाद से समस्त देवों के लकुओं का हनन करते हुए शुम्हारे अन्दर ऐसी ही सक्ति हो जावेगी को लब अध्यों को दुरानद अर्थात् अतीब असहा होगी। 10४। इसी एक बाय बायुल को बहुण कर तुम चले खाओ और सब लकुओं के साथ युद्ध करों। तुम अपने ही आप स्वयं बचा रीति से सुद्ध करने के कोलल को जान जाकोगे। 10६। भी वसिष्ठणी ने कहा— इस तरह से यब अगवान् शिव के द्वारा राम से कहा गया तो उसने सम्भुको प्रणाम किया था और देवों के अनुजों के बध करने के लिये उच्चत होते हुए उस परमुका प्रहण कर लिया था 1991

तत स शुशुभे रामो विष्णुतेजोंऽशसंभवः। रुद्रभक्तघा समायुक्तो चुत्येव सवितुर्महः ॥७८ सोऽनुज्ञातस्त्रिनेत्रेण देवै. सर्वे. समन्वितः । जगाम हंतुमसुरान्युद्धाय कृतनिश्चयः ॥७६ ततोऽभवत्पुनयुंद्धं देवानामसुरे सह । त्रैलोक्यविजयोद्युक्तेराजन्नतिभयंकरम् ॥५० अय रामो महाबाहुस्तस्मिन्युद्धे सुदाक्णे । क्रुढः परशुना तेन निजघान महासुरान् ॥≤१ प्रहारैरणनिप्र**क्ष्यैनिघ्नन्दैत्यान्सहस्रश**ः । चचार समरे राम, क्रुद्ध काल इवापर. ॥५२ हत्वा तु सकलान्दैत्यान्देवान्सर्वानहर्षयत् । क्षणेन नाशयामास राम प्रहरता वर ॥६३ रामेण हत्यमानास्तु समस्ता दैत्यदानवाः। ददृशुः सर्वतो रामं हतशेषा भयान्विताः ॥५४ हतेष्वमुरसंघेषु विद्रुतेषु च कृत्स्नशः । राममामञ्य विवुधाः प्रययुस्त्रिदिशं पुनः ॥६५ रामोऽपि हत्वा दितिजानभ्यनुज्ञाप्यचामराद् । स्वमाश्रम समापेदे तपस्यासक्तमानसः ॥६६ मृगव्याधप्रतिकृति कृत्वा शम्मोर्महामतिः। भक्त्या संपूजयामास स तस्मिन्नाश्रमे वशी ॥८७ गन्धे. पुष्पेस्तथा हुर्खने वेर्धरभिवन्दनैः। स्तोत्रैश्च विभिवद्भक्त्या परां प्रीतिमुपानयत् ॥ द द इसके अनन्तर प्रवदान् विष्णु के तेज के अंश से समुख्यन्त वह राम बहुत ही ओभा युक्त हो दया चा वो कि वह की जक्ति से समन्त्रित दा । वह सूब को खुति से दिन के ही समान देवोच्यनान हो गया का 1341 वह राम जिनेत्र प्रभू के द्वारा अनुजा प्राप्त कर सब देशों के साथ ही युद्ध करने के लिए निश्चम करते हुए असुरों के हनन को बहाँ ने चल दिया था। ७१। है राजन् । इतके वरवात् सम्पूर्ण जैलोक्य के विजय करने के लिए समुचत जन अनुरों के लाख देवनकों का नहान समञ्जूर युद्ध किर हुना वा। 🚥। इसके उपरान्त नहान बाहुओं वाले राम ने उस महान बाव्य युद्ध में हुद्ध होकर उसी परसु से बड़े-बड़े बसुरों का हनन किया था। = १। बजा के सहस प्रहारों से सहस्रों देश्यों का संहार करते हुए राज ने परम कोशित होकर इसरे काल के ही श्रमान उस बुद्ध केन में सम्बरण किया का 102। प्रहार करने वालों में परम बोच्ड शाम ने समस्त दैत्यों का हनन करके एक ही सम में तुर क्षत्र को का नाक कर दिया वा और देवों को परम हर्षित कर दिया मा । ६३। राम के द्वारा मारे बाते हुए सब दैत्यों और दानवों ने जो भी कुछ मरने से बच गये वे बहुत भय से मूल्क होकर सभी ओर राम को ही देख रहे के 124 समस्त असुरों के समुदायों के निहत हो जाने पर और वहाँ से पूर्णतया सबके बाब जाने पर देवगर्यों ने राम को जामन्त्रित किया था और वे सब फिर स्वर्गलोक को चले यह वे १८५। राम भी देश्यों का पूर्वतया निहनन करके सब देवों की अनुजा प्राप्त करके तथावर्धी में आसक्त मन बाले होते हुए अपने आध्य में प्राप्त हो यये थे। ८६। उस महामति राज ने मगदान् जम्मू की मुनों के हनन करने वाले स्वाध की ही प्रतिमृति बनाकर इस वजी ने उसी आजिम में बहुत ही भक्ति के जान से उसकी पूजा की बी 1001 पूजन पूज्य-गन्ध-सुन्दर नैवेब-समिनन्दन और स्तामी के द्वारा विक्षि पूर्वक किया यया वा और परमाधिक प्रीति की प्राप्ति का वी । यह।

—×—

।। परशुरान द्वारा दिन-सुत रक्षण ।।
विस्थित उथान ततस्तद्मन्तियोगेन स प्रीतात्मा जगत्पतिः ।
प्रत्यक्षमगमत्तस्य सर्वे सह मध्दगर्ण ।। १
तं हष्ट्वा देवदेवेशं निनेत्रं चद्रशेखरम् ।
वृषेंबाहनं नम्भुं भूतकोटिसमन्वितम् ।। २
ससस्य समुत्थाय हर्वेणाकुनलोचनः ।

प्रशासनकरोद्यक्तवा प्रकास भूवि नागंव ॥६ उत्थायोरणाय वेवेश प्रगम्य शिरसासकृत् । कृताजिलपुटो रामस्तुष्टाच च अगस्पतिम् ॥४ राम उवाच-नमस्तं ४वदेवेश नमस्तं परमेश्वर । समस्ते जगतो नाथ नमस्त त्रिपुरातक ॥६ नमस्ते सकताध्यक्ष नमस्ते भवतवत्सस्त । नमस्ते सकताध्यक्ष नमस्ते भवतवत्सस्त । नमस्ते सकताधील नमस्ते कृष्णाकर । नमस्ते सकताधील नमस्ते कृष्णाकर ।

की वित्रकारी ने कहा -इनके बनन्धर उत्तकी अस्ति जाव है प्रसन्त आत्या वाले जनत् के स्वामी शयन्त अञ्चनकों के सहित उसके समझ में प्रत्यक्ष क्य में हो नये में (२) नीन नेत्रों के धारण करन वाले अन्त्र नेकार और बूचमेश्व के बाहुन कले और करोड़ों चूनवर्जी ने समन्वित देवों के बी क्षेत्रकर मनवान् सम्बुकाराय ने दर्शन किया वा ।२। सम्बुका दर्शन बाह्य होते ही अस्थात हवे हैं। गरावू जित कोचनी वाले राम के सम्बाय के साम उठकर (उस मार्गन ने) पूर्ति में रहकर भक्तिमान से अगवान सर्व को जिए प्रचाम किया का 181 बारस्वार उठ बठकर निरुक्त बन से अवेक बार प्रचास करके जन जनत् के स्थामी वेबेम्बर को शाय जोड़कर जनकी क्तुनि की की । इ। दान ने कहा—हे परमेश्यर ! आप तो देशों के भी देश 🖁 । आपश्री सेवा में नेना बार-बार विजयात है । जान तो बयत् के नाम 🖁 । हे चितुरामुर के हुनन करने वाले 🕽 आपके लिए बेरा वारम्बार प्रणाब है। प्राप्त अन्तर्रे पर प्यार करने काले। आफ तो इस सम्यूजी विश्व की अध्यक्त है। जाचकी नेवा में जेगा अभक बार प्रभाम स्वीकृत होते। है सब चूनों के स्वामित् ! हे बूजनब्बन ! आपके लिए मेरा प्रचान है ।६। है करण।निधि । बाप ता सबके बढ़ीश हैं। हे नीस सोहित ! आप सबके निवास करन वाने हैं। आपकी घरण-सेवा में बंदा बादम्बाद प्रनिपात स्वीकार होवे ।का

नमः सकलदेवारिगणना १।व जूलिने । कपामिने नमस्युष्य सर्वनोकैकपानिने ॥६ क्यगानधासिने नित्यं नमः कैलामधासिने । नमोऽस्तु पाणिने तुक्य कालक्टविपाधिने ।।६ विभवेऽनरवंद्याय प्रभवे ते स्वयधुवे । नमोऽखिल श्यास्कर्मसाक्षिभूताय गंभवे ।।१० नमस्त्रिपयगाफेनमासिताद्वं न्दुमौलिने । महाभोगींद्रहाराय णिवाय परमारमने ।।११ भरमसच्छन्नदेहाय नमोऽकांग्नीदुबक्षुवे । कपाँदने नमस्तुक्यमधकासुक्माहिने ।।११ तिपुर्ध्वसिने दक्षयज्ञविध्वसितं नमः । गिरिजाक्षकाश्मीरविरंजितमहोरसे ।।१३ महादेवाय महते नमस्ते कृत्तिवाससे । योगिध्येयस्वरूपाय शिवायाचित्यतेजसे ।।१४

हे जम्मो ! आप समस्त मोकों के एक ही पासन करने वासे हैं। ऐसे कपास के बारण करने वाले और समस्त देवों के कतुओं के जिनाक के सिए बूल के बारी आपके थिए मेरा प्रजिपास स्वीकृत होने ।=। श्यकान भूमि में निवास करने वाले तथा कैमास पर रहने वासे आपके लिये निश्य ही मेरा प्रगास है। पान के घारी तथा महानुकासकूट विव के अक्षत करने वाले आपके लिए मेरा प्रकास है। १। विभव में देवों के द्वारा बन्दना करने के योग्य और प्रमव में स्वयम्त्रु तथा सम्पूर्ण जगत् के कमी के साक्षी स्वरूप सम्मुके लिए मेरा नगस्कार है।१०। त्रियबना के फेर्नों के बाधास वाले वर्षेत्रक की मस्तक पर बारण किये हुए तबा महानू तथीं के हार वे सूबित परमारमा मधवान् जिन के लिए मेरा प्रणाम स्वीकृत होने 1११। श्रमतान की भस्म से तछन्न देह वाले—सूर्य और चन्द्र अध्नि के छारण करने वाले चलुओं से समन्यित-कपर्दी और अन्त्रकासुर के मदंग करने वाले जापके लिए मेरा बार-बार प्रणाम स्वीकृत हु!गे ।१२। त्रिपुरासुर के विध्वस करने वाले तथा प्रकापति दल के महानु यज ब्बंस करने बाने और गिरिराज की पूत्रों मौरी के स्तनों पर नगी हुई केलर के आस्तेब में विनेय रिञ्जत महाशु जर:स्वस बाते प्रमु के लिए मेरा नमस्कार है।१३। नव वर्ग के बारी-वागि जनों के हारा ध्यान करने के शोध्य स्वकृष वामे--न चिन्तन करने के योध्य देज है समन्त्रित महान् यहादेव के किए येरा नमस्कार है (१४)

स्वभक्तहृदयाभो अकणिकामध्यवन्ति ।
सकलागमसिद्धांतसारकपाय ते नम' ॥१६
नमो निखिलयोगेद्रवोधनायामृतास्मने ।
सकरायाखिलव्याप्तमहिम्ने परमात्मने ॥१६
नम गर्वाय गांताय श्रह्मणे विश्वकिषणे ।
आदिमध्यांतहीनाय नित्यायाव्यक्तमूर्त्तं ये ॥१७
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नम ।
नमो वेदांतवेद्याय विश्वविज्ञानकिषणे ॥१६
नमः सुरासुरश्चे णिमोलिपुष्पाचितांद्यये ।
श्रीकठाय जगद्धात्रं लोककत्रं नमोनमः ॥१६
रजोगुणारमने तृथ्यं विश्वसृष्टिविद्यायिने ।
हिरण्यगर्भकषाय हराय जगदादये ॥२०
नमो विश्वारमने लोकस्थितिध्यापारकारिणे ।
सरविज्ञानकपाय पराय प्रत्यगात्मने ॥२१

यपने मक्तजनों से हुवय कमलों की कणिकाओं के मध्य में विराज-मान रहने बाले और समस्त आगमों के सिद्धान्त स्वरूप वाले मगवान मक्कूर के लिए प्रणिपात है।१५। समस्त दोगेन्त्रों को बोध देने बाले—अभृतारमा-सबसे ब्याम महिमा वाले परमारमा भगवान सक्कूर के लिए नमस्कार है।१६। परम मान्त स्वरूप-विश्व के रूप वाले बह्म-आदि मध्य और अन्त से रहित-निरय और अव्यक्त भूति से समन्वित भगवांश शिव के लिए मेरा अभिवादन है।१७। व्यक्त (प्रकट) और अव्यक्त (अप्रकट) स्वरूप वाले तथा स्वूल और परम सूक्ष रूप वाले भम्भु के लिये बेरा प्रभाम है। वेशान्त मास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के भोग्य और विश्व के विज्ञान रूप के छारी सिव के लिए नमस्कार है।१६। समस्त सुरगण और असुरों के मस्तकों में संलग्न पुष्पों से मस्तकों को चरण कमलों में झुकाने पर सम्मान पदों वाले-वगत् के बाता और सब लोकों को रचना करने वाले भगवान बीकण्ड के शिए बारम्बार नमस्कार निवेदित है।१६। इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले रजोगुण के स्वरूप से संगुत-इस जगत् के आबि स्वरूप- हिरण्यगर्भ रूप मगवान् हर के लिये नमस्कार है।२०। सम्पूर्ण सोकों की स्मिति के वास्ते व्यापार करने वाले-सत्व विशान के स्वरूप से समन्वित प्रश्यगारमा—पर और विश्वारमा के लिए मेरा प्रणाम निवेदित है।२१।

तमोगुणविकाराय जगत्मंहारकारिणे।
कल्पान्ते ६द्रेरूपाय परापरिविदे नमः ॥२२
अविकाराय नित्याय नम सदसदारमने।
बुद्धिबुद्धिप्रवोधाय बुद्धोद्धियविकारणे॥२३
वस्वादिरयमरुद्भिष्टच साध्यरुद्धाश्विभेदतः।
यन्मायाभिन्नमतयो देवास्तस्मै नमोनमः ॥२४
अविकारमजं नित्य सूक्ष्मरूपमनौपमम्।
तव यस्तन्न जानति योगिनोऽपि सदाऽमलाः ॥२४
स्वामविज्ञाय दुज्ञेयं सम्यख्द्धादयोऽपि हि।
ससरति भवे नून न तत्कर्मारमकाण्चिरम् ॥२६
यावश्नोपति चरणौ तवाज्ञानविद्यातिनः।
तावद्श्रमति ससारे पण्डितोऽचेतनोऽपि वा ॥२७
स एव दक्ष स कृती स मुनि स च प्रक्रितः।
भवतश्चरणांभोजे येन बुद्धिः स्थिरीकृता ॥२०

समोयुण के विकार कप वाले-इस अगत् के सहार कर्ता-कल्प के अन्त में छह रूप वाले और पर तथा अपर के जाता भगवान माकूर के लिए गमस्कार है। २२। विकारों से रहित-नित्य-सत् और असत् रूप वाले बुद्धि की बुद्धि के प्रवीध रूप तथा बुद्धि और इन्द्रियों में विकार करने वाले गम्मु के लिए प्रणाम है। २३। वसु-आदित्य और मगद्गणों से तथा साध्य छह और अधिवनीकुम। र-इनके भेदों से देवगण मी जिस की माया से मिन्त मित वाले होते हैं उन परम देव शिव के लिए नमस्कार है और पुन नमस्कार है। २४। आएके जिस विकार से रहित-अजन्मा-नित्य और अनुपम सूक्ष्म स्वरूप को सदा अमल योगीजन भी नहीं जानते हैं। २४। बह्या आदि भी दुःख से जानने के योग्य आपको न वानकर निश्चय ही इस संसाह में ससरण किया करते हैं और तत्कर्मक विरक्षण तक नहीं रहते हैं। २६। अज्ञान के विघाध

करने वासे जायके जब तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है अर्थात् भाषके चरणों का समाश्रद नहीं प्रहण करता है तब तक चाहे कोई पण्डित हो अथवा अश्रानी हो इस संसार में भ्रमण किया करता है। २७। इस भूमण्डल में वह हो परम दश है--कृती है--मूर्ति है और वही महान् पण्डित है जिसने आपके चरण कमलों में अपनी बुद्धि का स्थित करके लगा दिशा है।२०।

सुन्धारिक गहनः सद्भावस्ते त्रयोगयः ।
विदुष्तापि पूर्वेन स स्या जायते कथम् ॥२६
अणभ्दर्गोचरत्वेन महिग्नस्तव सांप्रतम् ।
स्तोतुमप्यनलं सम्यक्त्वामहं जबधीर्यतः ॥३०
तस्मादज्ञानतो वापि स्या भंक्तपं व सस्तुतः ।
प्रीतश्च भव देवेण तनु स्व भक्तवत्सलः ॥३१
विसष्ठ उवाच-इति स्तुतस्तदा तेन भक्त्या रामेण शंकरः ।
मेघगभीण्या वाचा तमुवाच हसन्निव ॥३२
भगवानुवाच-रामाहं सुप्रसन्नौऽस्मि शौयंशालित्या तव ।
तपसा स्या भक्तधा च स्तोत्रेण च विशेषतः ॥३३
वरं वर्य तस्माद्यं यद्यदिव्छसि चेतसा ।
तुष्यं तत्तदगेर्नेण दास्याम्यहम्भेषतः ॥३४
विसष्ठ जवाच-इत्युक्तो देवदेवेन तं प्रणम्य भृगूद्धहः ।
कृतोजितपुटो भूत्या राजन्निद्युवाच ह ॥३५

आपका अधीनय सद्भाव परम मूक्ष्म होने से अध्यन्त गहुन है और बड़े-बड़े विद्वार्गों के लिए भी अशीन गहुन होता है वह सापका सद्भाव महामूद सेर द्वारा क्षेत्र जाना जाता है। ५६। इस समय में आपकी महिमा कब्दों के द्वारा गोकर न होने के कारण बड़ बुद्ध बाला मापकी सभी सीति से स्तुति करने में भी असमर्थ है। ६०। इससे बजान से मैंने केदल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुनि की है। हे देशकार ! आप मुझ पर शितिमान् हो जाइए क्यों कि आप ता अपने क्षकों पर प्यार करने वाले हैं। ६१। श्री बसिक जी ने कहा -इस प्रकार से राम के द्वारा मिक्क की भावता से दक्ष समय में स्तुति की गयी थी। तब भगवान् शक्र हँसते हुए मेच के समान परम गम्भीर वाणी से उसमें बोले वे 132। भगवान् ने कहा —है राम! आपकी गोयशा सिता से मैं आप पर बहुत ही प्रमन्त हा गया है। आपकी तपश्चर्य से —मेरे अन्दर अनन्य भक्ति के भान से और विशेष रूप से आपके द्वारा किये गये स्तोत्र से मैं बहुत ही प्रसन्त हुआ है 133। इस कारण से आप किसी बरदात का दरण कर लो जो-जो थी आप अपने बिल से चाहते ही। वहीं मैं आपकी पूर्ण रूप से सभी कुछ दे हूँगा 182। वसिक्क जी ने कहा— कव देशों के देवेश्वर ने उस राम से इस रीति से कहा का तो उस मृतुकुल के उद्धहन करने वाले न उनके चरणों में प्रधान किया था और हे राजन्। उसने दोनों करों को जोड़कर प्रभु से यह कहा था। 132।

यदि देव प्रसन्नस्त्वं बराहोंऽस्मि च यद्यहम् ।
भवतस्तदभीष्सामि हेनुमस्त्राण्यभेषतः ॥३६
अस्त्रं जस्त्रं च गास्त्रं च न मनोऽभ्यधिको भवेत् ।
लोकेषु मा रणे जेता न भवेत्वत्प्रसादतः ॥३७
विसण्ठ उवाच-तथेत्युक्त्वा ततः सभूरस्त्रशस्त्राण्यशेषतः ।
ददौ रामाय मुश्रीतः सभनाणि क्रमान्तृषः ॥३६
सप्रयोग ससहारमस्त्रयाम चतुविधम् ।
प्रसादाभिमुखो राम ग्राह्यामास शकरः ॥३६
असगवेगं शुश्राग्व सुध्वज च रथोत्तमम् ।
ध्वृधी चाक्षयगरौ ददौ रामाय शंकरः ॥४०
अभेद्यमजरं विव्यं हद्वज्यं विजयं धनुः ।
सर्वेगस्त्रसहं चित्रं कवचं च महाधनम् ॥४१
अजेयत्वं च युद्धेष् गौर्यं चापितमं भृति ।
स्वैन्छ्या सारणे शक्ति प्राणानां च नराधिप ॥४२

है देवेश्वर ! यदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्त हैं और यदि मैं आपके द्वारा बरदान देने के योग्य हूँ तो मैं आपसे उस हेतु को और सम्पूर्ण अस्त्रों को बाहता हूँ ।३६। मैं यही चाहता है कि अस्त्र विद्या में — सस्त्रों के ज्ञान मैं और सास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञाला न होने मैं यह भी बाहता हूँ कि आपके प्रसाद से लोकों में युद्ध में कोई भी जीतने बाला न होने ।३७। निसष्ठ जी ने कहा—भगनान शंकर ने कहा का कि जी भी तुमने चाहा है, सभी हुम्हारी इक्छा पूरी हो जामगी। इसके उपरान्त उन्होंने पूर्ण जस्त्र और शस्त्र भी हे नृप! मन्त्रों के सहित अम से परम प्रसन्न होते हुए राम के लिये प्रदान कर विये थे ।३८। भगवान् शकद ने प्रयोग करने के और संहार करने के साथ चारू प्रकार के जस्त्रों के समुदाय को प्रसाद से परिपूर्ण होकर राम को प्रहण करा दिया था ।३६। भगवान् शंकर ने अस क्र नेग से समन्दित—शुभारक् वाले अववों से युक्त और सुन्दय क्ष्या वाले उत्तम रथ-अनुव और असर शर राम के लिए दिये थे ।४०। एक ऐसा अनुव भी दिया था जो भेदन करने के अयोग्य—जीर्ण न होने वाला-परम सुहढ़ ज्या (प्रत्यक्त्वा) वाला और विजय करने वाला था । तथा सभी प्रकार के शस्त्रों के घात की सहन करने वाला-परम अद्भुत महाप्रन सम्पन्त एक कवच भी प्रदान किया था ।४१। हे नराक्षिय! इसके अतिरिक्त भग-वान् शंकर ने उस अपने परम मक्त राम के लिए युद्धों में अजेय होना-भूलोक में अनुपम शूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के धारक करने में जनुपम शूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के धारक करने में जनित सी प्रदान की थी ।४२।

ख्याति च बोजमन्त्रेण तन्ताम्नां सर्वलीकिकीम् ।

तपः प्रभावं च महत्प्रददी भागंवाय सः ॥४३
भिक्तं चारमिन रामाय दत्वा राजन्यथोचिताम् ।
सहितः सकलेभूं श्रामरैश्चां द्रशेखरः ॥४४
तेनैव वपुषा शंभुः क्षिप्रमत्रधाद्वरः ।
कृतकृत्यस्ततो रामो लब्ध्या सर्वेमभीप्सितम् ॥४५
वहश्यतां गते गर्वे महोदरमुवाच ह ।
महोदर मदर्थे स्वमिदं सर्वमशेषतः ॥४६
रथचापादिकं तावस्परिरक्षितुमहंसि ।
यदा कृत्यं ममैतेन तदानीं त्वं मया स्मृतः ।
रथचापादिकं सर्व प्रहिण् त्वं मदतिकम् ॥४७
विसन्न उवाच-तथेत्युक्तवा गते तिस्मन्भृगुवर्यो महोदरे ।
कृतकृत्यो गुरुजनं द्रष्टु गनुमियेष सः ॥४५

गण्डन्तव तदासी तु हिमाद्रिवनगह्वरे । विवेश कंदरं रामो भाविकर्मप्रचोदितः ॥४१

उन प्रमुशिय ने भागेंव के लिए उसके नाम बीजमन्त्र के द्वारा सम्पूर्ण सोक में होने वाली क्यांति और महातृ तप का प्रचाव दिया वा ।४३। समस्त मृतगण और देवगण के सहित जगवान् चन्द्रकेखर ने हे राजन् ! अपने में ययोजित होते वाली मस्ति भी राम को प्रदान की बी।४४। फिर उसी तरीर के द्वारा ही भगवान् शिव लीझ ही अन्तहित हो गये वे। फिर वह राम भी सपना सम्पूर्ण वभीष्सित प्राप्त करके कुसकृत्य हो गया वा ।४४। भगवानु संकर के महध्य हो जाने पर शत्य ने महोदर से कहा था। है महोदर ! इन बस्तुओं को पूर्ण रूप से जाप मेरे लिये जपने अधिकार में रिवाए।४६। जाप ही इन रच और चाप बादि की परीक्षा करने के लिए परम थोग्य होते हैं। जिस समय में इन समस्त सामग्नियों से मुझे कार्य होया क्ती समय में मेरे द्वारा आप का स्मरण किया आवगा। तब रच और चाप जादि सब सामान जाप मेरे समीप में भेज दीजिएगा। 👀 वसिञ्ज जी ने कहा--- महोदर ने कहा वाकि मैं इसी प्रकार से सब कार्यकरू गर-बहु कहकर जस महोबर के थहाँ से चले जाने पर भृगुवर राम कृत कृत्य हो मधा भा और फिर उसने अपने गुरुजन के बर्सन प्राप्त करने की इच्छा की थी। IV =। उस समय में गमन करते हुए आगे आने वाले कमी के करने के लिए प्रेरित होकर परम नहन हिमवान् के बन में एक कन्दरा बी उस में राम ने प्रवेश किया वा १४१।

स तत्र दश्शे बालं धृतप्राणमनुदृतम् ।
व्याद्रमेण विप्रतनयं ददेत भीतभीतवत् ॥१०
दृष्ट्वानुकंपहृदयस्तत्परित्राणकातरः ।
तिष्ठतिष्ठेति तं व्याद्र्यां वदन्तुच्वेरयान्त्रयात् ॥११
तमनुदृत्य बेगेन विरादिव भृगूदृहः ।
वाससाद बने घोरं साद्रं समितिघीषणम् ॥१२२
व्याद्रमेणानुदृतः सोऽपि पलावन्वनगह्वरे ।
निपपात दिजसुतस्त्रस्तः प्राणभयातुरः ॥१३
रामोऽपि कोधरक्ताक्षो विप्रपुत्रपरीप्सया ।

मृत्यस्य समादाव कुद्यास्त्रेत्राच्यम् स्थ्यः ।।१४ तावत्तरस्ववानाद्यस्यतितं दित्रम् । ष्ट्या ननाय स्पृतं रोदसी कृत्यवन्तिव ।।११ दर्व्या त्यस्थापित्ता स्याद्य प्रहरन्तं नवांकुरै । सङ्ख्यास्यस्याम् मोत्स्यामास तं दित्रम् ।।१६

बहाँ पर उस राथ ने एक बाह्मण के पूज को वैका का जो बानक व्यवस्था का या और एक व्यास उसके गोके अने हुए करेड़ रहा वा जिसके कारण वह प्राप्त नो बारण किये हुए का किया बरवरन करे हुए की सानि क्यन कर रहा का 121 क्यने हुएवं में दवा का जाक रखने शाना राज उनके परिचाल करने के लिए बहुत ही कातर हो बया था। उनने उस बालक के पीछे बोबकर जाने हुए क्वाझ ने कहुत ऋषी जानाम में 'ठहर ना-इहर मा'--वह काने हुए वह बन स्थाल के पीछे जल दिवा वा १५१३ वहें ही बैक से अनके वोकें अनानित होकर क्या मृत्यून के बहरून करने वाले राज मैं बैसे कुछ विजयन हो नया ही उन वन में अन्यन्त नवानक और कोए उन शाहु स के वान आहो पहुंच कर सी बी १६२। यन परम वहन-नम्भीर बन में जिसके पीछे न्याचा बीवा भाषा भा रहा या वन बाह्य पा का पुध अपने बानों की हानि के जब ने बहुत ही। जातूर होता हुन। जन्यधिक बेरा हुना चा और बीडते हुए वह वहाँ पर चूनि में गिर नवा वा ।५३। राम जी बाह्यण के पुत्र की रक्ताओं इच्छर के कोशान भाग ने जों जानाहों नवाबाबी जोर किर बनने तुम मुम को बहम कर कुमाश्य से अभिश्वन्तित किया वा ।५४। जनी नमन के बोज में दन बनवान, ज्याद्य ने दन गिरे हुए दिव पूच नर भाक्रयण कर दिया था। जस दुष्य को देखकर राथ ने जरबस्त अधिक व्यति भूमि सीर नाकान को कैराने हुए को वो नवान करशबना की बी जिससे वानो भूमि और बस्तरिक भी कम्पिन हो ८वे वे १४६३ अपने नवों के बंबूरी बारा प्रशास करने हुए ज्याद्य को अभ्यापित ने अन्तीभूत करके कन पित्र मृतको चुटादियों चाजिनके सरीर में जीवाना के कोई नाच के नकों से बल नहीं हो गावे के 1941

सोद्रियं बद्धान्तिनिवेश्यदेशः पाण्या असम्सन् । सारार्वे वपुरामगाप राष्ट्रमान्द्रेति सादरत् ॥५७ वि तापेन भो पूर्वमहं प्राप्तस्तरकाताम् । गण्छामि मोचितः मापास्वयाऽहमपुना दिवस् ॥५६
इत्युक्तवा तु गते तिस्मन्तामो वेगेन विस्मितः ।
पतित विजपुत्रं तं कृपमा व्यवपद्यतः ॥५६
माभैनेवं वदन्वाणीमारादेव विजारमजस् ।
परामृशस्तदंगानि णनंशभ्त्रीवयन्तृपः॥६०
रामेणोस्यापितश्चवं स तदोग्मीन्य लोचने ।
विलोकयन्तदम्भीये भृगुन्नेष्ठमथन्थितस् ॥६१
भस्मीकृतः च माद्रं लं हृह् वा विस्मयमागतः ।
गतभीराह कस्तवं भोः कयं वेह समागतः ॥६२
केन वार्यं निहृंद्ं मामुखतो भस्मसारकृतः ।
तरक्षुभीवणाकारः सालान्यृत्युरिवापरः ॥६३

बह ब्याद्य भी महा पारी ब्रह्मानि ने पाद अभीर पारा आकाभ में एक मन्दर्व का शरीर बारक करके बढ़े ही धादर के शाथ राम है बोला का 1401 है राम<sup>ा</sup> एक विश्व के नाप से पूर्व में इस नरश<sub>्र</sub> के स्वरूप की प्राप्त करने बामा हुआ था। इस ममय में अपके हारा उस नाग ने खुड़ाया यथा मैं अब स्वयंतीक में गमन कर रहा है। १६८। इतना ही कहकर बड़े वेग में बसके जने जाने पर राम का बबा विस्मय हुया जा और फिर बया के नजी-भूत हो कर वह उस मृभि पर पड़े हुए दिव पुत्र के पास पहुँचा बा।४६। है मृप । समीप में ही उस दिज के पूत्र से 'बरो मत' -- यह बाकी बोलते हुए श्रीरे-सीरे समका उपजीवित करते हुए अस बालक के अनुहों को सबसाधा 1६०। इस प्रकार से राम के द्वारा उठावे हुए उसने उम मनव में अपने नेत्रों को बोला था। इपर-तथर जनलोकन करते हुए उसने अपने शामने अब-स्थित मृतुकुल में परव के बाराम को देखा था। ६१। और अपने समीप में हो भरभीभूत शाद्र स को देखकर उत्त वासक को बढ़ा भारी विस्मय हुआ था। जब उगका भव बिस्कूल समाप्त हो गया था तो उसने राम से कहा मा-आप कीन हैं सनका यहरे पर जाप कैसे समागन हुए हैं 🤔 १६२। और मुझको भारते के भिए उधन यह जावूंन किसके द्वारा निर्देख करके धश्मी-भूत कर दिया गया है ? यह तरका नी महा भीषण जाकार वाला सासाद पुसरे काम के ही सहस था। ६३।

भयसंपृद्धनसो ममाधापि महामते ।
हतेऽपि तिस्मन्निखला भान्ति वै सन्मया दिशः ॥६४
त्वामेव मन्ये सकलं पिता माता सुहृद्गुरू ।
परमापदमापन्नं त्वं मां समुपजीवयन् ॥६४
धासीन्मुनिवरः कश्चिन्छातो नाम महातपाः ।
पुत्रस्तस्यास्नितीर्थायां णालग्राममयासिवम् ॥६६
तस्मात्संप्रस्थितश्रांल दिश्क्षु गंश्रमाधनम् ।
नानामुनिगणेर्जु हं पुण्यं बदिकाश्रमम् ॥६७
गंतुकामोऽपहायाहं पंथानं तु हिमाचले ।
प्रविशम्यहनं रम्यं प्रदेशालोककाकुलम् ॥६८
दिशं प्राचीं समुहिश्य कोशमात्रमयासिवम् ।
सतो दिष्टवश्रेनाहं प्राद्धवं भयपीडितः ॥६९
पतितश्च त्वया भूयो सूमेस्त्यापितोऽघुना ।
पित्रेव नितरां पुत्रः प्रमणात्यथं दयालुना ।
इत्येष मम वृत्तातः साकत्येनोदितस्यव ॥७०

हे महती मित वाले! बिधक भय के कारण संमूढ मन वाले मुझे अभी भी उसके मृत हो जाने पर भी समस्त दिशाएँ उसी से परिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं अवित् सभी और मुझे वह ही विखलाई दे रहा है। ६४। मुझे तो इस समय में ऐसा भान हो रहा है और में आपको ही अपना माता पिता-सुहूद और गृह सब कुछ मानता हूँ क्योंकि मैं तो परमाधिक आपवा में फँस चुका वा और आपने ही मुझको कली-भौति जीवन थान दिथा है। ६४। कोई एक महान तपस्वी शान्त नामधारी को ह मुनि वे। मैं उनका ही पुत्र है। मैं तीर्थाटन के प्रयोजन वाला सालग्राम के लिए गया था। ६६। वहाँ से मैंने फिर प्रस्थान किया था और मैं मध्यामादन पर्यत के देखने की इच्छा वाला हो गया था। बरोक महामृतियों के समुदायों के द्वारा सेवित परम पुनीत बदिकाथम को यमन करने की कामना वाला में हो गया था। फिर हिम-बान् जैसे महा विशाल पर्यंस में समुचित मार्ग को छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आलोकन में आहुत गहन बन में प्रवेण कर रहा था। ६७-६६। पूर्व

विज्ञा कर उद्देश्य करके एक कोश भर हो भया या। वहाँ पर साध्य के बतीजूत होकर में सब से उत्पोड़ित होकर मान विया या। इद। मैं फिर भूमि पर पिर गया था। आपने क्या करके इस समय में फिर मुझे मूमि ने चठाया था। थयालु जापने पिता की ही भौति मेरे पर कृपा की की बेसे पिता अपने पुत्र पर अस्पित्रक प्रेम किया करना है। मेरा यही इतना कृतानत है थो कि मेरे हारा पूर्ण कप से आपके समक्ष में कह दिया गया है। अका।

विश्व उवाच-इति पृष्टस्था तेन स्ववृत्तांतमभेषतः ।
कथयामास राजेंद्र रामस्तरमे यथाकमम् ॥७१
तस्तो प्रीतिसंयुक्तो कथयंतो पर्यपरम् ।
स्थित्वा मानि विरं कालमय गुनुमियेष मः ॥७२
बन्दीयमानस्तेनाथ रामस्तस्माद्युहामुखात् ।
तिश्कम्परवस्मं पितोः सः तस्ये मुदान्वितः ॥७३
अकृतवण एवामी व्याध्योण गुवि पातितः ।
रामेण रक्षित्रश्चाभूचरमाद्वर्षाध्यं विनिष्नता ॥७४
तस्मानदेव नामास्य वभूव प्रथितं भृवि ।
विप्रपुत्रस्य राजेंद्र तदेतत्सोऽकृतवणः ॥७४
तदा प्रभृति रामस्य क्ष्वायेवातप्या मृवि ।
वम्य मित्रमत्यर्थं सर्वावस्थामु पायित् ॥७६
स तेनानुगतो राजन्मृगोरासाच सन्निधिम् ।
इष्ट्वा वयाति च सोऽभ्येत्य विनयेनाक्यवादयत् ॥७७

भी बसिष्ठभी ने कहा—हे राजेन्द्र ! उस समय में इस प्रकार से उस निप्रमुन के हारा पूछे नये रामने कहकर मुना दिया जा १७१। इसके अनन्तर में दोनों परस्पर में प्रीति से समन्त्रित होकर बालांस्मिप करते रहे में। अस्य-धिक कालनक नहीं न ठहरकर उसने समन करने की इच्छा की थी १७२। राम भी उसके पञ्चान उसी के पीछे धमन करने बाला ही शया जा और उस गुफा के मुख से निक्षणकर बड़े बानन्त्र के साथ अपने माता-पिता के निवास स्थान की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया था १७३। ब्याध्न के हारा चूमि में गिरा जी दिया थया था तो भी उसके देह में कोई भी कही पर वण नहीं हुआ था। उस विनिहनन करने वाले अपाध्न से बह राम के द्वारा सुरक्षित हुआ था। ७४। हे राजेन्ड ! इसी कारण से इसका नाम भूमण्डल में प्रियत हो गया था फिर उस विप्र के पुत्र का अकृत तण ही नाम पड़ गया था। ७५। हे पार्थिय ! तभी से लेकर बातप के पीछे गमन करने वाली छाया के ही समान वह भूमि में सभी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अत्यधिक प्रिय मित्र हो गया था। ७६। हे राजन् भृतु की सन्निधि को प्राप्त करके बहु उसी के साथ अनुगत हो गया था और स्थानि को देखकर वह सामने उपस्थित हुआ था नथा विनय के साथ उसने अभिनादन किया था। ७६।

स ताम्यां प्रियमाणाभ्यामाशीभिरभिनदितः।
दिनानि कतिचित्तत्र न्यवसत्तिप्रयेप्सया ॥७८
ततस्तयोरनुमते च्यवनस्य महामुने ।
आश्रमं प्रतिचकाम शिष्यसधे समावृतम् ॥७१
नियंत्रितांतः करणं तं च संशांतमानसम् ।
सुकन्या चापि तद्भार्यामवंदत महामनाः ॥६०
ताभ्यां च प्रीतियुक्ताभ्यां रामः समभिन्दितः ।
अविश्वमं समापेदे द्रष्टुकामस्तपोनिधिम् ॥६१
त चाभिवाद्य मेधावी तेन च प्रतिनदितः ।
उवास तत्र तत्प्रीत्या दिनानि क्यिचिन्तृप ॥६२
विसृष्टस्तेन शनकेन्द्रं चीकभवन मुदा ।
प्रतस्ये भागवः श्रोमानकृतव्रणसंयुतः ॥६३
अवंदत पितुः पित्रोर्नत्वा पादौ पृथक् पृथक् ।
तो च त नृपसहर्षाच्चाशिषा प्रत्यनन्दताम् ॥६४

परमप्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह आधीर्वचलों से अभिन्तित्त किया गया था। उसके प्रियं करने की अभिलाषा से उसने वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया था। ७६। इसके उपरान्त उन दोनों की अनुमति से शिष्यों के समुदायों से समावृत महामुनि व्यवन के आश्रम की और वह चला गया था। ७६। उस महान मन वाले ने अपने अन्त -करण को नियन्त्रण में रहने दासे और परम शान्त भन वाले उस महा मुनि की तथा सुकन्या

नाम धारिणी जो उनको भागी थी उसकी वन्दना की बी 150! परम प्रीति से मुसम्पन्न उन बोनों के द्वारा राम का भली-मांति अभिनन्दन किया गया बा। तप की निधि का दर्शन करने की कामना बाले उसने और के आश्रम को प्राप्त किया था। दश है तृप! मेश्रायी राम ने उनका अभिवादन किया था और और्व महामुनि के द्वारा राम का अभिनन्दन किया गया था। वहाँ पर उनकी प्रीति होने से वह कितपय दिनों नक रहा था। दश किर घीरे से अनन्द के साथ उस मुनि के द्वारा राम की विदाई की गयी थी और अकुत वण के ही सहित श्रीमान भागीत ने वहाँ से प्रस्थान किया था। दश पिता के पिता-माता के चरणों में पृथक्-पृथक् बन्दना की थी। हे नृप! उन दोनों ने उसका वहे ही हमें से अभिनन्दन किया था। दश

पृष्टश्च ताभ्यामिखलं निजवृत्तमुदारधीः।
कथयामास राजेंद्र यथावृत्तमनुक्रमात्।।०५
स्थित्वा दिनानि कति चित्तवापि तदनुक्रया।
जशामावसर्थं पित्रोमुँ दा परमया युतः।।०६
अभ्येश्य पितरौ राजन्त्रमीनावाश्रमोत्तमे।
अवदत तथो पादौ यथावद्भृगुनन्दन ।।०७
पादप्रणामावनतं समुत्थायं च सादरम्।
आश्लिष्य नैत्रमिलिलैनँदंतौ पर्यंषिचताम्।।०६
आशीर्मिरिमनन्द्यांके समारोप्य मृहुमुँ खम्।
वीक्षंतो तस्य चौगानि परिस्पृश्यापतुर्मु दम्।।०६
अपृच्छना च तौ रामं कालेनैतावता स्वया।
किं कृतं पृत्र को वायं कृत्र वा त्यमुपस्थितः।।६०
कथं सह मकाभे त्वसास्थितो वात्र वायतः।
स्वयैतदिखलं वत्स कथ्यतां तथ्यमावयो ।।६१

फिर उन दोनों के द्वारा उदार बुद्धि वाले उससे अपना बृतान्स पूर्ण रूप से पूछा गया था। हे राजेन्द्र ! जो कुछ भी जिस तरह से हुआ था वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था। २५। वहाँ पर भी कुछ दिन तक स्थित रहकर फिर उनकी अपुश्रा से परम आनन्द से संगुत होकर मासा-पिता के निवास स्थान को वह चला गमा था। क्दा है राजम् ! उस परमोलम आजस में माता-पिता विराजमान थे ! उनके सामने उपस्थित होकर मृगुनन्दन ने जन क्षेत्रों के बरणों में स्थोचित रीति से बम्दना की थी। का उन्होंने अपने बरणों में मस्तक झुकाने वाले राम को आदर के साथ उठाकर आसलेकण किया था और परमानन्दित होते हुए अपने कारसल्य के कारण आये हुए प्रेमाश्चरों से उसका परिविज्यन किया था। क्वा आशीर वारस्वार उस अपने पुत्र के सुख का जवलोकन करते हुए उसके बर्ज़ों का परिस्पर्व करके प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा जिया था और वारस्वार उस अपने पुत्र के सुख का जवलोकन करते हुए उसके बर्ज़ों का परिस्पर्व करके प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा किया था और यह दूसरा कौन प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा किया था और यह दूसरा कौन प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा किया था और यह दूसरा कौन प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा किया था और यह दूसरा कौन प्रमाधिक आनन्द की प्राप्त हुए थे। क्वा किया था और यह दूसरा कौन प्रमाद से तुम सकाम में साथ समास्थित हुए थे अववा यहाँ पर कहाँ से इस समय में स्थागत हुए थे ? हे बस्स । आपको हम दोनों के सामने ओ भी साथ-सर्य हो बहु सब बनला देना चाहिए। हर।

## -x-

## कार्तवीर्यं का जसदिवन आसम में आगमन

विशिष्ठ उवाच-इति पृष्टस्तदा ताच्यां रामो राजन्कृतां अलि ।
सयोरकथयम्सर्वमारमना यदनुष्ठितम् ॥१
निदेशात्तै कुलगुरोस्तपश्चरणमारमनः ।
मामोनिदेशात्तीर्थानामटन् च ययाकमम् ॥२
तवाजयैव दैरयानां वधं चामरकारणात् ।
हरप्रसादादत्रापि हाकृतवणदर्शनम् ॥३
एतत्सर्वमशेषेण यदन्यज्वारमना कृतम् ।
कथयामास तद्रामः पित्रोः संप्रीयमाणयोः ॥४
तौ च तेनोदितं सर्वं श्रुत्वा तत्कर्मविस्तरम् ।
हृशै हृषाँतरं भूयो राजन्यपनुवनावृभौ ॥५
एव पित्रोमेंहाराज मुश्रूषां भृगुपुंगवः ।
प्रकुर्वस्तिद्वियासमा भ्रातृणां चाविशेषतः ॥६

एतस्मिन्नेव काले तु कदाविद्धेहयेश्यरः । इयेथ मृगया नंतुः चतुरंनवसान्नितः ॥७

भी वितर्क की ने कहा-है राजन् ! जब अस सबय में इस प्रकार है राज में पूछा जवा था तो उतने अपने दोनों करों को बोड़कर उन दानों के समक्ष में वह सम्पूर्ण अपना चटित चटनाओं का इतिवृक्ष कह विवा जा मां भी कुछ अपने द्वारा अब तक किया था ।१। बपने कुलदेव की जाजा से अपनी तपनवर्ग का सवावरण तथा धनवान सम्भू के निर्देश है वचाइन तीवों का पर्यटन जो किया वा--वह सभी कुछ निवेदित कर दिवा वा ।२। फ़िर सकर की ही आजा के देवों की सुरक्षा करने के कारण के जो देखाँ का क्या किया वा बहु भी सुना दिया था। बंधीयर भी जनवान हर के प्रताद के ही अकुत कर का दर्जन हुना था ।६। यह सम्पूर्ण पूर्णतया को हुना चानह और यो अपने द्वारा कुछ भी किया नवाचावह सब परम प्रसम्स माना-पिता के सामने शम ने कहकर नुना दिया का ।४। जन दोनों ने राज के द्वारा कहा हुआ सब उसके कर्यों ना विस्तार जवन किया का और नरम असन्त हुए के । हे राजन् । किर के दोनों एक दूनरे हुई को भी जास हुए के । १। है नदाराज दिस रोशि से सत जुनुकुल में परण अंच्छ राज ने अपने वाला पिता की सुपुषा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्तका कर ल्यित्रय पासन किया वा जीर अपने नाइयों की भी सेवा उसी आब से उसने की भी ।६। इसी समय में किसी बक्त है हाँ क्यर चतुर भिनी सेना के शहित पूर्णया करने को समन करने बाजा हथा था ।ध्र

संस्थ्यमाने नगने संयुक्तकुसुमान्नः ।
ताराजानयुतिहरः सर्मताददणांचुमिः ।।
मद नोजनि प्रोज्ञूतकेतकीवनराजिनिः ।
प्राभातिके नधनहे कुमुदाकरसंस्पृति ।।
स्थासि नर्मदातीरतक्तीकाश्ययेषु न ।
स्थाहरस्त्वाकुला वाचो मन श्रोत्रमुखावहाः ।।१०
नर्मदातीरतीनै सदवतीयमिहारिणि ।
सतीये युनिवृदेषु युन्तसु ब्रह्म शास्त्वत् ।।११

विधिवाकृतमेथेष् मस्तिवृथ्य सरितरात् । बाधव प्रति १९७२म् मृतिमृत्यष् कविष् ॥१२ प्रत्येक बीरपत्नीष् व्यथाम् भृतक्षमम् । होमाचै मृतिकृषारेष् न दोत ति नगरम् च । व्यक्तिकृषारेष् न दोत ति नगरम् च । व्यक्तिकृषारेष् न दोत ति नगरम् च ।

थक उन वैनाकी शक्रुभूत खटाका वर्णन किया बाता है—उस क्षमान में मार्गे बार अन्य बसुसों वाली सौर नाराध्य की सूनि का इरण करने बाली बन्बुक पुत्रवो को अञ्चना से बाकाश नष्टन सरश्यनान हो रहा था। वा विकलित केतको के बनो का पांतरवों के द्वारा वद का समुद्रभूत करते हुए अबा कुबुबों ने बुल्फ भराबरों का रचर्च करने बाला जातः काम का सुम्बर एवं मुख्य क्यमें चाडु वतन कर रहा था। १। पक्षीनेण वस समय में नवेदा के नट वर उने हुए सम्बरों के नी हों के आधानों में जपनी समाकुल और बन नवाकालों का परव युवा प्रशास करने नाली नालियाँ नाल रहे में igo) मर्चवा का नट तीर्च? उस तार्च में उनर कर पार्च के हरण करने काले अन जल में मुनिवृत्य निरस्तर बहा अर्थात् वेद वचनों का नान कर रहे के (११) विधि-विधान के साथ निर्वानुष्ठान करके नर्बंदा नदी के तीर के बादिस और कर कर्यों के करने वाले प्रमुख युनिनम अपने-जपने भाषनी की जोर नमन कर रहे के १(२) प्रत्यक बीरो की परिनय अपने-जपने मृही के अरबश्यक कर्यों में अन भवन में नमध्य हा रही थीं। नवचा मुनियों के ही बहुन बहुत नी मुनि परिनर्धा होय कर्व के नम्पायन करने के लिए बेनुओं का बोहन कर रही थीं (१६) मुनियों के कुनार बोहन किया हुए दुन्छ को सन्चित स्वामा वर पहुँचा रहं वे तथा नवरत प्राणियों को मुख का जावाहन करने वाले हान के हाने पर अध्निहोत्र में सभी बनाकुल हो रहे ने ११४।

विकत्तरम् सरीजेषु नायरम् स्नयरेषु च । बात्तरम् नीडाम्निष्यस्य पनापिषु सम्ततः ॥११ सनतिष्ययमस्यपुष्यस्यगानिनाम् । गात्राष्ट्रमादविषद्धिस्या वेनाया मंद्रवायुना ॥१६ ६७६२म् पाध्यमेपानं प्रमूनअन्तरारेषु । स्वाध्यायदक्षेत्रं हुभिरिजनां बर्धारिभि ।।१७
सम्यक् प्रयोज्यमानेषु मनेषु श्वावचेषु च ।
प्रेषेषू श्यारं माणेषु ह्यमानेषु बह्निषु ।।१६
यथावन् मनतंत्रोक्तियासु विततासु च ।
श्ववदिनिशिखाकारे तमस्तपनते असि ।।१६
प्रतिहृश्य दिन. सर्वा विदृण्याने च मेरिनीम् ।
स्वित्यु देयं याति नैने तमिन नश्यति ।।२०
नारकासु विलीनासु काहासु विमलासु च ।
हतमेत्रादिको राजा मृग्या हैहयेश्वर. ।।२१

उस प्राप्त कासीन भरा में सभी और कमक विसे उठे वे और विक-सित पंकर्जों के ऊपर भागरों के बूग्ध गुरूजार रहे थे। तभी बोर से बपने-अपन कोंसतों से पक्षोगण नीक उत्तर कर अपना अजन कर रहे के 1941 उत्त समय में मन्य वायु वहन कर रही थी और सुमधुर वेसामें ओ भी विशेष व्यव गही के ऐसे मदीन्यत हाबी-अन्य और रथों द्वारा ममन करने बालों के नरीर को बाह्नाय का विश्वतंत्र हो रहा था ।१६। बहुत से कर्म-निक्क जन पूथ्य और तीर्चजल का आहरण करके अपने-अपने जाश्रमों की भोर नमन कर रहे ने। नेदों के स्वाध्याम करने में परम दक्ष बहुत से मुग-यमी के बारण करने बालों के द्वारा मली-भाति उच्चावय भरतों से प्रयोग किये का रहे वे तका प्रेवों का उच्चारण किया का रहा था। अग्नि में आह-तियों की जा रही जी ।१७-१८। रीति के अनुसार भन्न जास्य और तन्त्र-शास्त्र में वॉलत कियाओं का विस्तार हो रहा वा । जकती हुई अध्य की निका के अकार वासे तपन के तेज में सनस्त दिनाओं में तप की प्रतिहत करके बसुन्धरा पर वह फेला हुआ था । सूर्यदेव के उदित हो बाने पर उस समय में राजि के समय का अन्त्रकार विनष्ट हो रहा था।१६-२०। जिल समय में समस्त कारागण विसीत ही तये वे और सभी दिसाएँ एकदम स्वरूक दिवालाई वे रही की। क्य तमय में है ह्यो स्वर राजा पात कालीन सब इत्य पूज करके जिकार करने के लिए जल दिया वा 1२१।

निर्ययौ नगरात्तस्मात्युरोहितसमन्वितः। बलै सर्वे समुदितै सवाजिरथकु जरैः॥२२ माणिकं महित कीमाः सक्योधिक्य राजिशः।
यहना क्यानिक मध्यम्बनुधातलक् ॥२१
नार्यन्त्रयोगे क्रकुभ सर्वती तृपः।
स्वयोपपर पप्रश्रण्यापतिरणुभि ॥२४
यदी संग्रण्ययन्थ्योभ विभाग नत्रसंपुलम्।
यपिक्य वनं योर विध्यादेवं नस्यये ॥२६
पृत्तं विनोध्यामास स्थंताहा असत्यः।
परिवार्यं वनं तन् स राजा निक्रसंतिके ॥२६
मृगान्नानाविधान्तिकान्तिक्यान निते वर्षः।
वाक्यं कृष्टकोद्ययोधपुत्तः, सितेषुभिः॥२७
निकृत्याचाः नाष्ट्रं सा स्थयनञ्ज्ञातिकवाः।
उद्यक्षेत्रपात्रात्रव्यक्तिविधाः।।२७

पन-हाबी और अन्तों सं सनस्वित सबस्त नैनिकों ते बुन्ह होकर अपने पुराहित के आब वह गांग है है देवनर अपने नगर है जिकार करने के जिए निकल दिया बा 1000 अपने सभी निवां के साथ और बयोबुद्ध सन्य कितने ही गांवाओं को नाथ में ने कर भीमानू वह बड़ी जारी तेना के जीरों के सार से समस्त चनुधा को भी के की ओर स्वाति हुए वह चन रहा बा १२६१ वह राजा अपनी तेना के रखों के चन्न की दर्धान से सभी दिशाओं को बुटियन कर रहा बा जीर अपनी सेना के समुदाओं के शिद्दित प्रवेश करके सैकड़ों जिनानों (चानुवानों) से बाकाल को लक्तावित करता हुआ वह राजा था। उस राजेक्वर ने अपने सैनिकों के हारा उस कम्यूची वन प्रवृत्त कर स्वावं के स्वावं के स्वावं के स्वावं के स्वावं की सम्बन्ध कर हिंदा था। २५-२६। उस नुष्य न अपने कानों एक समाझ्यूची वी अध्यान्य वाने बोहाओं के हारा छाड़े हुए निश्व बाओं से बहां पर सनेक प्रकार के हिंदाक प्रजुर्जों का हमन विश्व था। १००। साथि प्रवां के ने पुन्त प्रवांतियों के खब्गों के खब्गों के खब्गों के साथ साथ की साथ वाने जिनके सनीर से साथ कर नके हैं ऐसे बुक्त साथूं के खब्गों के स्वावं के सिन के से श्री के स्वावं के सिन के से सिन के सिन के

बराह्यूचपा केषिद्रुधिराद्री धरामनुः । प्रबद्धगात्तिकोन्युक्तरतिनिभन्तमस्तकाः ॥२१ मृगोधा प्रत्यपण्त पर्वता इव मेदिनीम्।
नाराचा विद्वस्वांगा निह्संग्रन्थावयः ॥३०
वमुधामन्वकीयंत कोणिशाद्धां स्थलतः ।
एवं सवागुरे केश्चित्पतिद्भ पतितेरिप ॥३१
व्वभिश्चानुद्दते केश्चिद्धावसानैस्तमा मृगैः।
वार्त्ताविकोक्तमानेश्च भीतं, प्राचमयातुरे ॥३२
युगापाये यधात्यर्थं वनमाकुलमावभी ।
वराहसिह्शाद्धं सश्याविच्छणकुलानि च ॥३३
चमगीरुवगोमायुगवयर्धवृक्षात्वहून् ।
कृष्णसारान्द्रीपिमृगानुक्तस्ववृग्यम्यापि ॥३४
विविचानान्धृगानन्यान्त्यकूनपि च सर्वेषः ।
वालान्स्तन्धयास्यून, स्थविरान्मिधुनान्मचान् ॥३४

बहुत ही प्रचन्द जिल्लाली बीरों के द्वारा छोड़ी हुई जस्तियों से कटे हुए मस्तक वाले कुछ बराहों के यूच विधर से भवपच होकर पृथ्वी पर निर नवे वे ।२१। मृगों के समुदाय पर्वतों के ही समान भूमि पर पड़े हुए वे और सित्-गेछ और वर्ष बादिक बनुवों के तीरों से विक्क समस्त अञ्चा बासे हो गये वे १३०। इस प्रकार है कुछ नवातुर गिरते हुए और गिरे हुओं के शारा सभी ओर सम्पूर्ण पृथ्वी तल को रक्त से जीगी हुई करके अनुकीर्ण कर दिया था। कुछ मृग कुली के शारा खरेड़े हुए होकर माम रहे के जीव भीर नार्त्त होकर चीखें मारते हुए प्रामों के भव है अति आधुर और नव-भीत हो रहे ये ।६१-३२। चिम तरह ते बुन के अन्त तमय में सर्वय विमी-विक्रुमे पूर्ण स्थिति हुवा करती है ठीक उस समय से अत्यन्त बातुर हा रहे ये जिसके कारक यह सम्पूर्ण वन समाकुत होकर कोजिस हो रहा बा (३३) वहाँ पर चमरी-वद-गोमायु-गवय-गीछ शोर बहुत से वृक्त-कृष्णकार-डीपी-मृत रक्त खड्त मृत-विश्वच अक्री दाने मृत और स्वक् आदि सभी मोर नारे जा रहे के जिनमें दूध पीने वाले बहुत से बहुत छोटे पनु वे और कालक बुद्ध तथा जवात पनुभी के जोड़े भी के। वहां पर सभी का सिहतन किया जा रहा का १३४-३५।

निजध्नुजितं शस्त्रं शस्त्रवध्यान्त् सैनिकाः ।
एव हत्वा मृगान् घोरान्त्तिस्त्रप्रायानस्वतः ॥३६
धमेण महता युक्ता बभूवुन् पसैनिकाः ।
मध्ये दिनकरे प्राप्ते ससैन्य स तदा नृपः ॥३७
नमंदा धमंसतप्त पितासुरगमच्छनं ।
अवतीयं ततस्तस्यास्तोयं सबलवाह्न ॥३६
विजयाहं शुभे राजा अन्तृष्णापरिपीक्ति ।
स्नात्वा पीत्वा च सलिल स तस्याः मुख्यगीतलम् ॥३६
विसाकुराणि मुफ्ताणि स्वाद्दनि प्रजयास च ।
विकीड्य तोयं सुचिरमुशीयं सबलो नृपः ॥४०
विश्वकाम च तत्तीरे तरुखडोपमक्षिते ।
आख्यमाने तिग्मांशी समैन्यः सानुगो नृपः ॥४१
निक्रकाम पुरः गतु विष्यादिवनगह्नरान् ।
स गच्छन्नेव दक्ष्में नमंदा तीरमाश्रितम् ॥४२

राजा के सैनिकों ने जस्त्रों के द्वारा बन्न करने के को भी पन्नु पोक्स वे उन सबका पैने शस्त्रों से हनन कर विया का। इस प्रकार से प्राय हिंसा करने वासे महान घोर पन्नुओं का वहाँ पर पूर्ण कप से हनन किया था। ३६। इस तरह से जिकार करने से जिकार करने से नृप के सैनिक बड़े पारी जम से बक गये थे। मुबन घारकर सूर्यवेव मध्य मे प्राप्त हो गये थे। उस समय बोपहरों के वकत में राजा अपनी सेमा के सहित सूर्यांतप से बेबन हो पया था। ३७। वान से सतप्त होकर ध्यासा राजा धीरे से नर्नदा के तद पर चला गया था और फिर वह उस नर्मदा के जम में सब बाहनों और सिन्धूं के सहित उत्तर गया था। ३६। मूख और ध्यास से उत्पीहित राजा ने उस स्थान कम में अवगाहन किया था और उस नदी के परम जीतल जम में स्नान किया था और उसका पान भी किया था। ३६। अपनी समस्त सेना के सहित राजा ने उसके जस को भीतर सतर कर बहुत कास पर्यन्त विशेष कप से जल-की इस को थी। तथा परम क्यादिष्ट सुध्न विस के सन्तुओं का असन भी किया था। ३४०। अब सूर्यवेव आत्रक्षणांत्र हो गये थे तो सब अनुपरों और

सैनिकों सहित राजा ने तक्वरों के समूह से मण्डिन उस शरिता के तट पर विश्वाम किया था। फिर उन विक्वयाचल के गहन वन से अपने नगर में जाने के लिये राजा निकल दिया था। वहां से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा के तट पर समाध्यित एक बाध्यम का दर्शन दिया था। ४१-४२।

अश्यम पुण्यभीतस्य जमदग्नेमंहारमन ।
सतो निवृत्य सैन्यानि दूरेऽबस्थाप्य पाष्टिक, ॥४३
परिचार्च कतिपयैः सहितोऽयात्तदाश्रमम् ।
गत्त्रा नदाश्रमं रम्य पुरोहितसमन्वित ॥४४
उपेत्य मुनिगाद्रं ल ननाम शिरसा नृषः ।
अभिनद्याणिया तं वै जमग्निन्दं पोत्तमम् ॥४१
प्रथामास विधिवदचं पाद्यासनादिमि ।
संभावित्या तां पूजा विहितां मुनिना तदा ॥४६
निषसादासने शुश्रे पुरस्तस्य महामुने. ।
तमासीन नृपवर कुणासनगता मुनि ॥४७
पप्रच्छ कुणलप्रक्न पुत्रमित्रादिवधुषु ।
सह संकथ्यस्तेन राजा मुनिवरोत्तमः ॥४६
स्थित्वा नातिचिर कालमामिथ्याचं न्यमंत्रयत् ।
ततः स राजा मुप्तितो जभदिनमभावत ॥४६

बह एक वहान् आत्मा बाले और पुष्पणील जमदिन मृति का आश्मा था। राजा ने वहाँ से लीटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को अब स्थापित कर दिया था।४३। अपने साथ में कतिपय परिचारकों को लेकर ही वह उस आश्रम में गया। पुरोहिन के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आश्रम में गमन किया था।४४। राजा ने वहाँ पर पहुंच कर उस मुनिशादूँ ल के घरणों में गिर झुकाकर प्रणाम किया था। अमदिन ने उस श्रेष्ठ राजा का आशीर्वचनों के द्वारा अधिनन्दन किया था। अमदिन ने उस श्रेष्ठ राजा का आशीर्वचनों के द्वारा अधिनन्दन किया था। अमदिन ने अध्य-पाद्य और आसन सावि के द्वारा उस राजा का अचेन किया था। उस समय में मुनि के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार किया था।४६। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम शुश्र आमन पर विराजमान हुः गया था। जब राजा अपने आसन पर उपितृष्ट हो गये तो वे मुनिवर वमदिन एक कुना के आसन पर सस्यित हो गये थे 1431 महामुनि ने उम राजा के साथ संलाप करते हुए पुत्र-मित्र और वन्धु आदि के विषय में राजा से क्षेम-कुशन पूछा था 1421 थोड़े ही समय तक स्थित हीकर महामुनि ने अपना अतिबि-सत्कार करने के लिए राजा को निमन्तित किया था । इसके अनम्बर राजा परम प्रीतिमान् होकर जमदिन मुनि से बोला था 1481

महर्षे देहि मेऽनुज्ञां गमिव्यामि स्वकं पुरम् । समग्रवाहनबली हाई तस्मान्महामुने ।।५० कर्तुं न जक्यमातिष्य स्वया वन्याशिना वने । अथवा त्य तप अक्त्या कर्तुं मातिच्यमद्य मे ।। ५१ शक्तोष्यपि पुरीं गतु<sup>ं</sup> मामनुक्रातुमहंसि । अन्यथा चेरखले सैन्येरत्यथं मुनिससम् ॥१२ तपस्विनां भवेत्पीडा नियमक्षयकारिकाः। बसिष्ठ उवाच-इत्येवमुक्त स मुनिस्त प्राह स्वीयतां क्षणम् ॥५३ सर्वं संपादियध्येऽहमातिश्य सानुगस्य ते । इत्युक्त्वाहुय ता दोग्धीमुबाचाय ममातिथि ॥५४ उपागतरत्वया तस्मात्कियतामच संस्कृति:। इत्युक्ता मुनिना दोग्धी सातियेयभशेषतः । दुदोह नृपतेराशु यद्योग्यं मुनिगौरवात् ॥५५ अथाश्रमं तत्सुरराजसद्मनिकाशमासीद्भृगुपुंशवस्य । विभूतिभेदैरविचिन्त्तरूपमनन्यसाध्यं मुरभिप्रभावात् ॥५६

हैह्मेश्वर राजा ने महामुनि से आर्थना की बी कि हे महर्षे ! आप मुझे अपनी आशा वीजिए ! मैं अब अपने पुर को गमन करूँ या । हे महा-मुने ! कारण यह है कि मेरे साथ समस्त सेनाएँ बाइन मी हैं ।५०। इस बन में वन्य फल मूर्लों का अगन करने वाले आप के द्वारा आसिक्य नहीं किया आ सकता है । अथवा यह भी हो सकता है कि आप अपनी तपश्चर्या की

मक्ति से मेरा वातिष्य करने की मामक्यें रक्षने हैं तो की यह उचित नहीं है और आप मुझे मेरी नगरों की धोर नमन करने की आजा देने के योग्य है। अन्य प्रकार से अवृद्धि पदि में ठहर भी जाऊ तो है भूति व्येष्ठ ! वे मैनिक बड़े ही इच्ट स्वमाय वाने हैं। इनके हारा तपरिवर्धों के निवर्धों क्षय करने वाली बद्दन ही अधिक आप लोगों को पीवा हो आयमी १६१। विगय्ठ भी ने कहा - इन सरह से अब राजा के द्वारा मृतिवर से कहा नवा का हो। उन वहामूनि ने राजा से कहा वा कि अप कुछ क्षण के लिए वहाँ पर विराजनान तो पहिए ।५२-५३। मैं जापका समस्त जनुगानियों के ही सहित पूरा जातिच्य सत्कार सन्यन्त कर बुँगा। इतना राथा से कहकर वंध महा-मूनि ने दौरधी केंद्र को बुनाकर केंद्रमें कहा था कि यह राजा जाज मेरे वतिकि के स्वरूप में नमागत हो गये हैं ।५४। जब मह वहां पर समागत हो गये हैं तो इसी कारण ने जाप इनका जाज पूर्णतया सन्कार करिए । इस रीति से मुनि के द्वारा कही तुई जस दोगधी ने जतामृति के गौरव के कारण पूर्णक्य से शाजा का आतिचेत किया वा और ओ-ओ भी राजा के वातिच्य के बोरव बवार्य के वे सभी बहुत शीक्ष शोहत करके उपस्थित कर दिये वे १६९। इसके अनमार उस स्राधि के प्रधान में उस को छ मृति का आक्षम नुरराज के भव्य के समान बैचवों के अनेक भेतों के द्वारा ऐसा न द्वीचने के योध्य स्वरूप बाला हो नवा का कि जो जन्म किसी के जी हारा साध्य नहीं हो सकता है ।५६।

बनेकरत्नोण्ञ्यलिकहेमप्रकाणमालापरियीतमुख्यैः।
पूर्णेन्दृशुआअविषयत्वभूमै प्रासादसंधैः परिवीतमतः।।१७
कर्षस्यारकृटारसनाभ्रहेमदुर्वणंसौधोपलदाष्ट्रमृद्धिमः।
पृथिविषिश्चैभंदनैरनेकैः सद्भामितं नेचमनोभिरायै ॥१८८
महार्हेरत्नोण्ण्यसहेमदेदिकानिक्कृतसोपत्नकृतीविष्टंकै ।
तुलाकपाटागंलकुड्यदेहलीनिकानिआलाः
जिरकोभित्रेभृंशस् ॥१६६
बलव्यलिबागणवाधनोरणैरदभ्रपयैत्वतुरिककादिभि ।
हुच्येषु सग्रोभितः दिथ्यरन्तैविचित्रनित्रैः, परिजोममानै ॥६०
उच्चायवं रत्नवरैविचित्रमृष्ठणैसिद्दासन्पीटिकाद्ये ।

स अध्यक्षोज्यादिभिरम्नपानं व्येतभाडोपमनंकदेशं ॥६१ गृहेरमध्योजिपसर्वसंपरसमन्त्रितेनेत्रमनोऽभिरामे । तस्याधमं सम्नगरोपमानं वधी वधुमिश्च मनोहराधि ॥६२

शव त्रीन की पहिना के आश्रम की बैसी परम विकास सोधा हुई बी उसकी छटा का वर्षन किया जाता है--उस आसन के अन्दर का भाग माना प्रति के रत्नों की देशेष्ययान कृति के विचित्र हो नथा वा लौर मुंबर्च के बाकविक्य से शबुन प्रकास बाला है किया हुया वा तका पूर्व बन्ध के क्षमान परव मुख्य और बरमुख्य बन्तरिक को छूने वाशी निवारों है। समस्वित प्रामायों से भारों बोर परिपूर्ण वह बाजन हो नमा वा १५७। करिय-आरकूर-ताम्म-हेय-सूर्वर्ण सीधोपल-शाव बोर वृत्तिका के पृथक्-पृथक् बौर मिस्रित नेतीं तथा सन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले बनेक कवर्गों से यह बाक्य तम्बुभासित हो नवा वा ।५=। उन वहामूनि का वह बाबाब तक समय में नहां मूल्यमान रत्नों ने नमुज्यमन मा और हेन की वैदिका-तिरकूट-सोपान-कृटी और विद्यंककों से समस्थित या । तुना-क्याट-वर्गता-कृष्य (बीत)-देहती-निजान्तज्ञाला-अविष (बीनन) की कोभा ने बहुन ही वह बाधान नंदन का १५१। बनाबी बनिन्य अञ्चल और परम राज नोरमों ने युक्त का तथा अवस्थ चनुष्किका बादि ने विज्ञोपित था। उस अरमा में जो न्तरन वने हुए वे दनवें और जो दीवालें वी उनमें परिज्ञोत्रमान दिवस रत्नों के विचित्र चित्र विचामान से । इनसे उस आचन की अकुन को था हो रही की 1601 वह महामृति का बाजव छोटे व कीमती खें है रहनों से बुक्त का और उसमें बत्बद्धून सुवर्ण के अनेक मिहासन और पीठिका आदि निर्मित में । यस बाजन के एक देश में नक्य और नोज्य-लेक्क-चोच्य जानि अननोपयोगी प्यार्थ बल'नाम में तथा अन्त-पानों से समुपेत जान्य की वहाँ पर विकासन के 1६३। उनमें ऐसे मनेक मृह बने हुए के जो देशों के लाकक तब प्रकार की नयनों और प्रन के परन रनकीक जनने बाजी सम्पद्धा से समस्थित थे। यह सृति का बाजम नुरक्षि की महिमा में मनोहर बल्युओं से शुरदर नगर के समान परमनी मित हो रहा भाग ।६३।

## ।। अमदन्ति द्वारा असिषि संस्कार ॥

वसिष्ठ उवाच⊸ त्तस्मिन्युरे सन्तुलितामरेंद्रपुरीप्रभावे मुनिवर्यधेतु.। विनियमे तेषु गृहेषु पश्चात्तधोग्यनारीनरवृदजातम् ॥१ विचित्रवेषाभरणप्रसूनगन्धांशुकालकृतविग्रहाभिः । सहावभावाभिरुदारचेष्टाश्रीकांतिसीन्दर्यगुणान्विताभि ॥२ मंदस्फुरद्दन्तमरीचिजालविद्योत्द्वाननसरोजजितेंदुकामि.। प्रत्यप्रयोवनकरासवयरगुणीकिः स ममयरकटाक्ष निरीक्षणाभिः ॥३ प्रीतिप्रसन्नहृदयाभिरतिप्रभाभिः मृङ्कारकल्पतस्पूष्पविद्यु-षिताभिः। देवांगमातुलितसीभगसीकुमार्थरूपाभिलाषमधुर।कृति-रंजिताभि: ॥४ उत्तप्तहेम**क**लशोपमचारुपीतवक्षोरुहृद्वयभरान्तमध्यमाभि । श्रोणीभराकमणखेदपरिश्रितासृगारक्तपावकरसारुणिता-झिमुभि: ॥४ केयूरहारमणिकंकणहेमकंठसूत्रामलश्रवणमण्डलमंडिताभिः । स्रग्दामचुम्बिससकुन्<mark>सके</mark>शयाशकांचीकलापपरिशिजित-म्पुराभिः ॥६ आमृष्टरोषपरिसात्यननर्महासकेलीप्रियालपनभत्सेनरोषणेषु । भावेषु पार्थिवनिजप्रियद्यैर्यबन्धसर्वापहारचतुरेष **कृतांतराभि:** ॥७

श्री वसिष्ठजी ने कहा - सन्तुष्टित महेन्द्र की नगरी के प्रभाव वाले उस पुर में मुनियर की धेनु ने उन गृहों में इसके पश्चात् उनके ही योग्य नर-नारियों के समुदायों की रचना भी कर दी थी 1१। अब जो नारीगणों का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेष-भूषा-- रूप माधुर्य-सौम्दर्य

कटा और कार्य कुमलता कादि का वर्णन किया काला है-- उन नारियों के विचित्र वेष वे बारि अव्यान आधारण-प्रमुत-नन्धादि से सनसङ्ग्त अरी र वे । तथा वे अपने शाववादों के समस्वित की और उदार वेहाएँ ---की---कारित और तीन्दर्व वर्षि वृष्यकृष से बुक्त की 121 अन्द स्कूरण करने वाली दन्त परित की नरीचियों के जान से विशेष कर है दोतिय जनका नुख करण तथा जिसमें बरहोंने चरह की बाधा को भी पररजित कर विधा था। क्रमकी बाजी मूनन बीवन के जार के बन्तुना के संयुक्त की सवा देश पूर्वक बीने कटाकों में संयुक्त जनका निरीक्षण था (१) उनके दबन की बजा अंत्य-किए भी और मीर्ति की भाव-माझी के ने गरन बनम्न हुपनी वाली भी तका अपने म्युक्तार में कश्यतव के परव सुमार सुमानों से विम्पित की। जनका बरव प्रस्य तीवाध्य-मुकुबारना-क्य नावध्य-जनिवादा तीर वयुर बाकृति देवाजूना के समान ही थी जिनके कारण के नारिकों बनीब रक्षित्रन भी । भा तमे हुए नुवर्ण के कमजों के ही शहन अत्वक्तिक मृत्यर-परिपृष्ट धनके बानों करोज ने जिनके नहन करने के भार भी कन नारियों का महन भाग कुछ नीचे की ओर लुका हका था। उन नारियों के बोलियों का नार ऐसा का कि उसके बहुन करने में अमको कुछ क्षेत्र होना वा और श्विस्तता के कारण में वरिकित विक्रित से लगा भने हुए वावक रख में उनके चरणी का काम अवस्थित से संबुक्त का ।३। केंद्रूर-होर-विन्ती के हरश दिनिर्मित श्रेषण-पुर्वका कष्ठ तुम और विमान बन्धों के जुन्हों से वे नारियर विकृषित भी । उनके कुन्तम कैन्याकों में बरम मुख्य सुमनों की मानाएँ मुची हुई यो और करेशनी में समें हुए भू भरों की शबा नूपुरों की व्यक्ति में वे समायुक्त भी १६। अरहाइ रोच की परिसालवना में नर्स (प्रवदानाय)-हाब-केनी-और विक बालाय करने में -- जायब और रोच तथा बस्बैना में दक्त एवं पार्मिय निजयिय बैबैबन्ध सबसे बपहार में कृतम जायों से वे नारियों बपने जन को जनाने बाली थीं 🐯

तन्त्रीस्त्रनोपमितमञ्जलकौस्ययेयन धर्वतारम्-धुरारकभाविजीमि । बीजाप्रयोजन रपाणितमांगुनीभिगंभीर-वक्ष बदुवादरतोरमुकामि ।। « स्त्रीमिमंदालसत्रामिर्शित्रवस्थास्य वासिराष्ट्र सिकामुक सानसाभिः । कामश्रयोगनिपुणाभिरहीनसंपदौदार्यक्षपगुणणीलसमन्वताभिः ॥६
संस्थातिमाभिरिनिष्ठं गृहकृत्यक्षमं स्थात्तरभकाभिरिप
सत्यरिकाभिः ॥
पुंचित्रक तद्गुणगणोचित्रकृषणोचैत्र्यासितंगुंहवरैः
परितः परीतम् ॥१०
सराजमागिणसौधसयसोपानदेवालयक्षत्वरेषु ॥
पौरैरकेषार्वगुणैः समंतावध्यास्यमानं परिपूर्णकामै ॥११
अनेकरत्नोज्ज्वनिर्ताविज्ञके प्रामादसंघरतुल्रसस्यः ॥
रथाम्बमातंगस्वरोद्धन्तके प्रामादसंघरतुल्रसस्यः ॥
रथाम्बमातंगस्वरोद्धन्ते ।
विद्यादिकामां रथिसार्योनां गृहैस्तया मागधवदिनां च ॥१३
विविक्तरस्यापणचित्रचत्वतिर्देशक्षस्यः म्हण्यस्यास्य ॥
महाधनोपस्करसास्युनिर्मितंगुंहैम्ब स्थानं वस्य प्रस्त प्रकृत्यस्य चौत्र

बीणा के लारों से निकने हुए स्थर के समान परम मञ्जून और
सौन्य गाने के योग्य गन्धवों के समुक्य एवं मधुर निनाद से भावण करने
वासों ने नव नारियाँ जों। बीजा के बादन में परम प्रयोज पाणि की मँगुसियों के द्वारा गम्भीर चक्क के चटु बाद में निरत एवं ने समस्त नारियाँ
समुश्युक जों। । ने समस्त नारियाँ यौजन के मद से अधिक जनत और
सर्याधक प्रगत्म भावों वाली जों। तचा ने सब आकुनित एवं कामुक
वर्षात् कामकेसी की वालना से संयुत मनों वाली जों। कामवासना से
रचनास्थक प्रयोग करने में ने बारी बहुत ही निपुच जों। तचा परिपूर्ण
सम्पदा-उदारता-रूप-गुण और जील स्वभाव से समस्तित की । है। संबंधा को
भी जतिक पक्ष करने वाले वर्षात् बहुत ही व्यक्ति वर के कभी में बहुत
संसग्न रहने पर भी वरने प्राणी पतियों की परिचयाँ करने वाली जों। वह
पुर सन गारियों के नुवनगों के नायक ही कप और जीमा वाले—उद्मामित जौर सभी ओर से पहीं में सञ्चरण करने वाने पुरुषों से विरा
हुना चा। १०। वह नगर राजमाने, आपण सौध-सोपान-वेशासरों के जीगतीं

में समस्त अर्थ वहाँ वासे तथा परिपूर्ण कामनाओं से संयुत नागरिकों से बारों और अध्यास्यमान वा वर्षात् परिगुणकाली पुरवासी सभी बोच निक्षास कर रहे थे।११। उस नगर में समक्य-अनुपम और नाना यांति के रक्षों से समुख्यलित एवं विकित्र प्रासाधों के समुदायों की अवस्थित की और वहाँ पर अनेक ऐसे मन्दिर वे बहुँ पर अनेक रच-अवद-हाची खर-उच्द्र और गौए" विक्रमान से।१२। उस नगर में बारों ओर नरेन्द्र सामन्त-निवाद सावी-पदाति-सेनापित और नामकों के तथा रवी-सारबी-मागध-बन्दीगण और विप्र प्रभृतियों के गृह बने हुए थे।१३। उस अनुपम नगर में विकित्त वर्षात् खुली हुईँ रच्याएँ बीं—सभी आपण से जिनके बरवर बहुत ही विचित्र थे। वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का कथ और विक्रम हो रहा था। उस नगर में वारांगनाओं से परम सुध गृहों के समूह विनिर्मित से जिनके निर्माण करने में बहुत अधिक धन के ब्यय से सब सामान मसी-मीति लगाये गये है।१४।

सनाय गय च ११।

महाईरत्नोज्ज्वलतुंगगोपुरै सह व्यग्धव्रजनर्तनालयै ।

चित्रैध्वंजैश्चापि पताकिकाभि शुभैः ।

पटमंण्डिपकानिकन्ततैः ॥११

कह्नारकंज्कुमुदोत्पलरेणुवासितैश्चकाह्यहंसकुररीवकसारसानाम् ।

नानारवाद्यरमणीयतटाकवापीसरोवर्श्वापि जलोपपन्नैः ॥१६

चूतित्रयालपनसाम्चमधूकजंबुष्तक्षैनैवैश्च क्रिश्च छतालवालै ।

पर्यंतरोपितमनोरमनागकेतकीपुन्नागचंपकवनेश्च

पत्तिजुल्दैः ॥१७

मंदारकुंदकरवीरमनोत्रयूधिकाजात्यादिकैविविधपुष्प
फलेश्च वृक्षे. ।

संलक्ष्यमाणपरितोपवनालिभिश्य संशोमितं अगति

विस्मयनीयरूपैः ॥१=

सर्वेन् कप्रवरमीरभवायुमंदगंदप्रचारिगतिभरिसतपर्मकालम् । इत्यं सुरासुरमनोरमभोगमंपद्विस्पष्टमानविभवं नगरं नरेंद्र ॥१६ सौमाग्यमोगममितं मुनिहोमधेनुः सद्यो विधाय विनिवेदयदाण् तस्मै । जात्वा ततो मुनिवगो द्विजहोमधेन्वा संपादितं नरपते रुचिरानिथेयम् ॥२० आहूय कंचन तदंतिकमात्मण्य्यं प्रास्थापयत्सगुण-णातिनमाण् राजन् । गत्वा विणामधिपनेस्तरमा ममीपं मप्रश्रयं मुनिसुतस्तमिदं वभाषे ॥२१

तम मुग्रय नगर में यहुन ही मूल्यवान् रत्नों से उज्ज्वस एवं समुस्तत गोपूर बने हुए वे तथा बना-गृद्धों के समुदायों के बलान के आसय बने हुए थे। उसमें विश्वित्र ध्वजाएँ-पताकाएँ और सुद्धा पटों से संयुत उन्नत मण्डपिकाएँ निर्निमित्त थी ।१६। इस नगर में जल में भरे हुए अनेक क्षालाव बावड़ी और सरोबर में जिनमें अनेक प्रकार की रमणीक डवनि हो रही भी नया वहाँ पर उनका जल कहनार-कमल-भूमूद और उत्पर्लों की रेणु ने सुवासित वा और वक्रवाक-हस-कुश्री-वगुला तथा सारसों की ध्वतियाँ सुनाई द रही याँ ।१६। उस नगर में अनेक प्रकार के बुक्ष लगे हुए ये जिनके आजवान भी बने हुए थे। उन तक्दरीं में आस-प्रियालयन-सञ्क अध्यु और प्यक्ष के बुक्ष ये। वह पर पर्वतों में परम सुम्दर नाग केंत्की पुन्ताग और चक्रपक के बन ये जो पक्षियों के द्वारा से बित ये अर्चातु जिम पर अने र पक्षी निवास कर रहे थे। १७। यह नगर अने कतरह के बृक्तों से शोभित या जिनका स्वसप जयत् परमाक्ष्यमं जनक या । वहाँ पर सुसँरक्षिक्ष चारों और उपवनों की पंक्तियों भी एवं वहां अनेक सन्दार-कुन्द-करवीर-सुन्दर युधिका और जानी आदि के पूज्यों तथा फलों वाले बूझा लगे हुए थे।१८। हे नरेन्द्र ! उस नगर में समस्त ऋतुओं में भे 🛢 वसन्त में सुरिधन बायु के मन्द-मन्द प्रचलन से घमं के काल को भसित कर दिया गया वा। इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परम मनोरम घोगों की सम्पदा के

विस्पष्टमान वैभव वाला था ।१६। उस मुनि की होम घेनु ने तुरन्त ही अमित सौभाग्य के भोग को करके शीघ्र ही उस महामुनीन्द्र की सेवा में कर दिया था। इसके अनन्तर उन मुनिश्र ह ने द्विज होम घेनु के द्वारा राजा का परम रुचिर आतिथेय-सम्पादित किया हुआ जान लिया था।२०। फिर उस मुनींद्र ने अपने किसी गुणशाली शिष्य को बुलाकर हे राजन्! शोघ्र ही हैययेश्वर के समीप में भेज दिया था। उस मुनि सुन ने शोध्र वेग से विशों के अधिपत्ति के समीप में गमन करके बहुत ही नम्रता से यह उससे यह कहा था।२१।

आतिध्यमस्मदुपपादितमाशु राज्ञासंभावनीयमिति नः कुलेदेशिकाज्ञा ।

राजा ततो मुनिवरेण कृताभ्यनुजः संप्राविशत्पुरवरं स्वकृते कृतं तन् ॥२२

सर्वोपभोग्यनिलयं मुनिहोमधेनुसामध्यंसूचकमशेषवलैः समेतः व

अन्तः प्रविष्यः नगरद्धिमशेषलोकसंमोहिनीमभिसमीक्ष्यः सःराजवर्यः ॥२३

प्रीतिप्रसन्तवदनः सबलस्तु दानी धीरोऽपि विस्मयवाप भृशं तदानीम् ।

गच्छन्सुरस्त्रीनयनालियुथपानैकपात्रीचितचारुमूलिः ॥२४ रेमे स हैहयपतिः पुरराजमार्गे शकः कुबेरवसताविव सामरीघः ।

तं प्रस्थितं राजपथात्समंतात्पौरांगाश्चन्दनवारिसिक्तै ॥२५ प्रसूनलाजाप्रकरेरजस्रमवीवृषन्सौधगताः सुहृद्यैः । अभ्यागतार्हणसमुत्सुकपौरकाता हस्तारिबदगलिताम-ललाजवर्षेः ॥२६

कालेयपंकसुरभीकृतनन्दनोत्यशुभ्रप्रसूननिकरै-रुलिवुन्दगीतैः । तत्रस्यपौरवनितांजनरस्मसारमुक्ताभिरप्यमुपद प्रविकीयंगाणः ॥२७ व्यश्चावतावनिपतिविक्षदेः समंताक्छीतांशुरक्ति-निकरंरिव मंदराद्रिः। बाह्यीं तप थियमुदारगणामन्तिस्यां सोकेषु दुर्नभतरां स्पृहणीयशोभाम् ॥२६

हमारे कुल गुरुदेव की यह आजा हुई है कि हमारे हारा समुपादित भातिका को राजा के द्वारा को बाही प्रहुत करना चाहिए। इसके पश्चाद राजा ने भूनिकर के द्वारा बतुज्ञा प्राप्त करके उस परम अंब नगर में प्रवेश किया वा कोकि अपने ही लिए निर्मित किया नया चा ।२२। वह राजा अपनी सेना के समस्त सैनिकों के सहित उस नगर में प्रविष्ठ हुआ था जो कि पृति की होमधेन को जल्बरूपृत चरित-सामध्यै का सुचक वा और ओ सभी प्रकार के उपभोगों का एक महान विकास जागार था। जन्दर उत राजा ने भली माति प्रवेश करके सभी लोकों का समोहन करने वाली उस नगर की समृद्धिका अभिसमीक्षण करके नत्यधिक प्रसम्बता प्राप्त की बी ।२३। उस समय अपनी सेना के शहित परम शानी और महान् धीर उस राजा न श्रीति से प्रसन्त बदन बाला होकर जत्यधिक विस्मय को प्राप्त किया था। देशों की स्थियों के नेशकरी चनरों के यूर्यों के हारा पाप करने काएक नाव पात्र समुचित एवं सुन्दर मृति वाला विस समय वहाँ वसन कर रहा था। अवदि गमन करते हुए देशा जुनाएँ अपने नवनों से उसकी मुन्दर मुक्ति का अवमोकन कर रही थी। २४। देवनेशों के समुदाय के साथ चस राजा हैहबपति में कुनेर की बसति में महेन्द्र के ही समान पूर के राज मार्ग में परम रमण किया था। राजवार्य के हारा जब प्रस्थान कर रहा था जत समय में सीधों (विज्ञाल सहकां) पर स्थित होती हुई पौरा क्लाओं से चारों भार से चन्दन के जल से सिक्त परम सुन्दर प्रमुनों और लाजाओं (बीलों) के प्रकरों से निरन्तर उस राजा के ऊपर वर्षा की बी। समागत वितिषि के अर्थन करने में परमाधिक समुत्सुक उस भगर बासियों की जन्न-नामों के करकननों से गिरी हुई खीतों की बर्चा हो रही भी। उस समय में होंगे बाले पक्क (की व) से सुर्गान्छत नश्वन वन में समूत्यमन पूर्व्यों की राजियाँ बरतायाँ जा रही भी जिन पर तौरन से संगोहित अवर-गुरुजार कर रहे

ये। वहाँ पर वह राजा वहां की विनिताओं के द्वारा अञ्जन रहन सार मुक्ताओं से अनुपद प्रकासमाण हा रहा था। २५ २६ २७। वह अविनिपित इस प्रकार की विशद वृष्टियों से चारों आर विशेष रूप से ध्वाजित हुआ था जैसे मन्दराचल चन्द्रमा की किरणों ने समुदाय से गोभागाची हुआ करना है। उस समय अत्यन्त उवार और बोकों से विन्तन न करनों ने योग्य साह्मणों की नपण्चयों का भी अवलोकन राजा ने किया था जो कि अन्य सोकों में महादुलंभ और स्पृहणीय शाभा से ममन्दित थी। २५।

पश्यन्तिशामधिपतिः प्रसपद नामृच्ये अश्रम मनसा वचसेव राजव

मने च हैहयपति पूँ वि दुर्शभेय क्षात्रा मनोहरतरा सहिता हि सपन् ॥२६

अस्याः णतांशतुलनग्मपि नोपगत् विप्रश्रिय प्रभवतीति सुराचिताया ।

मध्येषुर पुरजनापचिता विभूतिमालाक्षयःसह पुरोहितमंत्रिसार्थेः ॥३०

गण्छरस्यपार्थ्वचरवित्रवर्णमीधो लेशे मुद पुर वर्ने परिपूज्यमान

राजा ततो मुनिवरोपचिता सपर्यामात्मान्यपमिह सानुचरी लभस्य ॥३१

इत्यश्रमेण नृषिविनिवर्त्तयित्वा स्थार्थ प्रकल्पितगृहा-भिभुखो जगाम ।

पौरं समत्य विविधाहणपाणिभिश्च मार्गे मुदा विरचिता जनिभि समनाव् ॥३३

संभावितोभ्यनुपद अयणब्दघार्षस्त्र्यारवैश्च वित्ररीकृतदिग्विभागै ।

ककासराणि नृपति अनकैरलोत्य श्रीणि क्रमण च ससभ्रमकचुकीनि ॥३३ दूरप्रसारितपृथण्डनसंकुलानि सद्यानिवेश सचिवादरदत्तहस्तः।

तत्र प्रदीपदधिदपंणगन्धपुष्पदूर्वाक्षनादिभिरलं पुरकामिनीभिः ॥३४

निर्याय राजभवनातरतः सलीलमानन्दितो नरपति-

बंहुमान पूर्वम् ।

ताभिः समाभिविनिवेशितमां मुनानारल-

प्रवेकश्विजासविराजमानम् ॥३५

कात्रियों के अधिपति ने उस नगर की सम्पदा को देखकर है राजन् । वचनों की भौति वन में बहुत ही अधिक प्रसंसाकी थी। और हैहयपति ने यह मान लिया वा कि भूषव्यन में अधिक बनोहह हित के सहित सवियों की सम्पदा ऐसी परम दुर्लभ है। जबाँद अधियों को सम्पदा ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। २६। नुरों के द्वारा समिपित इस विशों की श्री के समक में क्रियों की की सतात की भी सुसना प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती है। पूर के भव्य में अपने पूरोहित और मन्त्रियों के साथ में अब उत्त पूर के निवासियों के द्वारा उपवित विभूतिका जाशीकन किया था तब राजा के मन में विश्वभी की महत्ता का शान हुवा था ।३०। जिस समय में राजा नगर में भीतर गमन कर रहा वा उस समय में अपने पार्श्व में चरण करने वासों के द्वारा लोधों का बर्व उसे दिखाया गया वा तवा वहाँ के भूवजनों के हारा सभी बोर से वह पूज्यमान हो रहा वा बौर उसको विशेष बातम्ब प्राप्त हुआ था। उस समय में राजा से निवेदन किया गया था कि आप अपने संभी अनुवरों के सहित अपने स्वरूप के अनुरूप प्रुनिश्वर के द्वारा इस सपर्या का साम प्राप्त की जिए। ३१। फिर राजा जपने स्वार्थ को निवस्तित करके प्रकल्पित गृह की और अधिभूख हाकर वहाँ से चला वा। सार्य में सभी बोर है जनेक प्रकार की पूजा को सामग्री हाथों में बहल किये हुए पूरवा-सियों ने एकतित होकर बंपने करों को ओड़कर उसका परमाधिक शांतिच्य सरकार किया वा और पर-पद पर जयकार के सन्दों के शोब से तथा सूर्य की क्वनि से सभी दिसाओं को बिघर करते हुए उस राजा का नगर निवा-सियों ने विशेष सम्मान किया था। फिट राजा ने क्रम से तीन जन्य कर्ती का अतिक्रमण किया वा जिनमें बड़े ही संभ्रम जाने करू बुकी वर्तमान है।

1३२-३३। उन कञ्चुकियों के द्वारा दर्शक जनों के समूहों को अलग दूर में हटा दिया गया था जिस समय में राजा ने अन्दर प्रवेश किया था। सचिव-गण बड़े ही आवद से राजा के पदार्णण करने के लिये हाथों से सक्कृत कर रहे थे। भीतव नगर का काम्मिनयाँ विद्यान थी जो राजा का अर्चन प्रदीपदिधि-दर्णण-गन्ध-पुष्प-यूर्वी और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही थी। १३४। फिर राजा जम राजम्बन के अन्दर से लीला के सहित बहुमान पूर्वक आन्दिस्त होना हुआ निकला था। वहाँ पर सम व्यस्क उन पुर की मुक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के रत्नों के प्रवेक कि जाल से विराज-मान बहुत ही जीक्ष एक अपवेशन करने के लिए आसन निवेशित किया गया था। ३५।

मुक्योत्तरच्छदमुदारयणा भनोजमध्यावरोह् कनकोत्तर-विष्टरंतम् ।

तस्मिन्गृहे नूप तदीयपुरैधिवर्ग स्वासीनमाशु नृपति विविधार्हणाभिः ॥३६

वाद्यादिभिन्तदनु भूषणग्रधपुष्पवस्त्राद्यलोकृतिभिरय्य-मुद्दं ततान ।

सस्मिन्नशेषदिवमोचितकमं सर्व निर्वत्यं हैहयपतिः

स्वमतानुसारम् ॥३७

नाना विधालयनमैनिचित्रकेलीसँ क्षितैदिनमणेषमस जिनाम ।

कृत्वा दिनांतसभयोचितकर्म चैव राजा स्वयंत्रि-सचिवानुगतः समतात् ॥३०

आसन्तभृत्यकरसंस्थितदीपकीचसणातसत्तमसमाशु सदः प्रपेदे ।

तत्रासने समुपविश्य पुरोधमत्रिसामतनायकशती समुपास्यमानः ॥३६

अन्वास्त राजसमिती विविधैविनोदेह्यं हः सुरेंद्र इवे देवगणैरुपेतः । पातिश्वरं विविधवाद्यविनोदनुत्तं आप्रवृत्तह्सनाविः कथाप्रसमः ॥४० आसांचकार गणिकाजननमेहासकीडाविनास-परितोषितिभित्तवृत्तिः । इत्यं विगामधिपतिषृं गमानिभादं नानाविहार-विभवानुभवरनेके. ॥४१ स्थित्वानुगान्यरपतीनिभ तन्तिवास प्रस्थाप्य वासभवनं स्थयमप्ययासीन् । तद्याजसैन्यमस्थितं निजवीर्यशौर्यसपत्प्रभावमहिमानुगुणं गृहेषु ॥४२

यह उदार यन वाला राजा बहुत ही बारीक बस्त्र का छादन जिस पर हो रहा या जौर नीचे सुवर्ण का विष्टर जिसमें भा ऐसे उस परम-मनोहर आसन पर अध्यासित हो गये ने। हे नृप ! उस पृह में उसकी पुरिन्द्रियों के समुदाय ने अपने आसन पर जीवा ही हमासीन राजा का अनेक पूजन के उपचारों से अर्चन किया था। ३६। इसके अपरान्त वाद्यों के बादन जावि के द्वारा और भूषण-नम्ब --पूज्य--वस्त्र आदि असङ्गतियों से राजा का विशेष जानन्द वड़ा दिया था। वहाँ पर सम्पूर्ण दिन में होते वासे समुचित कर्म से निवृत्त होकर उस हैहयपति ने जपने यत के अनुसार पूरे दिवस को व्यतीत किया था।३७। वहाँ पर उस राजा का पूरा दिन अनेक तरह के आलयन-नर्मवयन-विचित्र जानन्द केशियों और भनी भाँति प्रेशक आदि के समाचरण से व्यतीत हुआ था। फिर 'अक संन्थ्या का समय हो गया तो उसने दिनान्त में होने बासे उचिन कमी से निवृत्ति प्राप्त की भी और फिर वह राजा सभी ओर से अपने मन्त्रीमण और सचियों से अनुगत हो नया था।३८। समीप में बल मान मृत्यों के करों में अनेक प्रदीप संस्थित के जिनमें राजिका परम गहुर जन्छकारे जास्त हो गया था। उस समय में राजा अपनी सभा में प्राप्त हो बबा भा। वहाँ पर वह अपने आसन पर विराजमान हा गया था और सैकड़ों पुरोहित-जन्मी-सामन्त और नायकों के इत्तर समुपासित हा रहा था। ३१। उस राज सभा में नानाभाति के बिनोबों से बह परम हथित होकर बैठा बुजा या जिस सरह देवनजों से

समन्वत सुरेन्द्र होवे । इसके अनन्तर बहुत समय तक जनेक वाद्यों का बादन, आमोद-प्रमोद-मृत्य, और प्रेक्षण में प्रवृत्त हास्यविलास तथा कथाओं के प्रसङ्घों में वह प्रसक्त हो गया था ।४०। वहाँ पर गणिकाजनों के साथ प्रणय प्रवर्धक नर्म खबत-हास-क्रीड़ा और विलास से उसने अपने चिल की वृत्ति को परितोषित किया था । इस रीति से क्षित्रयों के स्वामी उस राजा ने क्षित्रा के अधंभाग को अध्यधिक स्थ से अनेक प्रकार के विहार के वैभव के अनुभवों में व्यतीत किया था ।४१। फिर उस राजा ने अपने अनुगामी नरपतियों को रवाना कर स्वयं भी वह अपने भवन में चला गया था । उससे राजा की नेना के जो सैनिक थे वे सभी उन गृहों में अपने शौर्यवीय-सम्पत्-प्रभाव और महिमा के ही अनुकृत प्राप्त करने वाले थे ।४२।

आस्मानुरूपविभवेषु महाहंवस्त्रत्नःभूषणादिभिरतः
मुदितं वभूव ।
सैन्यानि तानि नृपतेनिविधाभपानसर्भस्यभोज्यमधुमांसपयोषृतार्षः ।।४३
तृप्तान्यवात्सुरिक्षणानि सुखोपभौगैस्तस्यां नरेंद्रपुरि
देवगणा दिवीव ।
एव तदा नरपतेरनुयायिनस्ते नानाविधोचितसुखानुभवप्रतीताः ॥४४
अन्योन्यमूचुरिति गेह्धनादिभिवां कि साध्यते वयमिहैव
वसाम सर्वे ।
राजापि शार्वरविधानमयो विधाय निर्वर्श्य वासभवने
शयनीयमय्यम् ।
अध्यास्य रत्ननिकरैरित छोक्षि मद्रं निद्रामसेवत नरेंद्र
चिरं प्रतीतः ।।४५

वे सब सैनिक गण अपने स्वरूप के अनुरूप बेमवों में वेग कीमती बस्त्र-सक् और भूषण आदि के द्वारा बत्यक्षिक मुदित हुए थे। उस राजा के सैनिक विविध प्रकार के अन्त-पान-अच्छे भोक्ष्य-भोज्य-मधु-मांस-पय और शृत आदि से परम तृत हो गये थे। उस नरेन्द्र की पुरी में जैसे देवगण स्वर्ण में सब कुछ प्राप्त किया करते हैं उसी भौति उन्होंने सैनिकों ने भी सुखों के उपभोगों के द्वारा सम्पूर्ण आनन्दप्रद पदाधों की प्राप्ति की जी। इस रीति से वे जो उस नृपति के अनुगामी थे वे सब अनेक प्रकार के समु-चित सुखों के अनुभव से समाध्वस्त हो गये थे। उड़ा वे सब परस्पर में एक दूसरे से कह रहे ये कि अपने घर और घन आदि के द्वारा क्या साधन किया जाता है अर्धात् अपने घरों में यहां से अधिक क्या यहां के सवाम भी कोई साधन प्राप्त नहीं होते हैं। इस सब तो अब यहां पर निवास करना चाहते हैं। फिर उस राजा ने भी गर्बरों का जो भी कुछ विधान था उसे पूर्ण करके वह भी अपने निवास के भवन में दिख्य कथ्या पर पहुँच गये थे। जो शब्धा रत्नों से समुदाय के प्रकास से अतीन भोशित थी और परमोत्तम थी है नरेन्द्र ! निविचन्त होकर चिरकाल पर्यन्त निद्वा के सुख का सेवन किया था। अध्।

कार्तिकेय द्वारा कामधेनु की माँग

स्वपतंत्रस्य राजान सूतमागधवंदिनः ।
प्रजोधियनुम्ब्यग्रा जगुरुक्वेनिशास्यये ॥१
बोणावेणुरवोन्मिश्रकलतालततानुगम् ।
समस्तश्रुतिसुश्राव्यग्रशस्त्रमधुरस्वरम् ॥२
स्निग्धकंठा सुविस्पष्टमूक्छंनाग्रामसूचितम् ।
जगुर्गेय मनोहारि तारमंद्रलयान्वितम् ॥३
उन्थ्रतं विविधा वाचो बुबोधियववः शनैः ॥४
पश्यायमस्तमभ्येनि राजेंद्रेन्दुः पराजितः ।
विवद्धं मानया नूनं तत्र वकांबुजिश्रया ॥४
प्रश्नात्रमानया न्त्रमानया स्वर्तस्य स्वर्तमानयो ।
निव्रपालं महाबुद्धे प्रतिबुध्यस्य स्वप्रतम् ॥७

वसिश्च जी ने कहा —जिस समय में राजा क्यन कर रहे वे और प्रातः कासीन वाने का भवय हो गया थ। तो सूत---भागध और बन्दीयक वहाँ पर भाकर उपस्थित हो नये ने । निज्ञा के अवसान में उन्होंने अव्यक्त होते हुए राजा को प्रवीध कराने के लिये समुख्य स्वर से गायन किया वा 1१। वह उनका नान बीणा-वेन्द्र को ध्वनि से मिला हुआ मधुर और तान के विस्तार के अनुरूप का तथा समस्तों के सबभ करने में सुभाव्य वा और परम प्रवस्त एवं मधुर स्वर वाला या ।२। उनका कष्ठ बहुत ही स्नित्य या । ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुरुपष्ट नुष्यंता और प्राय से संयुक्त था। तार (अत्युष्य) और मन्द्र सब से समन्त्रित बहुत ही मन को हरण करने वाला गान उन्होंने गाया था।३। राजाको जगाने को इच्छा रखने वाले उन सूनों और मानधों ने सोते हुए उस महाबु आरमा बाबे राजा है धीरे-धीरे कहा था। श है राजेन्द्र । इस सबव में यह चन्द्र पराजित होकर जस्त को प्राप्त हो रहा है क्यों कि आपकी बढ़ी हुई मुख कमल की भीभा से इसका पराजय हो नया है। अब अप प्रयुक्त होकर इसका अवलोकन की जिए ।५। है विभो ! इस समय में आपके मुख करत को देखते के लिये बहुत ही उत्सुक की मांति सम्बद्धारों का भेदन करता हुता सूर्व देव बदय की प्राप्त हो गये हैं।६। हे र। त्रवृ ै बाद को समस्त चन्छ चन के प्रमुखों में भी सर्व किरोमणि हैं। अब आप अपनी निहा का त्यान कर जातत हा अहरे ।

इति तेवां वनः शृष्वन्तनुष्ठ्यतं महोपतिः । श्रीराम्धौ शेपशयनाध्यापक्रमसोचनः ।। व विनिद्राक्षः समुत्याय क्षमं नैत्यक्रमाददात् । चकारावहितः सम्यग्न्यादिक्रभगेयतः ।। १ देवतामिश्वचेष्टा यो विन्यान्यन्यमुक्तः । कृत्या द्वीनतावर्श्वमयस्यात्मन्वतानि च ।। १० दच्या दानानि चार्थिम्यो नत्वा गोग्राह्मणानि । निष्कम्य च पुराक्तस्मादुक्तस्ये च मान्तरम् ।। ११ तावद्ययायगुः सर्वे मंत्रिसामंतनायका । रिचतान्रत्यो राजन्तेमुश्च तृपसत्तमम् ।। १२ ततः स तैः परिवृतः समुत्रेस्य तेपोनिधिम् । तनाम पादयोस्तम्य किरीटेनाकेववेना ॥१३ बाजीभिरमिनंबाच राजानं वृतिपु नवः । प्रथमायनतं साम्बा समुवाचास्यतामिति ॥१४

इन प्रकार के कन जानच जन्तियों के जनमें का सबस करके वह महीपनि और मानर में केवजान की जब्दा के बंधज नीचन चनवानु नारा-बच के नवान ही प्रति बुद्ध हो कके वे 165 निष्ठा के रहिन नेकी बाका होकर फिर क्य भूपति ने करक बावबान होते हुए। यस साविक को सम्पूर्ण दैतिक कर्व के बनको किया का और बहुन ही सकावर पूर्वक सम्बन्ध किये के 184 फिर बन राजा ने अपने सभी है भी देशना थी अभिनश्दना करके नह स्वयं विकासम्ब भागा और भूषणों से नगरियन हुता वा जीर समरत बरङ्गान्य बुवा-अञ्चल क्रीर आक्ष्में आदि जवजन्त्रती को बहल किया का ११०। जनने मोजी बायकवन वहाँ पर शगुपरियम हुए के क्ष्मको बाव विवा का—नी बोर बाह्यकों को बचाध किया का तका कम पूर से वाहिए निक्रम कर मन-वाम् कृतन बारकर का उत्परकात किया था । ११। उसी समय में तब तक मत्री बन्दी समन्त और नायक बड़ी पर जा भने थे। तन्होंने अपनी कर्पी की सक्त निर्धों को जोड़ कर है राजनू । उस तुनों में बांख के निए सकि-बादन किया वा ११२। इनके उपरान्त उन नवके नाथ नवने नव्य वह राजा तप के निश्चि मुनियर के मधीय में उपस्थित हुआ का और अपने मन्तक को ज्ञाकर निक्र निर पर पूर्व के वर्षक बाला किरीट पहिने हुए का नहानूनि र्वे करलों में ब**ियान किया था ।**१३। धुनियों में बरन अंक्षे जन बुनीब ने **१ नके जनरूर आधीर्वारों के द्वारा राजा का अधिनन्दन दिना का और मो** विनक्तना से नीचे की जोर अवनना हो रहा या उस राजा से परव जानित पूर्व राज्य में कहा का बाद वहीं दूर बैठ बाइवें (१४)

तमासीनं नरपति पहाँच प्रीतमानन ।
उवाच रजनी ब्युर्ग नुषेत तम कि तृप ॥१४
वस्माकसेव राजेग्द्रवने वन्येन जीवताम् ।
नन्यं मृनसभ्यांनां केव केवापि वांतनुम् ॥१६
वर्ष्ये नागरानां तु निवतिरखादु नहा ।
वनक्यस्त हि राजेन्द्र ननु नवे हि दुश्करम् ॥१७

वनवानपरिक्तेशं भाषात्यत्भानुगोऽसकृत् । वाप्तस्तु ववतो नूनं सा वौरवसमुक्ति ॥१= इत्युक्तस्तेन पुनिना स राजा भीतिपूर्वेकत् । प्रहर्नात्तव तं जूयो वचनं प्रत्यभावतः ॥१६ बह्मिक्सनमा स्युक्तचा स्टब्स्ते बाह्को नहात् । वस्मामिर्मेहिमा येन विस्मिनं सकतो चनत् ॥२० प्रत्यभावसभातविभवाह्तवेतमः । इतो न मंतुमिच्छंति सैनिका मे महासूनि ॥२१

सब राजा नहीं पर जातीन हो नवे वे तब बहे ही शीतियुक्त बन बाले महर्षि ने क्स नरपति से कहा बा—है नृप ! कहिए क्या कापकी राजि सो सुख पूर्वक व्यतीत हुई है ? ।१५। हे रावेग्ड ! इस कर में बच्च के ही बनान वर्ग वाने हमारा तं। वन में बमुत्तान्त वस्तुओं से ही जीवन नापन होता है और जिल-किसी भी प्रकार के वृत्ति की जा सकती है।१६। ऐके महारम्थ में जो नगरों में निवास करने वाने हैं उनकी स्विति तो बहुत ही मुत्तह हुआ करती है। है राखवू ! कारण नहीं है कि नानरिक पूरवों का ऐसे अरब्द-मीवन का सभी कभी सम्यास नहीं होता है और यह सब महान कठिन ही होता है।१७। बायने इन यनवाल के परिक्सेश को अपने समस्त अनुगामियों के लाथ में बनेक बार बाह किया है। निक्यब ही आपके लिए यह मौरव ही मपुन्तति है। १८। इस रीति के अब वह उस राजा से मुनिबर ने कहा का तो उस राजा ने प्रीति के साथ कुछ मुस्कराते हुए पुन उस ध्रिन-बरको इसका उत्तर दिया था। १३३। राजा ने बुनिवर से कहा या—हे बहुर है आपको इस उत्ति से स्या है अवस्ति आपने जो वह करना किया है क्लका क्या विभिन्न है समझ में नहीं जाता है। हव लोगों ने हो जावकी को भहान करिनास्कर्ण अपने नेजों से देखी है वह तो परन अद्मृत है जीव क्रमते तो सम्पूर्ण जनत को ही बढ़ा विरुग्ध होता है।२०१ ह नशुपूर्ण ! मापके तप के प्रभाव ने जो यहाँ पर नहान वैश्वव सन्त्रान हुआ है उसके प्रमाबित जिल्ला बाले के बेरे सभी सैनिक तो पहरी के अन्यत्र अधन करने की इञ्जा नहीं करते हैं ।२१।

त्वाहणानां जगंतीह प्रमार्वस्तपमां विघी । ध्रियते सर्वदा नूतमभित्यं बहुःवर्षसम् ॥६२ नैव निर्व तय विशो सक्तोति तपसा भवाद । ध्रुवं कर्तुं हि लोकानासवस्यात्रितयं क्रमात् ॥२३ सुदृष्टा ते तपः सिद्धिमंहती लोकपूत्रिता । गमिष्यानि पुरीं बहान्ननुत्रानातु मो भवान् ॥२४ वसिष्ठ उवाच-

इत्युक्तस्तेन स मुनिः कार्त्तवीयेण सादरम् । संमाविष्टत्वा नितरा तथेनि प्रत्यभाषत ॥२५ मुनिना समनुज्ञातो विनिष्कम्य तदाश्रमात् । सैन्यै परिवृतः सर्वेः संप्रतस्ये पुरीं प्रति ॥२६ स गच्छंश्चितयामास मनसा पथि पार्थियः । बहोऽस्य तपस सिद्धिलोंकविस्मयदायिनी ॥२७ यया लब्धेदगी धेनु सर्वकामदुहां वरा । कि मे सकतराज्येन योगद्धर्था वाष्यनस्पया ॥२०

है विभो ! इस अगती तल में आप जैसे महा पुरुषों के तथों के प्रभावों से ही निश्चित रूप से सबंदा बाह्यणों के बचंद को निश्य ही झारज किया करते हैं। २२। है विभो ! इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं है। आप अपने सप के द्वारा जोकों की कम से तीनों अवस्थाओं को झुनकर सकते हैं। २३। हमने अगपको लोकों में पूजित महान् तप की सिद्ध जली शीत देखती हैं। है बहुन्य ! में अब अपनी नगरी में बाऊँगा अतः आप मुझे गमन करने के लिए अपना आदेश प्रदान की आए। २४। वस्तक जी ने कहा--अस कार्ल-बीय राजा के द्वारा जब इस प्रकार से उन महामुनि से सादर प्रार्थना की बार्य पान की बारा जब इस प्रकार करके यही उत्तर दिया चा कि यदि आप जाना ही चाहते हैं तो स्वेष्ट्या गमन की जिए। २४। उस महामुनि से अनुता प्राप्त करने वाले राजा ने उनके बाधम से बाहिर निकल कर समस्त सेनाओं से परिवृत होते हुए अपनी पुरी की ओर प्रस्थान कर दिया चा। २६। मार्ग में गमन करने के समय में उस राजा ने अपने मन में विचार किया चा। २६। मार्ग में गमन करने के समय में उस राजा ने अपने मन में विचार किया चा। कि ओहो! इस मुनि की रायवचर्य को केसी अद्भुत जिल है जो सभी सीकों को विस्मय देने वाली है। २७। जिस स्वश्वा की सिद्ध से ऐसी

समस्त इच्छ। जों की पूर्ति करने वाली बेतुओं से भी परमंभे हैं बेनु प्राप्त की है। इस मेरे नम्पूर्ण राज्य के महात् बेमन से भी क्या हो सकता है बीर भनल्प योग की ऋदि से भी कुछ नहीं हो सकता है। वर्षाद इस मेरे महात् विकास राज्य का बैमन तथा योग हारा ऋदि का बैमन भी इसके सामने पुष्छ है। २=।

गोरत्नभूता यदियं सेनुभू निवरे स्थिता।
भनयोग्पादिता नूनं संपरस्वर्गसदामपि ॥२१
ऋडमेंद्रमपि व्यक्त पद व लोक्यपूजितम्।
अस्या छेनोरहं मन्ये कलां नाहिति धोडणीम्।॥३०
इत्येवं चिनयानं तं पत्रचादम्येत्य पायिवम्।
चन्द्रगुप्तोऽववीनमंत्री कृतोजिनपुटस्तदा ॥३१
किमधं राजनाद् ल पुरीं ' निगमिष्यसि ।
रक्षितेन च राज्येन पुर्यो वा कि फलां नव ॥३२
गोरत्नभूता नूपनेयांबद्धे नुनं चालये ।
चर्ति नार्डमपि ते राज्यं जून्य तव प्रभो ॥३३
अन्यक्ष हष्टमात्रचर्यं मया राजक्रस्णुष्य तन ।
भवनानि मनोनानि मनोजान्च तथा स्त्रियः ॥३४
प्रसादा विविद्याकारा धनं चाहष्टसक्षयम् ।
छेनौ तस्यां क्षचेनेव विलीन पत्रयक्षो मम ॥१४

कारण यही है कि समस्त बेतुमों में रता के शहन वह धेतु इस मुनिवर के समीप में संस्थित है। इसके ही हारा स्वर्ग में निवास करने बामों की भी सम्पद्मा उत्पादित की नवी है यह निविधत है। २१। यह मानर जाता है कि महेना का पद अवित् स्वान परम ऋदियों से परिपूर्ण है तथा यह तीनों भोको में पूजित होता है क्योंकि सर्वतोगाव से वह परम समृद्ध होता है किन्तु में तो ऐसा मानता है कि वह धन्त्र का वैधव भी इस बेतु को मिक से समुत्यादित बैचव के सामने सोमहर्या जान भी वही है। २०। राजा इसी प्रकार से अपने मन में जिल्ला कर रहा या उस राजा के पीछे से आकर मन्त्री चन्त्रभुत ने बस समय में हाथ ओड़कर उस राजा के कहा था। ३१। है राज बाबू में अपने किस सिए अपनी पूरी की ओर नमन कर रहे हैं? आपका राज्य और पुरी तो परम सुरक्तित है जत- वहाँ पर पुरी में गमन करने से क्या कर्ज होगा ? जर्बात् इसी समय वहाँ गमन क्यमें ही है ।३२। है प्रमो । यह रत्नभूता गो जब तक आप मरी से राजा के पर में न होने तब तक आपका सम्पूर्ण राज्य इसके बेधव के सामने आधा भी नहीं है और यों ही कहना उक्ति है कि आपका पूरा राज्य एक प्रकार से गून्य हीं है ।३३। है राजन ! मैंने एक और भी महात् जावचर्य देखा था, उसका भी आप सवज की जिए। उस बेनु ने अपनी अक्षुत शक्ति से बढ़े-बड़े भनोज्ञ भवन समुत्यादित किये के सब और परम सुन्दरी किया को भी तबा अनेक भाति के आकार-प्रकार वाले जो महत्व अर्थात् विकास सवन के एवं बो कभी सो खोन होने वाला नहीं बेखा गया था वह सन तभी कुछ एक ही क्षण में सभी बेनु में मेरे देखते-देखते विलोन हो गये थे।३४-३३।

तनपोवनमेवासीविदानी राजमत्तम ।

एवाप्रमावा सा यस्य सस्य कि दुर्लमं भवेत ॥६६

तस्माद्रत्नार्हसंस्चेन स्वीकर्स्व्या हि गौस्त्वया ।

यदि तेऽनुमतं कृश्यमारूयेयमनुजीविभिः ॥३७

राजोवाच-एवमेवाहमप्येनां न जानाभीत्यसांप्रतम् ।

बद्धास्वं नापहर्त्व्यमिति मे शक्ति मनः ॥३६

एवं बुवतं राजानिवमाह पुरोहितः ।

गर्गो मनिमता श्रेष्ठो गर्ह्यन्तिव भूपते ॥३१

बह्धस्वं नापहर्त्वव्यमापद्यपि कश्चन ।

बह्धस्वसद्य लोके दुर्जरं नेह विद्यते ॥४०

विचं हत्युपयोक्तारं सध्यमूतं तु हैह्य ।

कुलं समूलं दहति बद्धास्वारणिपावकः ॥४१

अनिवार्यमिदं लोके ब्रह्मस्वं दुर्जरं विषम् ।

पुत्रपौत्रान्तफलदं विपाककटु पार्थिव ॥४२

है में है राजनू ! इस समय में नहीं तपीवन का जिसमें इस रीति के प्रमान बांसी नह येतु विद्यमान है। उस व्यक्ति की इस जगत् में क्या पदानें दुसंग है वर्षात् उस को कुछ भी धुलेंग नहीं होता है। ३६। इस कारण से आप तो सभी रत्नों के रहने के योग्य वस-विक्रय नासे हैं। आपको यह गी स्त्रीकार करनी पादिए सर्वांद् जल बैनु को बाव बहुक कर नीजिए। नवि मह कार्य नापको पनाय हो तो इनको सपने जन्त्री दियों के द्वारा रहना। देना चाहिए।३७। इन प्रकार है मैं भी इनको नहीं जानता है। किन्तु बहु सब जापका कबन अयुक्त है। चाहे किनगी ही आवस्ति क्यों न उपस्थित ही नारे. ऐने मायरकांस में भी बाह्याओं के बन का कभी भी आहरक नहीं करना चाहिए। नेरा मन परम अख्रित रहा करना है।३८। इन रीति से जिस समय में राजा कह रहा का जब नमय में राजा के पूरो हिन ने राजा सै यह कहा बा-हे भूपने ! मनियानों में बरम लेख भर्व मृति ने ऐसे कर्य की निरदा करने हुए यही कहा था। ३१। जापश्चि काम में भी कमी बाह्यपाँ के बान का किनों भी तरह ने अपहरण नहीं करना चाहिए। इस शरेक में ब्रह्म-स्य के समान भरत कुछ भी दूजर अवस्ति बूगर कर्य नहीं होता है।४०। है है हुव ! विव भी नारम हाता है किन्तु वह अपने अपनोक्ता को ही वो कि जनका सक्ष्य जून है सारता है किन्तु बाह्यकों का जन क्यी पावक मृत के सर्दित सम्पूर्ण कुल को भरमीमन कर दिया करता है (४१) है पार्थिक ! मीन में यह बड़ा भारी भारत्व से बयुर है कि बहारन भनिनामें क्य के महाबु पूर्वर विष है। यह तो केवल अहंच करने वाले का ही नहीं प्रत्युत सभके नेत्री पुत्र-पौत्र अ। दिका विनास कर देने नामा है और विपाक में महान कटु होता है।४२।

पेश्वयंपूरं हि सनः प्रभूजागसदारमनाम् ।
किन्नामानन् कुरुने नेवागदिप्रसोधिनम् ॥ ४३
वैदान्यस्यामृते कोऽस्यो विना दानान्नृपोत्तमः ।
बादान विनयानो हि बाह्यजेयविश्वाक्छितः ॥ ४४
देशस्य महाबाहो कर्य सम्प्रतिदितम् ।
मा क्यास्तदि भोकेषु वशोहातिकरं ततः ॥ ४६
वने भहति जातस्य वदान्यानां मही हवाम् ।
यगिति कर्यजानेन साधनः मा व्यवीनशः ॥ ४६
वहोऽनुजीविन किन्दिभत्ति व्ययनार्यवे ।
सस्यसादसमुन्तदा मञ्जयस्यनयोग्युक्षाः ॥ ४७
दिया विद्वतंस्युक्षकृत्यांवरये विवेशनः ।

तरमतानुप्रवृत्तिण्य राजा नयो वियोदित ॥४८ धन्नात्रपुत्रको संबी राजात्रमत्रवाद्यी । धारतता नह दुर्वु जिलोहसौरिय सण्यवेत् ॥४१

जसद जारमाओं वाले अधुजी का सन रेज्य में की वृद्धि करने में वहान् मुद्र हुना करना है। के बहुबर ने भी से बुरे क्यों को देशने हुए भी नि ने प कप से बनोजिन उनका नन क्या-क्या जनत् कर्य नहीं किया करता है सर्वाद ऐने बहुत से हुए कर्ष है जिनको जनका बन करने में बादा भी माहित नहीं शोकर किया करता है।४३। हे जलब उप ! जापको क्रोडकर मध्य ऐसर कीन है जो यह नहीं कामला है कि बाह्यकों को तो अपनी बीर के दान ही दिया भारत है। यहन के देते के अनिशिक्ष उनसे कुछ बहुन करना बाह्यभी के विकर में चन्त्रना हा । नारवर्ष बरी 🤊 कि बाप बाह्यमाँ को बान देने के महरव को जनी जानि जानने हैं और क्ष्मके किसी बस्तू का अहम नहीं किया जाना है यह जी जल्की नरह ने समझने हैं इस विवय में आपके बनान करन कोई सी अपना नहीं है (बड) है करन्यु काहतीं वाले 🖯 जान तो इस सरह के पूर्व अल्पा नदा कृष्य है। फिर ऐसे नक्यमों के द्वारा विजेष निष्यित रेने कई को कबी जन करिए क्वोंकि ऐसा बूग कई जोक वें आपके चुक्त मी द्वानि के ही काने नाजा होना १४६। है राजन र जाप नजाप नानी राजाओं के बंध में समृत्यन्त हुए हैं। सन्दर्भ जायका विकास वस है। जब इस जनन् कर्ने के हारा अपने क्या का विनास जन करिने ।४६। बड़ी ! सर्वात् वये ही जारपर्व की बात तो तह है कि ने सनुनीती लाग जोणि अपने ही स्वामी के परम प्रकार से समुख्य हो गये हैं वे येजी अमीति की भीर करनुष्य हो रहे हैं कि वे बनी अपने स्वरंग अवस्तों के बायद में ह्या रहे हैं। (४) भी बम्बन्नता होने के कारण में तेवा मनुष्य शाम कुम्ब ही नवा है कि अधिनतनीय तुष्य के कृत्य का जो करने के निये हता कही जाता है। ऐसे बक्ष्यों ने अन के अनुवार प्रकृति रखने जाना राजा दुरान ही दुव्यों को भोगा करना है। तक का बच्ची मृत्यर नीति को नहीं जानना है वह युद्ध क्षाचा मन्त्री सोहे तो नौका की हो सर्गत अपने राजा को भी अनंति को नामर में निमान करा विमा करता है। sti

तरमास्य पात्रणार्थं स गृहस्य नवनम्बेति । भनमस्य सुदुर्द्धे सेनुबलिकुःहसि ॥१० एवं हि बदतस्तस्य स्वामिश्रेयस्करं वकः ।

बाक्षिप्य मन्त्री राजानमिदं पूर्यो ह्यभावतः ।।११

बाह्यणोऽयं स्वजातीयहितमेव समीकते ।

महाति राजकार्याणि द्विजैत्त् न जन्यते ।।१२

राजेव राजकार्याणि वैद्यानि स्वमनीवया ।

तिना वै भोजनादाने कार्यं विश्रो न विदति ।।१३

बाह्यणो नावमतन्यो वदनीयश्च नित्यकः ।

प्रतिसंग्रहणीयश्च नाधिकं साधितं स्वचित् ।।१४

सस्मात्स्वीकृत्य तां केर्नुं प्रयाहि स्वपुरं नृप ।

कोचेद्राज्यं परित्यज्य गध्छत्व तपसे वनम् ।।१४

समावत्त्वं बाह्यणानां दण्डः सत्रस्य पाचिव ।

प्रसिद्या हरणे वापि नाधमंस्ते भविष्यति ।।१६

इत कारण से हे राजनायूनि ! आप इत मूड के स्थाय नार्व में नत श्रामिए और इस बुट बुद्धि वाले शन्त्री के शत के अनुसार असद करने के सिये जाप कभी भी बोध्य नहीं होते हैं। ५०। इस रीति से अपने स्वामी के करनाम करने वचनों को कब वह पुरोहित कह रहा या तो उसकी बात को काट कर वह मन्त्री फिर राजा से यह बोला था। ५१। हे राजवू । यह पूरी-हित तो जाति का बाह्मण है और यह सर्वदा अपनी ही जाति का हित बाहा करता है। राजा के कार्य तो बहुत महाबू हुआ करते हैं जो कि विप्रों के द्वारा कमी भी जाने नहीं जा सकते हैं। ५२। राजाओं के कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। वित्र केवल मोजन और दान प्रहुण के अतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य मुपोक्ति कार्य को नहीं जानता है । ५३। में बाह्यजों की किसी भी रीति से निन्दा नहीं करता है प्रत्युत मेरा यहीं मत है कि कभी भी बाह्यण का अपमान नहीं करना चाहिए और बाह्मण की निरुप ही बन्दना करनी चाहिए। इसका प्रति संप्राहण भी करना क्रियत है किन्तु इसके डारा कहीं पर भी किसी कार्य की सामित नहीं करे IXXI है तृप ! इस कारण से आप उस मुनि की होमधेनू को स्वीकार करके अर्थात् अपने अधिकार में नेकर ही फिर अपने नगर में अमन करिए। यदि यह कार्य नहीं करना चाहते हैं और ऐते अब्भुत पवार्थ का भी स्थाय कर रहे हैं तो फिर सभी राज पाट को स्थाय कर तय करने की बन में ही चले जाइए और पूर्ण स्थायी बन काइए १५५। इस प्रकार से झमावात होना सी ब्राह्मणों का ही धर्म होता है। हे राजन ! क्षत्रिय का धर्म तो दण्ड देश है। यदि बल पूर्वक भी उस क्षेत्रुरत्न का अपहरण करते हैं तो इसके करने में भी आपका कोई अधर्म नहीं होगा। १६।

प्रसह्य हरणे दोष यदि संपश्यसे तृप ।
दत्त्वा मूल्यं गवाश्वाद्धमृषेधेंनुः प्रगृह्यताम् ॥१७
स्वीकर्तव्या हि सा धेनुस्त्वया स्वं रत्नभाग्यतः ।
सपोधनानां हि कुतो रत्नसंप्रहणादरः ॥१६
सपोधनवलः गानः प्रीतिमान्स नृप त्विय ।
तस्मात्ते सर्वथा धेनुं याचितः संप्रदास्यति ॥१६
अथ वा गोहिरण्याद्यं यदन्यवभिवाञ्चितम् ।
संगृह्य वित्तं विपुल धेनुं तां प्रतिदास्यति ॥६०
अनुपेश्यं महद्रत्नं राज्ञा वै भूतिमिच्छता ।
इति मे वर्त्तते बुद्धि कथं था मन्यते भवाव् ॥६१
राजोवाच-गत्वा त्वमेव तं विप्रं प्रसाद्य च विशेषसः ।
दत्त्वा चाभीप्सतं तस्मै तां गामानय मंत्रिक ॥६२
विसष्ठ उवाच-

एवमुक्तस्ततो राज्ञा स मंत्री विधिचोदितः। निवृत्य प्रययौ ग्रीध्रं जमदग्नेरथाश्रमम्॥६३

हे तृप! आप यदि बलात् उस श्रेनुरत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देखते हैं तो आप इसके बदले में अन्य गौ तथा अस्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस धेनु का ग्रहण कर लीजिए 1231 मेरे इस सम्पूर्ण निवेदन करने का विष्कृष यही है कि आपके द्वारा उस खेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए अर्थात् किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार में से ही लेना उचित है। इसका कारण यही है कि आप तो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं। जो तप को ही अपना धंन माना करते हैं ऐसे तपस्वियों को ऐसे रत्नों के सग्रहण करने का समाधर

कहीं भी नहीं होता र्वति वह नयोचन यन काना ऋषि तो परन सास्त स्थाभाव काला है और हुनुष ! यह आप में धील रक्षने काला भी है। इस कारण से जब भी आपके हारा याचना उससे की बायगी तो बह सब प्रकार में उस क्षेत्र को दे देग। 1-६। अयवा यह भी होसकता है कि वह कुछ मधिक इच्छारखनाहों वे ताअन्य गीओ र सुवर्णआ दि जो-जो भी उसका सभी-प्सित हो वह बहुत-मा धन एक जिन करके समको दे दिया आवे तो बह इस सबके बदले में उस होतुका प्रतिवास अवस्य ही कर देशा।६०। वेशी बुद्धि सो बही है कि चूर्त को अभिनाधा रखने वाले राजा के द्वारा ऐसे महात् रस्त की कथी भी उपेक्षा नहीं करती जाहिए। बाप इस विचारणीय विवय में कैसा अपना मत रकात है ? १६१। राजा ने भन्भी के यत का श्रवण करके. कहा वा है सन्त्रम् । आप ही वहां तसम की जिए और विजेष अप से जस विज्ञको प्रसम्भ की जिए तथाओं भी कुछ उनका अभिवास्त्रित हो उस सबको उसे प्रदान करके उस क्षेत्रु को यहाँ पर से बाइए ।६२। वसिष्ठजी ने कहा— इस रीति से जब राजा के द्वारा कता गया वा तो वह मन्त्री भाग्य के विभान से प्रेरित हो कर जीध हो वापिस होकर अभवन्ति मुनि के आश्रय में चला गया चा ।६३।

गते तु तृपती निम्मनदृतवणसयुत ।
समिदानयनार्थाय रामोर्थण प्रथयो बनम् ।१६४
ततः सं मंत्री सबनः समासाग्य तदाश्रमम् ।
प्रणम्य मुनिशाद्'लिमद बचनमवत्रीत् ।।६४
चन्द्रगुप्त उवाच—
बह्मन्तृपतिनाऽज्ञप्तं राजा तु भृवि रत्नभाक् ।
ररतभूता च धेनु सः शृवि दोग्ध्रीव्यनुत्तमा ।।६६
तस्माद्रस्त सुवर्णं का मृल्यमुक्त्वा ययोचितम् ।
आवाय गोरत्नभूनां धेनु मे दानुमहँसि ।।६७
जमदिग्जवाच—
होमधेनुरिय महा न दातन्या हि कस्यचित् ।
राजा वदान्यः स कथं बह्मस्वमभिवाञ्छति ।/६८

मंत्र्युवाच-रत्नभावत्वेन नृपतिद्धोनुं ने प्रतिकाक्षति । गवायुतेन तस्मात्त्वं तस्भी तो दातुमहंति ॥६६

अस राजा के आध्यम से अपने पूर को ओर चने जाने पर राम भी बाइत उन के ही साथ में विविधाओं के लाने के निए बन में बसा नवा बा ।६४। इसके अनम्बर वह चन्द्रयुक्त नामधारी मन्त्री अपनी रोजा के सहित जबद्दिन सूति के आश्रम में पहुँच कर उसने मुनियों में बाबूं ज के समान जमदन्ति के बरणों में प्रणास करके वह वचन कहे वे १६५। चन्द्रगृह्म ने कहा— हे बढ़ान् ! भूपति ने यह आजा प्रवास की है कि इस भूमकल में शबा ही रस्त्रों का सेवन करने बाला होता है। इस भूमि वे समस्स दोहन कीस क्षेत्रों में अतीय उत्तम यह क्षेत्र रत्नधूता है को कि इस समय में आप के पान है।६६। इस कारण से जाप गरन जवना सुवर्ण को भी समुचित हो उस क्षेत्र का मूल्य बताकर प्रहण की जिए और गीओं में जो रत्नभूता क्षेत्र है उसको जाप भूभको प्रचान करने के बोच्य होने हैं।६७। जनदिन मूनि ने क्टा-वह तो नेरी होन बेतू है जर्बाद समस्त होय की सानग्री बेने वासी है जतम्ब मेरे हारा यह किसी के लिये थी देने के योग्य नहीं है। वह मापका स्थानी राजा तो बहुत ही बढ़ा बानजील है फिर बहु किस प्रकार से इन बहास्य अर्थात् बाह्यण के धन की कैने की इच्छा कर रहा है ?।६०। मन्त्री ने कहा-स्यों कि नृपति एत्मों का सेवन करने वाला होता है इसी भावता के कारण से वह आपनी रत्नभूता हेतु की आकोशा करता है। याँ ही बिना किसी मूल्य के नहीं जैना चाहता है। आप वस सहस्र शीओं को ब्रह्म करके इस कारण वे उस क्षेत्र को उस राजा के लिए देने के बोध्य हैं हिंदी

अमदिन्द्रवाच-क्षयिक्रययोगीहं कर्ता आतु क्षण्यम् । हिवर्धानीं च वै तस्मान्नोस्सहे वातुमजसा ॥७० मंत्र्युवाच-राज्यार्थेनाच चा बहान्सकतेनापि भूभृतः । वेहि बेनुमिमामेकां तत्ते श्रेयो शविष्यति ॥७१ जमदिन्द्रवाच- जीवन्ताहं तु वास्यामि वासवस्यापि दुर्गते ।
गुरुणा याचितं कि ते वचसा नृपते पुनः ॥७२
मध्युवाणश्वमेव स्वेष्ट्या राजे देहि धेनु सुहुन्तया ।
यथा यतेन नीताया तस्यां श्वं कि करिष्यसि ॥७३
जमविनस्वाचवाता दिजानां नृपति स यथप्याहरिष्यति ।
विशोऽह कि करिष्यामि स्वेष्टावितरणं विना ॥७४
वसिष्ठ जवाण-

इत्येवमुक्तः सङ्ख्यः सः मंत्री पापचेतनः । प्रसद्धा नेतुमारेभे मुनेस्तस्य पयस्विनीम् ॥७५

जमवरित भूति ने कहा-भाई, मैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रम और विक्रय के करने वाला नहीं हैं। वह क्षेत्र का मेरी क्षिक्षांनी अचात् होय के शिवे हिन के प्रदान करने वासी है ! इसलिए तुरन्त ही मैं उसकी देने का उरसाह नहीं करता है ।७०। मन्त्री ने फिर कहा—हे बहुरत् ! आप उस राजा के माझे राज्य को यहण करके अथवा सम्पूर्ण राज्य को सेकर भी इस एक बेनु की ये बीजिए । इससे आपका बहुत बढ़ा कल्यान होगा १७१। जमदम्ति ने कहा — हे बुध मति वाले ! मैं जीवित रहते हुए इस राजा की सो बात ही क्या है देवेन्द्र को भी यह क्षेत्र नहीं दूँगा। फिर आपके राजा के बड़े वचन से याचना करना तो सर्वया अर्थ ही है। अर्थात् इससे कुछ भी नाम नहीं है ।७२। मन्त्री ने कहा— बाप ही सीहाई की भावना से राजा के लिए उस धेनु को दे दीजिए—यही अच्छा है। और ऐसा बाप नहीं करते हैं तो उसको बमपूर्वक से लेने पर अप क्या करेंगे ? 1631 जमदिग्न मूर्ति ने कहा—राजा तो बाह्यपों के लिए दान प्रदान करने वासा हुआ करता है। बहीयदि ब्रह्मस्य का आहरण करता है तो मैं तो विप्र है मैं स्वेण्छा से बितरण करने के दिना उसका न्या करूँगा ।७४१ वसिष्ठ जी ने कहा-जब इस रीति छे बस चन्द्रशुप्त मन्त्री से अष्टक्षि के क्षारा कहा गयाती वह पाप पूर्ण ज्ञान काला मन्त्री बहुत कोश्वित हो गया था । फिर उसने सुनि भी उस पंयस्थिती क्षेत्र का बलपूर्वक अपहरण करना आरम्भ कर दिया या १७५।

#### ।। समबन्ति-वद्यः।।

मसिष्ठ उवाच-

जमदिनस्तमो भूयस्तमुवाच छपान्वतः ।
बह्यस्यं नापहत्तंव्यं पुरुषेण विजानता ॥१
प्रसद्धा गां मे हरतो पापमाप्स्यसि दुर्गते ।
बायुर्जाने परिक्षीणं न चेदेतस्करिष्यति ॥२
बलादिच्छसि यन्नेतु तन्न शक्यं कथंचन ।
स्वयं वा यदि सायुज्येद्विनिण्यति पाणिवः ॥३
दानं विनापहरण बाह्यणानां तपस्विनाम् ।
शतायुषोऽज्ञंनादन्यः कोऽन्विच्छनि जिजीविष् ।॥४
इत्युक्तस्तेन संकृष्टः स मंत्री कालचोदितः ।
बद्ध्या तां गां हदः पाशेविषकर्णं बलान्वितः ॥४
जमदिनस्य कोन्नाद्माविकमंत्रचोदितः ।
ररोधं त यथाशक्ति विकर्णतं प्यस्विनीम् ॥६
जीवन्त प्रतिमोदयामि गामेनामिस्यमंपितः ।
अन्नाह सुद्ध कठे बाहुभ्यां तां महामुनिः ॥७

श्री बसिश्वजी ने कहा--पुन जमदिन मृति ने कोश से समन्तित होते हुए उससे कहा था--एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा जहास्य का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए।१। हे युष्टमित बाने । बलाद मुझ से मेरी गौ का हरण करके सू भहान पाप को प्राप्त हो जायगा। यदि तू ऐसा ही करेगा तो में जानता हूँ कि आयु को परिक्रीण कर रहा है।२। बल पूर्वक जो इसको लेने को इच्छा कर रहा है वह किसी थी रीति से नहीं किया जा सकेगा। यदि यही करेगा तो तू स्वय ही सायुज्य को प्राप्त हो जायगा सचवा तेरा राजा विनष्ट हो जायगा।३। विना वान के सपस्थी बाहाणों की वस्सु का बल से छीन लेना जतायु कार्त्त वीर्यायुन के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा बाला चाहता है अवौद् ऐसा कोई भी नहीं चाहा करता है। वह तेरा राजा ही है जी ऐसा करना चाहता है।४। इस तरह से अव मृति के हाण उस मन्त्री से कहा गया था तो वह मन्त्री कास से प्रेरित होकर तस बुष्कर्य में प्रकृत हो गया था और कल (सेना) से समन्त्रित उस मन्त्री ने परम गुरुद पाजों से तम होय सेनु को बाँध करके अपने साथ से जाने के लिये को था था। इसके सनन्तर को स से सबिच्य में होने वाले कर्म में प्रेरित होते हुए जमदित्व ने गाँ के खींचते हुए जम मन्त्री को जपनी जाति को भरपूर सगाकर जैसी कांक उनमें बी उसी के सनुसार रोका था। इस में अपने बीते की इस सेनु को नहीं छोडूगा। यह कहते हुए उनका बड़ा को स अपने बीते की इस सेनु को नहीं छोडूगा। यह कहते हुए उनका बड़ा को स अपने बीते की इस सेनु को नहीं छोडूगा। यह कहते हुए उनका बड़ा को स अपने बीते की इस सेनु का कर में डासकर उसको बड़ाय का प्रकृत हो गया और उस महामृति ने बड़ी इतना कराय अपनी बाना बाहुओं का उस सेनु क कच्छ में डासकर उसको बसपूर्वक पकड़ सिया था। ७।

ततः कोधपरीतात्मा चन्द्रगुप्तोऽनिनिधृ णः ।

उत्सारयध्विभिन्येनमादिदेश स्वसैनिकान् ॥ द

अप्रधृष्यतम लोके तमृषि राजिककराः ।

भवित्रया प्रहत्येन परिचतुः समततः ॥ ६

दैवे भगामिलंगुवैविनिध्नतभ्य मुष्टिभिः ।

ते समुत्सारयत् धेनो सुदूरत्रप्रमेतिकाः ॥ १०

स तया हत्यमानोऽपि व्यथि । अमयान्वितः ।

त जुकोधाकोक्षनत्व सतो हि परमं धनम् ॥ ११

स च शक्तः स्वतपसा सहत्तुं मिष रक्षितुम् ।

प्रमेशासूवे स्वयं तस्य विस्तयन्त प्रचुकुषे ॥ १२

स पूर्व कोधनोऽस्यथौ मातुर्ये प्रसादितः ।

रामेशासूत्रतो नित्यं सात एव महात्याः ॥ १३

स हत्यमानः सुभृशं चूणितांगाम्यिवधनः ।

निपयतः महातेजा धरण्यां गतचेतनः ॥ १४

इसके अनन्तर कोछ से परीत आमा वासे उस अध्यक्त नीच चन्द्रगृप्त ने अपने पैनिकों को आज्ञा दे दें। को कि इस भूनि की वस पूर्वक हटा दो ।या वह मूनि इस लोक में ऐसे वे कि कोई भी उनको अर्घावेश नहीं कर सकता का तकापि राजा के किकरों ने उस ऋषि को अपने स्वामी की आजा से बल्यू वंक कारों और से अवको केर सिथा का । मैनिको मे तेतु के समीप से बहुत दूर तक उस प्रश्निकों हो एटाते हुए उस पर बच्छों से—कलाओं से—माठियों से—कोर कूँ मों से पोट रहे के 12-१०। वह कृषि इस तरह से पोटे और मारे जाने पर भी बहुत व्यक्ति होकर कास से सबूत तो हो बया जी उसने निजेप कोए का भाव प्रकट नहीं किया का क्योंकि के यह भी कानने के कि कोच वा न करना सरपुष्ट का परम बन होना है 12१। वह मुनिबर अपने तप के प्रभाव में कब का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम समर्थी के किन्तु यह सम्पूर्ण जगत का सब है यही विचा-रते हुए उन्होंने विभेष कोध नहीं किया का 1१२१ वह पूर्वकाल में सन्धिक कोध करने काने के किन्तु राम ने अपनी माना के लिए उनको प्रसादित किया का। तभी ने फिर के महान तपन्ती निरम राम मानत हो यो के 1३१। के मुनि बहुत ही अधिक मारे पोटे नये के उस मार के प्रहारों से उनकी माजू की अस्थितों के बन्धन सब कुन्ति हो गये के। और फिर वह महान् ती काने मृति बेनना हुन्य होकर भूमि में गिर गये के। भीर फिर वह महान् तैय काने मृति बेनना हुन्य होकर भूमि में गिर गये के। और फिर वह महान् तैय काने मृति बेनना हुन्य होकर भूमि में गिर गये के। १४।

निस्मन्मुनौ निपतिने स दुरास्मा विक्तिनः ।

किकरानःदिश्वन्छीन्न धेनोरानयने व नातः ॥१५
ततः सवत्मा तां धेनुं बद्ध्वा पर्यद्वेदृंपाः ।

कर्णानिविहस्यतः चक्रपृश्च निनोपया ॥१६
आकृष्यमाणा बहुमिः कर्णाभिनंगुद्धैरपि ।
हम्यमाना भृत्र तैश्च चुक्रधे च पयस्विनी ॥१७
व्यथिनातिकशापातः क्रोधेन मह्नान्विना ।
आकृष्य परणान् मृद्दात् कृष्वाप्रभानममोचयन ॥१६
विमुक्तपाश्चया सा सर्वतोऽभिन्नता वलैः ।
हहारचं प्रकृषिणा सर्वनोऽन्धापनद्भुषा ॥१६
विपाणचुव्युच्छाग्रैरिमहत्य सम्मतः ।
राजमंत्रिवलं सर्व अवावयवस्यिना ॥२०
विद्राव्य किकरान्मवीन्त्रस्य प्रयस्थिनी ।
पश्यता सर्वभूतानां गणन प्रस्थपद्यतः ॥२१

विकेश सका से मुक्त उस हुट भारता वाले ने उस महामुनि के धरणी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को आदेश दिया था कि वस पूर्वक बहुत ही शीक्र उस मेनु का जानयन करें अचीत् उसको ने जानें ।१४। इसके पत्रचात् हे नृप ! बस्त के तहित ज्ञत केनू को परम सुहद पानों से बांबकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटले हुए के जाने की बुच्छा से वे किंकर उसे श्रीच रहे वे ।१६। जब बहुत से फिरूरगणों के द्वारा वह खींची जा रही थी तका काबूकों से और शाहियों ने मारी-पीटी जा रही की तो वह तपस्विनी उनसे बहुत ही क्रोध में भर नवी भी ।१७। नत्यधिक चाबुकों के प्रहार उस पर हुए के तो कह बेनु कहुत व्यक्ति हो नयी की जीर नहान क्रोब है भी समन्वित हो नवी ची फिर उस बेनु ने उस मुहद पाओं को की बकर अपने आपको उन से छुड़वा लिया था ।१६। जब पात्रों के बन्छन से वह विवृत्त हो नवी थीं तो सैनिकों ने सब कोर से चेर लिया था। उस समब में कोध सें पुहाको ब्यॉन करते हुई यह सभी ओर जाक्रमण करने वाली हो नयी मी ।१६। फिर करमन्त समेचित होकर उसने अपने तनी ओर ने विकास-मुर और पूँछ के अवचान से सम्पूर्ण राजा के नग्जी की सेना को नहीं से बुर बादेड़ दिया जा ।२०। वह पथन्त्रिनी समस्त फिकरों को वहाँ से दूर जना कर शबके देखने हुए बड़े ही बेन हो अन्तरिक्ष में चली नयी बी ।२१।

ततस्ते मन्तर्भकत्याः सभग्नक्षतिवप्रहाः । प्रसद्ध बद्ध्वा तद्धर्सं मग्मुरेमासिनिष् णाः ॥२२ प्रयस्त्रिनी विना मर्सं गृहीत्मा किकरैः सह । स पापस्तरसा राजः सन्तिधि समुपागपत् ॥२३ गत्वा समीपं नृपतेः प्रणम्यास्मै प्रमसकृत् । तद्गृतातममेषं म भ्यामभन्ने ससाव्यसः ॥२४

इसके जनमार वे सब अपने संकर्तों के भन्न हो जाने वाले हो गये वे और उनके सबके मरीर अतों से अभन्न हो नये वे । वे जरवन्त जयम्ब बसपूर्वक उस सेनु के बरस को ही बॉसकर वहाँ से चले गये वे ।२२। फिर बहु पापारमा बना पर्यास्त्रनी के उसके बरस का ग्रहण करके सपने सेवकों क साथ राजा के सनाप में समागत हो गया था ।२३। राजा के सनीप में नमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा को अभाग किया वा जोर जय से चीत ससने वहाँ का सम्पूर्ण मुत्तान्त राजा के सबका में बॉलत किया था ।२४।

# ।। परशुराम की मतिला ।।

श्रुतंतत्सकां राजा जमदिनवधादिकम् ।
उद्विग्नवेताः सुभूमं चिग्तयामास नैकक्षा ।।१
अहो मे सुनृशंसम्य लोकयोक्ष्भयोर्षि ।
बहास्वहरणे वाञ्छा तद्धत्या धातिगहिता ।।३
बहो नाश्रीधमस्याहं ब्राह्मणस्य विजाननः ।
वचमं तिह नां जह्मां विमूबात्मा गनत्रपः ।।३
इति संचितयन्तेव हृदयेन विद्यता ।
स्वपुरं प्रतिचकाम सबलः साधुगस्ततः ।।४
पुरीं प्रतिगते राजि निस्मन्सपरिवारके ।
बाश्रमात्सहसा राजिन्वनिश्चकाम रेणुका ।।६
अध सक्षतसर्वाङ्गं रुधिरेण परिष्णुलस् ।
निश्चेष्टं पतित भूमौ दक्षतं पतिमात्मनः ।।६
ततः सा विहतं मत्वा भन्तरं गतचेतनम् ।
धन्वाहतेवाणनिना मूण्टिता न्यपतद्भृवि ।।७

भी बसिष्ठजी ने कहा- राजा की तंबीयं यह सम्पूर्ण जमदिन मुनि के बग्न कादि का बुलान्त स्थवण करके बहुत ही अधिक उदिग्न जिल्ल वाला हो गया का और वह अनेक प्रकार की बातों के विषय में जिल्ला करने लग गया था। है। अही! मैं दोनों ही लोकों में बहुत अधिक कर हो गया है वयों कि मैंने बहुत के अपहरण करने में अपनी इच्छा की भी और जतीय गहित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे सम गया है। २१ अही! मैंने उस आता पुरोहित विश्व की बात को नहीं मुना था अवात् उसके कथन का पालन नहीं किया था। विसूद आत्मा वाने निर्वंग्य मैंने उसकी बाजी का खान नहीं किया था। वही सोचते हुए बहुत ही दु जिल हृदय से वह अपनी सेना और अनुगमियों के ही सहित जपने पुर की ओर चल दिया था। ४। उस राजा के पुरो की ओर चले जाने पर जो कि अपने समस्त परिकर के

साथ था, हे राजन् 'रेजुका सहसा अपने आध्यम से निकली थी। ११ ६ ११ के परचात उस रेजुका ऋषि परनी ने सम्पूर्ण अंगों में असों वाले-विद्य से लब-पथ-चेटा से रहित अर्थात् बेहोज और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था। ६। इसके अनस्तर उस रेजुका अपने भक्तों को चेतना से सून्य निहन (मृत) मानकर बजाबात से चोट बार्थ हुई के सभान मूज्यित होकर भूमि पर गिर गयी। ७।

चिरादिव पुनर्भू मेर्स्थामातीव दु खिता ।
पितस्वीस्थाय सा भूय सुस्वर प्रवरीद ह ।। द्र विललाप च सात्यर्थं धरणीधृतिद्यूमरा ।
सभूपूर्णमुखी दीना पतिता जोकसागरे ।। ६
हा नाच प्रिय धर्मज दाक्षिण्यामृतसागर ।
हा क्षिण्यम्बात त्वं नैव कांचेत चेदशम् ।। १०
साश्रमादिमिनकांतः सहसा व्ययानर्णवे ।
क्षिप्त्वानाधामगाधि मां क्व च यातोऽसि गानद ।। १०
मता सापनपदे मैंत्रे मृषिताऽहं त्वया मह ।
यासि यश त्वमेकाकी तत्र मां नेतुमहृष्टि ।। १०
हेन्द्र्वा त्वामीहजावन्यमचिराद द्यं भम ।
च दीवंते महाभाग कठिनाः खलु योपित ।। १६
इत्येवं विलपती मा व्दती च मृदुमुंह ।
चुकोश रामरामेति भृशं दु खपरिष्तुना ।। १४

बहुत बैर में फिर मूमि ने उठकर वह जरमल वु जित हुई भी और बारम्बार मूमि ने उठकर और फिर पश्चाश खाकर निरती हुई उने स्वर् से उतन कथन किया था । अपनी की भूस से मूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था । उनका भूस झर-झर निरते हुए अस्तुओं से स्थुत और परम बीत होकर कोक के भहान बागर में निमस्त हो गयी थी । है। उसने अपने करण कथन में कहा था हा नाम ! आप तो मेरे परमित्रय के और आप धम के पूर्व शाता थे। है स्वामिश् ! आप वाक्षिण क्वी जमृत के महान सागर थे। हा ! मुझे धिकार है आप तो अत्यन्त जानत स्वक्ष्य वासे के निन्तु इस अकार से बापने कारी भी काक्शा नहीं की वी 1001 है सान प्रवान करने वासे ! जमी-मभी तो बाप अपने बाधम से निक्से के । तुरला ही बनाव मुझको हु वो के सहान वीर सानर में पटककर बाप कहां पर करे करे हैं 1001 सत्युक्तों की अपनपदी की मिचला में मुझे अपने बहुक किया वा बच में आपने उस नलपदी के किपरीन मुसित हो रही है कि बापका महवास मेरा छूट रहा है। वहां पर भी बाप करेने वा रहे हैं वहीं पर मुझको भी बपने ही नाव में से बाने के बोग्य आप हैं 1001 काएकों ऐसी मुक्कित एवं मुत बना में पतित हुओं को वेवकर भी तुरस्त ही मेरा हृदय विदीर्ज नहीं हो रहा है—यह बया बात है। निश्चय ही कियों का हृदय बहुत ही निश्वर होता है 1001 हम प्रकार से महान् कोर विवास करनी हुई हो राव ! हे राव ! वह कहकर करनी हुई जोर बार-बार करवन करनी हुई हे राव ! हे राव ! वह कहकर करवन हुआ में परिचलत होकर करवन कर नहीं की 1001

तावद्रामोऽपि स वनात्समिद्भारसमन्वतः ।

बावद्रामोऽपि स वनात्समिद्भारसमन्वतः ।।११

वापम्यद्भयमंसीनि निर्मात्तानि बहुनि सः ।

पम्यन्तुद्भिगहुद्धयस्त्यं प्रापात्रमं विभू ।।१६

तमायांतमिभप्रेष्य ददनी सा भृजात्रमः ।

नवीस्तेय शोकेन प्रश्रदद्वेणुका पुनः ।।१७

रामस्य पुरनो राज्यद्वेण्यसनपीदिताः ।

उमाध्यामपि हस्ताष्यामुददं नमनादयत् ।।१६

मार्गे विदितवनातः सम्बद्धामोऽपि मात्रमः ।

कुररीमिन शोकार्त्रा दृष्ट्वा दुःखमुपेयिवान् ।।१६

वैयेमारोध्य मेवानी दुःखशोकपरिष्मुतः ।

नवास्यामञ्जूषणांस्यां तस्यौ भ्मावयोमुखः ।।२०

तं त्वायनमामोक्य राम प्राप्ताकृतवणः ।

किमिद सृगुशाद्दं स नैनक्ष्यस्थ्यप्रथतः ।।२१

सन तक यह राज समिधाओं के भार का बहन करने हुए अकृत यभ के कहित बन से अपने आध्य के निए नापिस जाया था। १५३ मार्च में उस राम ने किसी जाने वासे जब की तूचना देने वासे बहुत से असकूनों को देखा या और उनको देखते हुए उतका हुदय अधिक उद्विष्त हो रहा था। फिर वह जनने सामन में पहुँचा था।१६। यस जपने पुत्र राज को भावे हुए देखकर वह रेणुका अध्यक्त आतुर होकर क्वन करने सभी तथा क्क्सको बहु श्रोक नया सा हो बया था और फिर वह दाढ़ मारकर दवन कर रही थी। १७। हे राजन् । अपने पुत्र राम के शामने अपने अला के वियोज बन्त दु: ब से बहुत ही इत्पीदित होकर बतने दोनों करों से अपने बता-स्वत को बनी मानि ताबित किया वा ।१०। राज ने भी आते हुए जाने में ही बहत्तव कृतान्त जान निया वा और जब उत्तने अपनी जननी को जीक ने अधिक कार्त होकर कुररी के तमान विवाद-कताप करती हुई देखा वा तो उसकी बड़ा ही दुना माह हुना था।११। राज बहुत ही मेखा सम्पन्न के **अन्होंने बैर्यका महारालिया का जो कि उस समय में दूख और शोक में** निमध्य का । उनके दोनों नेत्रों में जातु भरे हुए वे । वह भूमि पर ही नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गया था।२०। उस समय में अकृत अल ने राम को उन प्रकार की अवस्था में जबस्थित देखकर राम से कहा बा-हे मृतुकुल में सार्जुल के शहस पुरुष ! यह क्या हो रहा है ? ऐसा लोक सम्ब हो बाना बापके लिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।२१।

म स्वाहमा महामाग मृतं शोवति कुविन् । धृतिमतो महातस्तु दु स कुवैति न व्यये ॥२२ छोकः सर्वेन्द्रियाणां हि परिशोषप्रदायकः । त्यत्र भोकं महाबाहो न सत्पात्रं भवाहनाः ॥२३ ऐहिकामुध्यिकार्थानां नूनमेकांतरोधकः । शोकस्तस्यावकात्रं त्यं कथ द्वृदि नियच्छिति ॥२४ तत्वं धैयंचनो भूत्वा परिसात्वय मानरम् । व्यती वत वैश्वव्यवकापहत्वेननाम् ॥२५ नैवागमनमस्तीह व्यतिकांतस्य वन्तुन । तस्मादनीतमस्ति व्यतिकांतस्य वन्तुन । तस्मादनीतमस्ति व्यतिकांतस्य वन्तुन । तस्मादनीतमस्ति व्यतिकांतस्य वन्तुन । तस्मादनीतमस्ति व्यतिकांतस्य वन्तुन । हु कशोकपरीता हि नेजुका त्ववरम्बहुः । जि वश्तकृत्वी हुन्ताम्बाबुदरः वसताप्रयत् ॥२८

है बहुत्वाम है जानके सभान परने बीर और जान सम्बन्ध पुरुष विजी भी बात में बावधिक शोक नहीं विका करते हैं । भी वैर्ववाली महाप् पुरुष हुना करते हैं वे हानि होने पर बहुत यू व नहीं किया करते हैं।३२। बहु ओं बहुत ही बूरा होता है जो कि समस्य इन्हिकों का परियोजन करने माना है । है नहाबाही ! अब अत्य इन लोक का परित्याय कर दीजिए । कारके नवान पुरुष सोक करने के पाथ नहीं हुआ करने हैं। १३। सोख तो निरुपय ही नौकिय और परवासिक प्रयोजनों का एकाना समरोक्क होता है फिर जान अपने हुएक में ऐने मुख्य लोक को अवकास क्यों से रहे हैं ? ।२४। इस कारण से अब आप- होई के इस बाके होकर कवीन होरण कारण करके करन करनी हुई और विकास होन की विजीविका के बुद्धि हीन होकर पड़ी हुई क्यानी माना को परि लाक्याना बीजिए।२५। इस सवार में को जी भग्नु सलिकाला हो नहीं है जन्मीयु की प्रत्यी देह का त्याम कर नम बना है प्रमच्या फिर वहाँ उसी क्या में बायमन कवी भी मही होता है। इस कारण में को कुछ की व्यानीत हो नवा है उस अवकारकान करके वाने को की करने कोग्य हास है। उनका ही परिचित्तन जान करिए ।२६। इस रीति है क्थके द्वारा मानवना विवे हुए राज ने परम पुत्र से अवस्थित होते हुए औ वीरे-बीरे अवनी ही सारमा में सर्वांत् अपने ही सारन साम से अपने सामको मंत्रतिथम दिया या ।२७। रेजुका तो महानु और परम कोर ओक है बिरी हुई रोकर वारम्यार क्रम कर रही की और अनने अपने दोनों करों के इक्टीन कार जाने क्यान्यम को इनाहिन फिया का 1741

नावनप्रतिकं रावः सम्प्रदेखागुमोचनः । प्रतीयनप्रवेति नात्वयामासं मातुरम् ॥२६ उवाकापनयन्तु सम्हमतृं ओकपरायनाम् । वि सप्तपुरको किन्दं त्यमा वसः सम्प्रदेगम् ॥६० नावत्वक्रमां तत्रमास्त्रप्रमात्वकेषतः । हतित्ये भृति भवेत्र सत्यमेत्रप्रवीमि ते ॥३० नावत्वेत्र मृति भवेत्र सत्यमेत्रप्रवीमि ते ॥३० नावत्वेत्र मृतमायात्मतिकातस्य वस्तुवः ॥३० द्रश्रुक्ता रेजुका तेन भृतं दु वान्धिताऽपि सा । कृष्णुद्धैयँ समासम्य तथेति अस्यभावत ॥३३ ठतो रामो महाबाहुः पितुः त्तह सहोदरै । अग्नौ सत्कत् मारेभे देहे राजन्यवाविधि ॥३४ भतृ नोकपरीतांगी रेजुकापि रुद्धना । पुत्रान्सर्वान्समाह्य त्वियं वचनमवयीत् ॥३४

इसी बीच में राम ने जपनी जननी के समीप में समुपस्थित होकर अपनी बर्जियों में भरे हुए अनुजों है। समस्वित होते हुए क्वन करने वाली रेणुका से कहा था कि बीरने बारन करो — इन तरह से नपनी नाता को सान्त्वमा को भी ।२१। अपने स्थामी के वियोज अन्य मोक में दूबी हुई उस माला रेजुका के दुख को दूर करते हुए जल राज ने कहा वा कि बापने जो मह इस समय में इनकीस बार अपने क्या स्थल को प्रलाहित किया है।३०। बतनी ही बार संख्या में वै इस कारण से इस भूभण्यल में सर्वत्र अधिय वाति का पूर्णक्य से इनन कर्कडा—वह मैं आपके सबक्ष में पूर्णतया नरव बोल रहा है वर्षांद् इस कार्य में सेलमान भी भूटि नही होंगी।३१। इसलिए व्यव व्यव इस कोक का परिस्थान करके व्यवे हुवब में सेर्य सारण की जिए। यह तो निश्चित बात है कि जो बस्तु यहाँ है जली नयी है उसका पून. वहाँ पर जायमन नहीं होता है अवस्ति वृत्त प्राणी फिर कितना ही चाड़े लोक-कुष किया भावे भागित नहीं जाया करता है। अतः फिर दनना अधिक कोक करना व्यर्व ही है। 18२। उस राज के हारा इस प्रकार से समझाई हुई रैनुका नतहा दुःख के नार से समन्वित की तथादि बड़ी कठिनाई से सैर्य कारण किया वाजीर जब विशेष शोक मैं नहीं करूँ ही — अपने पुत्र राज को जलर विवा वा 1931 है राजन् । इसके उपराग्त राज में जपने सहोवर भाइयों के साथ विधि पूर्वक अपने पिता के देह को अपने में दाह करने के कार्यं का जारम्य किया वा ।३४। जपने चर्ता के विधीन से समूत्पन्य शोक से परीक्ष अपूर्वे बाली तथा परम शुद्ध पतिवत क्षर्य से बुक्त रेजुका ने भी भएने समस्त पुत्रों को बुलाकर जनसे वह बचन कहा वा ।३४।

रेणुकोबाच--जह वः पितरं पुत्राः स्वर्गतं पुष्यकोसिनम् । बतुगंतुमिहेण्डामि तन्मेऽनुज्ञातुमह्रेष ॥३६ अस्थादु खं वैधव्यं सहमाना कवं पुनः
भर्ता विरिह्ता तेन प्रवित्तिको विनिदिता ॥३७
तस्मादनुगिमध्यामि प्रतिरं दियतुं ममः
यथा तेन प्रवित्तिको परतापि सहानिशम् ॥३६
अवलंतिमममेवाग्नि संप्रवित्रय चिरादिव ।
भतुं मैम भविष्यामि पितृलोकप्रियातिथि ॥३६
अनुवादमृते पुत्रा भवदिभस्तत्र कर्मणि ।
प्रतिभूय न वक्तव्यं यदि मित्प्रयमिण्डय ॥४०
इत्येवमुक्त् वा दचनं रेणुका स्टनिश्चया ।
अग्नि प्रविश्य भक्तरिमनुगंतु मनो दशे ॥४१
एतस्मिन्नेव काले तु रेणुका तन्यैः सह ।
समान्यद्याऽतिगभीरा वागुवाचाशरीरिणी ॥४२

रेजुका ने कहा — हे पूची ! मैं अब आप सोगों के परमाधिक पुण्य शील स्वर्ण में गये हुए पिता का ही में अनुगमन यहाँ करना चाहती हैं सी आप लोग सब मुझे ऐसा करने की आजा देने के लिए योग्य होते हो ।३६। विधवा हो जाने का दुख बहुत ही जमत्य होता है उसे सहम करती हुई में कीये-की रहेंगी और अपने स्वामी के विरह काली विशेष रूप से निस्दित होकर इस सक्षार में अपना जीवन प्रवृक्त करूँ गी।३७। इस कारण से मैं अपने परम प्रिय स्थामी का अनुगमन करूँगी अर्थात् उनके ही देह के साथ सती हो जाऊँ यी जिससे परलोक में भी निरन्तर उनके ही साम रह सक्रुगी ।३८। जलती हुई इसी अभिन में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामो की पितृत्वोक में प्रिय अतिथि वन आऊँपी ।३६। हे पुत्री ! यदि बाप कोग भेरे अमोप्सित चाहते हैं अयदि मेरे प्यारे वनना चाहते हैं शो अनुवाद के विना उस कर्म में जाप सोगों को प्रतिकृत होकर कुछ मी नहीं बोलना काहिए।४०। इस रीति से इन अवनों को ही कहकर रेणुका सुरुद् तिक्षय वाली हो गयी की तका अस्ति में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन करने के लिये उसने मन में ठान ली थी।४१। इसी नाय में पूर्वों के सहित रेजुक। को सम्बोधित करके अत्यन्त गम्भीर विना शरीर भाणी अर्थात् अन्तरिक्षा में कही हुई वाणी ने कहा था।४२।

हे रेणुके स्वतनयेगिरं मेऽवहिता शृणु ।
मा कार्षीः साहसं भद्रे प्रवस्थामि प्रियं तव ॥४३
साहसो नैव कर्तव्यः केनाप्यात्महितैषिणा ।
न मर्तव्यं त्वया सर्वो जीवन्भद्राणि पश्यित ॥४४
तस्माद्धं यंघना मूरवा भव त्वं कालकांक्षिणी ।
निमित्तमतरीकृत्य किंचिदेव सुचित्मिते ॥४५
अचिरणेय भर्ता ते भविष्यति सचेतनः ।
उत्पन्नजीवितेन त्वं कामं प्राप्त्यसि कोभने ।
भवित्री चिररात्राय बहुकत्याणभाजनम् ॥४६
विस्त्र उवाच-

इति तद्वचनं श्रुत्वा घृतिमालंग्य रेणुका । तद्वान्यगौरवाद्धवंमवापुस्तनयाश्च ते ॥४७ ततो नीत्वा पितुर्देहमाश्चमाभ्यंतरं मुनेः । श्वाययित्वा निवाते तु परितः समुपाविशन् ॥४० तेषां तत्रोपविष्टानामप्रहृष्टात्मवेतसाम् । निमत्तानि शुभान्यासन्ननेकानि महांति च ॥४६

हे रेणुके ! परम सावधान होकर अपने पुत्रों के सहित मेरी वाणी का अवण करो । हे भद्रे ! तुम साहस मत करो । मैं आपका प्रिय वचन कहूँगो । इश अपनी आत्मा के हिन की अधिलाधा रखने वाले किसी को भी साहस भागी नहीं करना चाहिए । आपको नहीं मरना चाहिए क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है वह मुभ कमों को देखा करता है । ४४। इसलिए आप धंर्य के अन वासी होकर काल की प्रतीक्षा की आकाक्षा वाली होओ । हे मुचि स्मित वाली ! भले ही कुछ ही निमित्त को अस्तरित बनाकर ऐसा करो । ४४। बहुत ही स्वल्प समय में आपके मक्षी सबेतन हो जीयने अर्थात् जीवित हो जीवने १ के स्वल्प समय में आपके मक्षी सबेतन हो जीयने अर्थात् जीवित हो जीवने १ हे लोगने ! अब उनमें जीवन समुस्कान हो जावन हो के आपकी कामना पूर्णत्या प्राप्त हो जावनी कोर फिर विमेक अधिक काम पर्णत्य अने के करवार की माजन होने बाकी होंगी । ४६। वसिष्ठ की ने महा- इस प्रकार के उस-अन्तरिक वाली के बचेत का अधक करके रेणुका ने धंर्य इस प्रकार के उस-अन्तरिक वाली के बचेत का अधक करके रेणुका ने धंर्य

का वालम्बन ग्रहण किया था। और उसके वो पुत्र वे उन्होंने भी उसके बचनों के गौरन से परम प्रसन्तता प्राप्त की को 1801 इसके परवात् उन्होंने उस मुनि नपने पिता के मृत करीर को वालम को शीतर से वाकर रख विया था और उसको वहाँ लिटाकर निवात में वे उसके चारों जोर बैठ गये वे 1841 जिस समय में वे वहाँ पर बहुत ही जिन्न वारमा और मनों वाले बैठे हुए वे तो उस बेना में उनको बहुत से परम चुम एक महान् निर्मित्त हुए वे । अक्छे जकुन दिखाई दिये वे 1881

तेन ते किनिदाश्यस्तचेतसो मुनिपुंगवा ।
निषेदुः सहिता माना कांदातो जीवित पितुः ॥१०
एनस्मिन्नंतरे राजन्भृगुवंगद्यरो मुनिः ।
विभेवंनेन मितमास्तवागच्छद्दच्छ्या ॥११
व्यवंगा विद्याः सामाद्वेववेदांगपारमः ।
सर्वेशास्त्राचंवित्पान्नः सकलासुरवदितः ॥१२
मृतसंजीविनीं विद्यां यो वेद मुनिदुनंभाम् ।
यथाहतान्भृतान्देवं स्त्यापमित वानवान् ॥१३
शास्त्रमौग्नसं येन राज्ञां राज्यफलप्रदम् ।
प्रणीतमनुजीवंति सर्वेऽद्यापीह पार्यिवाः ॥१४
स तदात्रममासाद्य प्रविद्यांपीह पार्यिवाः ॥१४
स तदात्रममासाद्य प्रविद्यांपीह पार्यिवाः ॥१४
स्वयं ते तु मृतुं हृष्ट्वा वंशस्य पितरं मुदा ।
उत्थामस्नै वदुश्चापि सत्कृत्य परमासनम् ॥१६

इस रीति से जब तुम जकुन दिखाई दिये तो उनके देखने से वे खेश मुनिगण परम माम्यस्त नव बासे हो पये वे अवत् उनको कुछ सुभाता हुई वी। वे सभी अपने पिता के जीनित की आकाङ्झा करते हुए माता के साथ वहाँ पर बैठ गये के १५०१ है राजन् ! इसी बीच में भृगु के बन को सारण करने बासे मितमान् मूनि विधि के बस से यहण्छा से ही वहाँ पर समागत हो गये वे १५११ के मूनि बचवं वेद की साक्षात् विधि के स्वरूप बासे वे और अन्य सभी वेदों तथा वेदोंने बच्च भारूओं के पारगामी मनीवी थे। व समस्त शास्त्रों के पारगामी मनीर्षा छं के समस्त शास्त्रों के हारा बन्दित बें । १२। जो मनियों के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ होती हैं ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देंगे वाली विद्या को अपने थे। जब भी देवों के हारा रण में दानव निकृत हो जाया करते हैं तो इसी मृत सजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते हैं अर्थात् जीवित बना देते हैं । १३। जिस महामृति ने औरतस शास्त्र को प्रणीत किया या जो राजाओं को राज्य के फल का प्रदान करने दाला है और आज भी महाँ पर नृपगण अनुजीवित रहते हैं। १४। यह महामृति उस आक्षम में पहुँच कर अन्वर प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दु स से परिष्तुत हुए देखा था। १४। इसके अनन्तर उन सबने वस के पिना भृत्रु मृति का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही अश्वन्द के साथ वे सब खड़े हो गये थे और गोजीत्यान देकर सबने उनका बड़ा सरकार किया या तथा प्रणाम करके मृत्रु मृति को आसन सम-पित किया या। १६।

स चाशीभिस्तु तान्सवानिभनद्य महामुनिः।
पप्रच्छ किमिद वृत्तं तत्सर्वं ते न्यवेदयन्।।५७
तच्छु त्वा स भृगु शीष्ट्र जलमादाय मत्रवित्।
सजीवित्या विद्यया त सिषेच प्रोच्चरित्तदम्।।६८
यज्ञस्य तपसो वीर्यं मसापि स्भमस्ति चेत्।
तेनासौ जीवताच्छीद्यं प्रसुप्त इव चोत्थितः।।६६
एवमुक्तः शुभे वाषये भृगुणा साधुकारिणा।
समुत्तस्थावथाचीकः साक्षाइगुरुरिवापर।।६०
हष्ट्वा तत्र स्थित वद्य भृगु स्वस्य पिठामहम्।
ननाम भक्तघा नृपतं कृताजिलिख्याच ह ।।६१
जमदिन्दश्वाचधन्योऽय कृतकृत्योऽह सफल जीवित च मे ।।६२
यत्पण्ये चरणौ तेऽद्य सुरसुरनमस्कृतौ।
भगविक करोम्यद्य शुश्रूषां तव मानदः।।६३

उन महामुनि ने बाशीवदि के द्वारा सबका अभिनन्दन करके उनसे उन्होंने पूछा था कि यह क्या हुआ है। इस पर उन्होंने पूरा बृत्तान्त को भी वहाँ पर वटनाएँ चटित हुई यों भृगुमुनि की लेवा में निवेदित कर दी वीं ।५७। यह सारा वृत्तान्त सुनकर मन्त्र कास्त्र के महामनाची भृगु मुनि ने बहुत ही जीहा बस सेकर यह उच्चारण करते हुए सजीवनी विद्या से उस जमदन्ति के देह को अन्मिषिक्त कियाचा। यदि मेरे तप काओर यज्ञ का वीर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से यह बमदिन्त सोकर उठ हुए के ही समान भी झाही जी जित हो जावें। ५६-५६। इस प्रकार से इस परम शुभ दाक्य को साधुकारी भृतु मृति के द्वारा उच्चारित होने पर सीध्र ही जमदिनि साक्षात् दूसरे देवगुंच के हो सहस्र समुस्थित हो गया था।६०। जब उठा तो उसने वहाँ पर संस्थित-बन्दना करने के योग्य अपने पितामह भृगु मुनि का दर्शन किया वा। हे नृपने ! उस जमदग्नि ने भक्ति की बावना से प्रणास करके दोर्नो हार्यो को जोड़कर उनसे कहा था।६१। जमदनिन ने कहा—मैं परम धरम नथा इतकृत्य हो नथा है और मेरा जीवन आज सफल हो नया है १६२। जो गुरगण और असुरों के द्वारा बन्दित आपके चरण कमल हैं उनका आ अर्थ में अपने नेत्रों से अवसोकन कर रहा है। इसान के प्रदान करने वाले भगवत् ' नै आपकी इस समय में क्या शुक्रू वाकरूँ? मुझे आप आजा की जिए ।६३।

पुनीह्यात्मकुलं स्वस्य चरणांबुक्षणैविभो ।

इत्युक्त् वा सहसाऽऽनीतं रामेणार्घ्यं मुदान्वितः ॥६४

प्रदक्षे पादमोस्तस्य भक्तपानमितकंद्यरः ।

तज्जलं शिरसाऽध्यत्त सुकुदुम्बो महामनाः ॥६४

वथ सरकृत्य स भृगु प्रपच्छ विनयान्वित ।

भगवन् कि कृत तेन राजा दुष्टेन पातकम् ॥६६

यस्यानिथ्य हि कृतवानह सम्यग्विधानतः ।

साधुबुद्ध्या स दुष्टात्मा कि चकार महामते ॥६७

वसिष्ठ उवाच
एव स पृष्टो मतिमान्भृगुः सर्वविदीश्वरः ।

चिरं व्यास्वा समालोच्य कारणं प्राह सूपते ॥६६

वृतुक्ताच−२३ण नान महाभाग का वमस्य हि कमण । याभ वे कुनवान्ताचे सबजस्य त्यायण ॥६६ जन्म पुरा वनिष्ठन नाजाचे न नहीपनि । हिजापराधनो मुद्र बीर्य ने विज्ञानस्यने ॥३०

है कियो विशय जपने चरकों के जल कको के द्वारा अपने ही देख कुन को पुनीन बनाइए । इतना रहफर बानन्त के क्रमन्तित होते हुए वहका राज के द्वारा अर्थ नावा का १६४) अस्तिमान है जपनी पर्दन सुकाने वाले उस समयोग ने उन मृतु पृति के धरणों के प्रजासनाथ जम समर्थित किया। था। महास् तम वाने जये सनदन्ति ने अपने समस्त पुरुष्य के महिन वर्ग चरचों के तोचें कता को अवन किर पर प्रारम किया का (६३) इनके देव-रास्त अनका पूर्व ग्रन्कार करके गरम विनय के बमन्यन होने हुए चुनु के पूजा था । है सवबंद । जाब क्राया वननाइए कि वस बहुन् दुष्ट राजा ने वह क्या रातक विका था ? १६६। जिलका आतिरव-वश्वार मैने वहे ही विश्विष्यान है किया बा। हे सहाबने ! पैने पर बच बहुन ही अच्छी: बुद्धि के किया पर और वेरे हुए। वे बुक्त भी कपट का बाद नहीं वा । फिर की क्षत्र बाल्या वाने ने नेने मान नह ऐसा नहीं बुर्णनदूरर किया था १६७% वस्ति हो ने कहा। इन वकार ने वब वनदन्ति के हारा वब कुछ के हान। **री** क्यार और बहाब निमान कृतु के पूजा गया तथ है गूपने <sup>1</sup> पूतु सूर्ण मे बहुत काल पर्यन्त प्रवास करके जली जाति शवकोकन किया वा बीर फिर इस क्षत्र पटना के पटिन होने का जो भी कुछ कारण था यह कहा या १६०। चुनुति ने कहा—हे अहाच् चाम वाले दाता ! इस कुल्लिक कर्न का जो ची बीज है बनी को बाप जून नीजिए। है जनव ! जिनने हैहर राजा ने नर्गज बारका निविधन कर्य के पाय किया का १६१। बहुन बाजीन वयस में वशिक्ष मूर्ति से विज्ञाल क्षीने के मिले उसा राजा को साथ दे विकासा। यह जाप बहुँ। वा कि है जुड़ ! हिस से सपराध करने के मेरा क्षम बीचे विक्रम विमास को जान हो जानमा १७०१

तत्त्वच वषत् तत्त्व जिल्लात्त्वत्या कृतेः । वर्ष रामो महानीर्व प्रमद्धा भूपपु नवस् १०७१ हन्त्रवर्गत बहुम्बाहो प्रतिक्री कृतवान्युरा । बन्नादुर प्रतिद्वतं त्वया ना ।र्नभाषतः ॥ ३२ एकविज्ञतिकारं हि चृत्र दु सपरीतया ।

जि सप्तकृत्वो नि शत्रां करिष्ये पृत्रिकीमिमाम् ॥७३

भनोऽयं वार्यमाणोऽपि त्वया पित्रा निरंतरम् ।

भाविनोऽवंश्य च बलात्करिष्यत्येव मानद ॥७४

स तु रात्रा यहामाणो वृद्धानां पर्यु पासिता ।

दलाचेयाद्वरेरणात्मक्छकोधो महामति ॥७५

माश्चाद्वभक्तो महास्मा च तद्धधे पातकं भकेन् ।

एवमुक्त्वा महाराज स मृतृबंह्यच सुतः ।

वयानतं ययौ विद्वारभविष्यत्कासपर्ययान् ॥७६

मुनि तो सर्वदा सत्यवक्ता होते हैं बढ़: उस बहामुनि का वचन किस प्रकार ने अन्यका होगा । यह आपका पून राज बहुत्त बीर्य वाले उस घेष्ठ नुप को बन पूर्वक बार देगा। हे महाबाहों ! यह वहिने ही ऐसी प्रतिशा कर चुका है। कारण यह है कि वियास के लोक के संतप्त होकर नेरे ही समझ से अपने बच्च स्वल की प्रतादित किया है 102-621 जापने अपने उत्तः न्यम को बहुत ही दु.ध से वरीत होकर इक्कीस बार प्रताबित किया है सो नै भी इनकीस बार ही इस सम्पूर्ण धूनव्यक्त को श्राप्तियों से रहित कर्क ना 16\$। हे मानद ! इसीमिए पिठा आपके द्वारा यह निरम्तर रोके बाने पर भी अविषय में होत वाले सर्व के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा क्योंकि ऐसा ही होनहार है 1931 वह साधात् शक्त और बहात्वा है। वसके वब करने में पातक मी होगा । इस रीति से कहकर है महाराख । अन बहुशबी के पुच **मृतुपृति ने फिर यह भी कहा ना कि नह राजा नहान जान नाला है जीर** कुळां की कपासना करने जाला है। शाकात् भनभाव हरि के अंच वत्ताचेव मृति के उत्तर कान पात किया है और महर्ता अति के मूसस्प्रमा है। ऐसे का पन्न करना की महान् शतक है। इतना ही कहकर अविध्य में आने वाने काल के पर्वत से वे विद्वान अबू जैते ही आने के बंते ही बहा से जले करे 4 Nat-off

### ।: परशुराम का शिवलोक गमत ।:

सगर उवाच-ब्रह्मपुत्र महाभाग वद भागेवचेष्टितम् । यच्चकार महावीक्यों राज्ञ क्रुद्धो हि कर्मणा ॥१ वसिष्ठ उवाच गते तस्मिन्महाभागे भूमी पितृपरायण । राम प्रोबाच सक्रुद्धो मु चञ्छ्वासान्मुहुर्मु हु: ॥२ परश्राम उवाच-अही पश्यत मूढत्व राज्ञो ह्युत्पथगामिन । कार्त्तवीर्यस्य यो विद्याश्चक्र ब्रह्मवधोद्यमम् ॥३ दैव हि बलवन्मन्ये यहप्रभावाच्छरोरिण. । शुभं वाप्यशुभ सर्वे प्रकुर्वति विमोहिता ॥४ भ्रुण्बतु ऋषय सर्वे प्रतिज्ञा कियते मया । कार्लवीर्यं निहत्याजौ पितुर्वेर प्रसाधये ॥५ यदि राजा सुरै. सर्वेरिद्राद्यैदीनवैस्तथा । रक्षिष्यते तथाय्येनं संहरिष्यामि नान्यया ॥६ ग्य्यमुक्त समाकर्ण्यं रागेण सुमहात्मना । जमदिष्निरुवाचेदं पुत्रं साहसभाषिणम् ॥ ७

राजा सगर ने कहा—है महाशाग ! हे ब्रह्मपुत्र ! अब आप कुषा करके भागेंव के चेष्टित का वर्णन की जिए। महानू बीये वाले राम ने राजा के इस कुरिसल कर्म से कुद्ध हो कर जो भी कुछ किया था।१। विस्रष्ठ जी ने कहा — जब महाभाग भृगुमुनि वहाँ से भले गये थे तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्थर रहने वाले राम ने बारम्बार अत्युष्ण श्वासों का मोचन करने हुए बहुत ही कुद्ध हो कर कहा था। परशुराम ने कहा — अही ! उत्पथ के गमन करने वाले राजा की मूद्धता को देखिए जिस कार्ल विर्य ने परम विद्वान होते हुए भी एक तपस्वी ब्राह्मण के वध करने का उद्यम किया था।३। मैं यह बात मानता है कि देव बड़ा बलवान होता है

#### लिता परमेश्वरी सेना जययात्रा

अथ राजनायिका श्रिता ज्वलितांकुशा फणिसमानपाशभृत्। कलनिक्वणहरूयमैक्षवं धनुर्देधती प्रदी तकुसुमेषुपचका ॥१ उदयस्सहत्सूमहसा सहस्रोऽप्यतिपाटलं निजवपु प्रभाशरम् किरती दिशासु बदनस्य कातिभिः सूजतीव चन्द्रमयमश्चमहलम् ॥२ दशयोजनायतिपता जगत्त्रयीमभिकृष्वता दिशदमीक्तिकारमना । धवलातपत्रवलयेन भासुरा शशिमंडलस्य सिखतामुपेयुषा ॥३ अभिवीजिता च मणिकांतशीभिना विजयादिमुख्यपरिचारिकागणैः । नवचन्द्रिकालहरिकांतिकंदलीचतुरेण चामरचतुष्ट्रयेन च ॥४ शक्तर्यं कराज्यपदवीमभिसूचयती साम्राज्य-चिह्नशतमडितसैन्यदेशाः। मंगीतवाद्यरचनाभिर्धामरीणां सस्त्यमानविभवा विशदप्रकाशा ॥५ वाचामगोचरमगोचरमेव बुद्धेरीहक्तया न कलनीयमनन्यतुरुयम् ॥६ त्रैलोक्यगर्भपरिपूरितशक्तिचकसाम्राज्यसं-पदिभगानमिसस्पृशंतीः । आबद्ध ननित्र विपूर्वा जिल केखराणामारादहंप्रथमिका कृत्रसेवनानाम् ॥७

इसके अनन्तर वह राज नायिका वहाँ पर विराजभान थी जिसका अकुश क्वलित था और जो सर्प के ही तुल्य पाश की धारण करने वाली थी। मधुर बवणन करने वाला बलय और इक्षु का धनुष धारण किये हुए थी। उसके बाण पाँच कृसुमों के थे। ११ उदित सूर्य के तेज से भी अत्यधिक

जमबन्ति ने कहा –हे राज ! जब आप मेरी बात चुनिए । में मत्पुरवीं के समातन (सर्वदा से चने आहे वाले) वर्ष को वतमाळेंगा। जिसकी मुनकर नजी जानव धर्व के करने शाने हो जाया करते हैं।दा महान मान्य वाले सामुजन होते हैं। और भो इत संसार से निरन्तर बन्ब-भरण के महान कष्ट से छुटकारा पाने की बाकांका रखने वासे हैं वे कभी भी किसी बर प्रकोप नहीं किया करते 🖁 भाहे कोई उनको प्रतादित अथवा निहत भी क्यों न करे तो भी वे कृषित नहीं हुआ करते हैं 181 जो महाचान समा ही को धन मानने वाले हैं। तथा परम देवनशील और तपस्वी होते हैं इन साध् कर्यं करने बासी के लिए निरन्तर माक अन्नय होते हैं।१०1 जो महापूर्व 🧗 वं दुर्टों के द्वार। बच्क आदि से तादित होते हुए और बुरे बचनों द्वारा निर्मात्सन होने हुए भी कभी वन में सोम नहीं किया करते हैं वे ही पुक्क सामुक हे बाबा करते हैं। ११। तावन करने वाने को बी तादित किया करता है यह कभा भी साधु नहीं हो सकता है जल्दुस वाव का भागी ही होता है। इस नोन तो ब्राह्मण और शाधु है समा रथने के ही हारा परन पूज्य पर को प्राप्त हुए हैं। १२। शामान्य जम के बस से भी अधिक एक राजा के बद्ध करने में महाबु पातक होता है क्योंकि राजा में अपवानुका जन होता है। इसी कारण से मैं जब जापको निवारित करता है और वह जप-बेच वेटा है कि तामा को सारण करो तथा तथा वश्यमा करो ।१३। वश्यक्ता में कहा--- गृपमध्यन ! इस रीति से भली जीति दिने हुए आदेश को समझ कर राम ने परमाधिक जना के स्वभाव वाने और अरियों के दवन करने बाबे जपने पितानी से कहा ।१४।

परतुराम उवाच-

शृज् तात महाप्राज्ञ विज्ञाप्ति सम सांप्रसम् ।
भवना सम उद्दिष्ट साधूनां सुमहात्मनाम् ॥१४
स सम साधुदीनेनु गुरुष्वीक्दरभावने ।
कत्तंन्यो दुष्टवेप्टेचु न सम. सुन्वतो सवेत् ॥१६
तस्मादस्य वध कार्यं. कार्त्तवीयंत्य वै सया ।
देहातां भाननीयाच साध्ये वैरमात्मनः ॥१७
जमदिग्वद्वाचशृज् राम महाभाय वधो सम समाहित ।

करिव्यसि वया भावि नैवान्यका भवेत् ॥१८ इतो वत्र स्वं ब्रह्माणं पृष्छ तात हिताहितम् । स यद्वदिव्यति विभुस्तत्कर्तां नाव संत्रयः ॥११ वसिष्ठ उवाक--

एवमुक्तः न पितरं नमस्कृत्व महामानि । जनाम बहाजी लोकमगम्यं प्राइतेजेनैः ॥२० वयते बहाजी लोकं शासकीमविनिर्मितम् । स्वज्ञाकारसंयुक्तं मजिस्तमैविष्ट्रवितम् ॥२१

परम्परम ने कहा—है बहातात ठात ! जब बाव बेरी विज्ञान का व्यवस की जिए। जापने जो जान बतनावा है वह बहान जात्ना करते साव् पूरवीं का है। यह जाय शायु पूरवों के प्रति-दीनजनों पर और ईश्वर की भाषना से संयुक्त नुक्तनों में ही करना चाहिए। जो दुष्टजन है उनमें किया हुवा मान कनी भी नुकारेने वाला नहीं हुवा करता है।१६-१६। इसी कारण ने इस पुष्ट कार्ल की में का बाह तो देरे द्वारा करने के द्वी योग्य है। है सम्बाध करने के बोम्ब ! बाज तो आब बुझे अपनी आजा प्रदास कर दीजिए कि मैं बपने बैर का बयना में बूँ ।२७। बमद्यान मूनि में कहा--हे महामान राम ! जब बाप बहुत साम्बान होकर मेरे वयन का अवस करो। बश्च मैं जानता है कि मां कुछ होने वाला है इसे ही त्व सवस्य करोने । इसमें कुछ थी जन्ममा नहीं होना ।१०० अब आप नहीं से बहुशनी के सनीप में चने बाबो और उनवे है तात ! बचना हित बीर बहित पुछिए । वे विकृतों भी कहें वे सभी को जाप करना—किर इसमें कुछ भी समझ नहीं होना । १६। वसिक्क की ने कहा-व्यव राय के पिता के हारा दल प्रकार ने राज से कहा जया वा तो जस बहामति ने अपने पिता के चरकों में प्रजास फिया का कौर फिर यह बहु। वी के लोक को चना बया का बो लोक सामान्य प्राकृतवर्गों के हारा वचन करते के बीरव नहीं का 1201 उस परणू-राज ने बह्माजी के उस शोक को देखा या को कोक शुनर्ज के ही हाशा बना हुना या। उन लोक का प्राकार (यहार दीवारी) भी तुवने के संबुत वा मा और वह नीक मिनयों के अनेक स्वरूपों है जिलूपित हो रहा का 1211

तनायम्बरसमासीमं बद्धाणमस्तितीत्रसम् । रत्नसिद्धानने रम्बे रलागूयणमूबितम् ।। २३ सिद्धे देश मुनीद्रेश्च देशितं व्यामतत्परे ।
विद्याधरीणां तृत्यं च पश्यंतं सिस्मतं मुदा ॥२३
तपसां फलदातारं कर्तारं जगतां विभुम् ।
परिपूर्णतमं बहा व्यायंत यतमानसम् ॥२४
गृह्ययोगं प्रवोचंतं मक्तवृ देषु सततम् ।
हब्द्वा तमव्ययं भक्तचा प्रणनाम भृगूत्रहः ॥२४
स हब्द्वा विनतं राममाशीभिरभिनदा च ।
पप्रच्छ कुछलं वत्स कथमागमनं कृषाः ॥२६
संपृष्टो विद्याता रामः प्रोषाचाखिलमादितः ।
वृत्तांत कार्त्वीयंस्य पितु स्वस्य महात्मन ॥२७
तन्छ्त्वा सकलं बह्मा विज्ञातार्थोऽपि मानद ।
उवाच रामं धमिष्ठ परिणामसुखावहम् ॥२८

वहाँ पर उस लोक में अपरिमित ओज से समन्दित विरम्जमान ब्रह्माजी का उन राम ने धर्मन किया था। जो परम रम्य रत्नों के सिहासन पर समानी न वे और रत्नों के ही भूषणों के समलकृत वे ।२२। उन ब्रह्माजी को चारों और से बड़े-बड़े सिद्धों और मुनीन्द्रों के ध्यान में समामक्त होकर मेर रक्ता का क्षया कर**्या वहाँ पर उनके सामने विद्याक्षरियों** का मृत्य हो रहा बा जिस नृत्यको बड़े ही अनन्य के साथ भुस्कराते हुए बहुगजी देख रहेवे बह्याची उस समय में सपों के फल को प्रदान करने वाले — जगतों की रचना करने वाले -- ब्यापक और परिपूर्ण तथ बहा का ब्यान कर रहे चे तथा उनने सपने मन को नियमस्थित कर रक्खाया ।२४१ जो वहाँ पर भक्तों के समुदाय विकासन के उनकी निरन्तर परम गोपनीय योग को वे अतला रहे थे। इस रीति से विराजमान सम्पय उन बह्याओं का भक्तिभाव से दर्शन प्राप्त करके उस मृत्कूल में समुत्यन राम ने उनके घरणों में प्रणि-पात किया का 1२४। उन ब्रह्माओं ने दिगेक रूप से नत उस राम को देखकर आसीर्वेचनों के द्वारा उसका अभिनम्दन किया या। फिर उस राम से ब्रह्माजी ने उसका कुलल पूछा वाइसके अनन्तर ब्रह्माजी ने राम से कहा या-हे बत्स ! सुमने किस प्रयोजन से यहाँ पर मेरे समीप में आनमन किया है। २६। जब बहुराओं ने इस रीति से राम से पूछा या तो उसने

आरम्भ से सम्पूर्ण वृतान्त कहकर उनको सुना दिया था जिसमें कार्त बीर्म राजा के द्वारा जो कुछ किया गमा भा और महात्मा अपने पिता जमदिन पर जो कुछ दु:ख पढ़ा था यह सभी हाल था ।२७। इस सम्पूर्ण वृतान्त का श्रवण करके हे मानद ! यश्चपि ब्रह्माजी को यह सभी बातें पहिले ही विश्वात यी तथापि उन्होंने पूछकर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवहन करने बाले धमिष्ठ राम से कहा था ।२८।

प्रतिक्षा दुलंभा वत्स यां भवान्कृतवाम् ता ।
सृष्टि रेषा भगवत संभवेरकृपया वटो ।।२६
जगत्सृष्टं मया तात संक्लेभेन तक्षात्रया ।
तन्नाशकारिणी चैव प्रतिक्षा भवता कृता ।।३०
त्रि सप्तकृत्वो निभू पां कर्तुं मिन्छसि मेदिनीम् ।
एकस्य राज्ञो दोषेण पितुः परिभवेन च ।।३१
ब्रह्मकृत्रयविट्शूद्रेः सृष्टिरेषा सनातनी ।
आविभू ता तिरोभूता हरेरेव पुनः पुनः ।।३२
अव्यर्था त्यत्प्रतिक्षा तु भवित्री प्राक्तनेन च ।
यहायासेन ते कार्यसिद्धिभैवितुमहंति ।।३३
शिवलोकं प्रयाहि त्यं शिवस्याज्ञामवाष्ट्रहि ।
पृथिव्यां बहवो भूषाः संति शंकरिककराः ।।३४
विनेवाज्ञां महेशस्य को वा तान्हंतुमीश्वरः ।
विश्वतः कववान्यगे क्रकींश्चापि दुरासदाः ।।३४

हे बत्स ! आपकी यह प्रतिक्षा वही ही वुलंग है जिसकी क्रीध के वंशीभूत होकर आपने किया है। है बटो ! यह सृष्टि तो भगवान की कृपा से ही होती है 1२६। हे तात ! यह आपको आत ही है कि उन्हीं परम प्रभु की आजा से बड़े ही क्लेश के हारा इस समस्त अगत का सृजन किया है और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वासी प्रतिक्षा कर हाली हैं 1३०। आप तो कैवल एक ही राजा के रोष ते तथा अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि की इक्कीस धार भूपों से रहित करना चाहते हैं 1३१। यह सृष्टि तो बाह्मण-क्षत्रिय-वंश्य और शूद-इन चारों वजा से समन्तित सर्वदा से ही

भनी जाने वाली है। इसका नाविभीय और तिरोमाय तो वार-वार भग-वान् हरि से ही हुआ करता है। ३१। जापकी जो प्रतिक्षा है वह भी जन्मधें होने वाली ही है और प्राक्तन अथवा जायास ने आपके कार्य की सिद्धि होने के योग्य होती है। ३३। अब नेरा मत वही है कि निवनोक में नमन की जिए और जपनी की हुई प्रतिक्षा के विषय में मगवान् निव की जाजा को प्राप्त की जिए। कारण यह है कि इस भूभध्यम में बहुत से भूप मगवान् निव के सेवक हैं। ३४। बिना महेश्वर की जाजा प्राप्त किये हुए किसकी सामध्ये हैं कि उन सब भूपों का हनम कर सके। ये सब निव के जला राजा जोन वपने कर्ज़ों में करण सारण करने वासे हैं तथा बुरामयद को भी ने नव भारण किया करते हैं। ३५।

उपायं कुरु यस्तेन जयबीजं सुभावहत्।
उपायं तु समारक्षे सर्वे सिध्यंत्युपक्रमाः ।।३६
श्रीकृष्णमंत्रं कवणं गृह्य बस्म गुरोह्तात् ।
दुस्तंष्यं वैष्णवं तेजः जिवशक्तिविजेष्यति ।।३७
वैलोक्यविजयं नाव कवणं परमाद्युतम् ।
यथाकणं च विज्ञाप्य शंकरं लभ दुलंभम् ।।३६
प्रसन्तः स गुणैस्तुष्यं कृपालुर्दीनवस्तलः ।
विव्यपान्त्र्यं चापि दास्यत्येव न संज्ञयः ।।३६

यत्न के साथ उपाय करिए। जप का बीज सुभ का आवाहन करने बाला है। जब उपाय का जारम्म कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्षम सिद्ध हो जाया करते हैं।३६। जपने गुरुदेव हर में है बरस ! सीहरूव का मन्थ और बज्ज का यहण करों। जससे दुसंकुद बैच्मव तेज और जिब की शक्ति हो जायगी। चोकि विजय करेगी। ३७। भगवाम् जिब के पास एक तैनोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवन विद्यमान है। वह कवन अतीव अत्मृत ते। जिस किमी भी प्रकार से भग-वाम् जकूर की प्रसम्भ करने जनसे इसके अप करने की प्राथमा करों और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्त अनसे करों।३०। जन्मके गुज क्यों से वे अवस्त्रम् विश्व प्रसम्भ हैं और वे बहुत ही बयान्त्र तका दीनों वर क्यार करने काने हैं। के तुमको व्यक्त दिश्य वास्त्रमान वस्त्र की अवश्य ही स्थान कर ही हैंगे— इसमें कुछ भी तंत्रव नहीं है १९६।

## प्रशास का शिवाराधन

बसिष्ठ उवाच⊸

बहाणो बचनं श्रुत्वा स प्रणम्य जगद्गुरुम् ।
प्रसन्नचेताः सुभुशं शिवलोकं जगाम ह ।। १
सक्षयोजनमूद्ध्यं च बहालोकादिलक्षणम् ।
बयानिवंधनीय च योगिगम्यं परात्परम् ।। २
वेकुं ठो दक्षिणे यसमादगौरीवश्च वामतः ।
यदधो स्नृबलोकम्च सर्वलोकपरस्तृ मः ।। ३
सपोवीयंगनी रामः जिवलोकं ददर्भ च ।
उपमानेन रहिलं भानाकौतुकसम्यूतम् ।। ४
वसंति यत्र योगीद्धा सिद्धा पासुपताः कुभाः ।
कोटिकल्पतपः पृण्याः स्राता निमेत्सरा जनाः ।। १
पारिजानमुखेव्दं सं कोभितं कामधेनुभि ।
योगेन योगिमा सुरुदं स्वेष्ण्या सकरेण हि ।। ६
जिल्पिनां गुरुणा स्वप्ने न दृष्टं विश्वकर्मणा ।
मरोवरणतीदिव्यैः पद्यरागिवरणातिः ।। ७

भी बिला को ने कहा—बहु राम बहु। बी के इस बबन को मुनकर फिर इहा। जी के बरणों में प्रणाम करने सत्यन्त ही प्रसन्त किस बाला होता हुना वहाँ से किस के लोक को बला। १३ वह शिवका लोक वहाँ से एक लाख योजन ऊपर की आर बा और वह इस बहा। जी के लोक से भी सिक्ष विनक्षण था। उसका वर्णन बचनों के हारा हो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही यह अनिवंशनीय था और पर से भी पर धा सबा योगी जनों के ही हारा एमन करने के योग्य आ। २३ जिस जिवलोक से बैकुफ तो दक्षिण दिशा में है और गौरी लोक आहे और है तथा जिनके नीचे की योर भूव सीक है और वह जिवलोक सभी लोकों से पर है। ३। सपश्चर्य और यस-विक्रम के बीर्य को गित वाले उस राम ने उस शिवलोक का दर्भन कर लिया था। वह अनेक प्रकार के कोतुंकों से युक्त था तथा उसकी समानता रखने बुक्त अन्य कोई भी उपमान ही नहीं था। ४३। वह ऐसा सोक या अहाँ

पर केवल महान् योगीन्द्र-सिद्ध और परम शुम पाश्चपत ही निवास किया करते हैं। जो करोड़ों कलों तक तपस्या करने के महान् पुनीत पुण्य याले-परम शान्त शील स्वभाव वाले और मस्सरता से रहित बन वे वे ही उस सोक के निवास करने बाले थे। १। वह सोक पारिजात मुख बाले वृक्षों से तथा कामधेनुओं से परम सुगो मित या जिन सबका योगिराशाधिराज भग-वान शब्दूर ने अपने ही योगवल से स्वेच्छा पूर्वक सृजन किया था। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला स्वेश कल्यवृक्ष होता है उन्हीं का एक भेद परिजात देश वृक्ष है। इस सोक की रचना ऐसी ही परम अद्युत थी कि विश्व के शिल्पयों के परम गुढ़ विश्वकमा ने कभी स्वयन में भी नहीं वेखों थो फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी रचना का करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परम दिव्य मैकड़ों ही सरोदर ये जिनके घाट और सोहियाँ तथा सम्पूर्ण प्राकार मण्डल पद्मराग नाम वाली मण्यों के द्वारा वितिमित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। इन सब सरोवरों से वह सोक परमाधिक शोभा से समन्वित था।

सोभितं चातिरम्य च सयुक्त मणिवेदिभि ।
सुवर्णरत्नरचितप्राकारेण समावृतन् ॥=
आयूद्धंमवरस्पणि स्वच्छ क्षीरिनिम परम् ।
चतुर्द्वारसमायुक्तं शोभित मणिवेदिभिः ॥६
रक्तसोपानयुक्तं श्च रत्नस्तम्भकपाटके ।
नानाचित्रविचित्रं श्च शोभितंः सुमनोहरेः ॥१०
तन्मध्ये मवन रम्यं सिहद्वारोपशोभितम् ।
ददशं रामो धर्मात्मा विचित्रमिव संगतः ॥११
तत्र स्थितौ द्वारपानौ ददर्शातिभयकरौ ।
महाकरानदतास्यौ विकृतारक्तलोचनौ ॥१२
दग्धणंनप्रतीकाशौ महाबलपराक्रमौ ।
विभृतिभूषिनागौ च व्याद्यस्थितरौ च तौ ॥१३
तिशूलपिद्दश्वरौ ज्वलंतौ ब्रह्मतेजसा ।
तौ रुद्वा मनसा भीतः किचिदाह विनीतवत् ॥१४

वह लोक मणियों के द्वारा निर्मित अनेक केदियों से बहुत ही अधिक मुरम्य एवं जोजित या। इसके भारों जोर सुवर्ण का प्राकार (परकोटा) बना हुजा था। बा बह सोक बहुत ही के या था जो कि जन्तरिक का स्पर्श कर रहा वातचावह इतना नक्षिक स्वच्छ एवं शुक्र वाकि सीर के ही समान दिलाई दे रहा था। इस कीक में चार परन विशाल द्वार बने हुए के जिनका निर्ताण बाजियों की बेडियों से किया गया का 181 इसमें उत्पर बढ़ने के लिए रत्नों के द्वारा विनिधित सोधानों को भी जिया की और इसमें जो स्तरम तथा क्याट बने हुए के ने भी सब रहनों के के। इसे सीक में जो भी रचना भी यह अनेक प्रकार की चित्रविधित्र की तथा परम मनोहर की जिससे यह सोक परम शोधित हो रहा था ।१०। उस मोश के यध्य में सिद्धीं कै आरा उपनोमित एक सुरस्य भवन बना हुआ या। अस धर्मात्मा राम से वहाँ पर पहुँचकर उसकी एक विकित्र स्थल के ही समान देखा था। १९११ वहाँ पर उस रामने देखा का कि अतीय अयक्तर दो द्वारपान स्वित के। जिनके महान् करात मुख्य और दौत थे तथा बहुत ही विकृत लाल गेव के ।१२। वे द्वारपान ऐसे ही प्रतीत हो पहे के मानों वे बन्छ पर्वत होवें। के महान् बल और विक्रम से समन्वित थे। उनके नरीरों में विमूति नगी हुई मी जिसने उनका अङ्ग विमुचित या और ने स्थाध के पर्मों के बरव बारन किये हुए वे 1१३। वे दोनों द्वारपाल जिल्ला और पद्रिल छारण करने वासे मैं तथा श्रहातेन से नाज्यस्थमान ही एउँ में। उन की देखकर राम् अपने मन में सब ने मीन हो नथा वा बहुत ही विनीत होकर उन से कुछ बोसा ML ISAI

नमस्करोमि वामीसौ कंकरं रुष्टुमागतः।
ईश्वराकां समादाय धामयाज्ञप्तृतवंथ।।१६
तो तु तद्वननं भृत्वा गृहीत्वाऽकां शिवस्य च।
प्रवेष्टुमाकां ववतुरीश्वरानुचरौ च तौ।।१६
म तदाज्ञामनुपाप्य विवेशांतः पुरं मुदा।
तत्रातिरम्यां सिद्धीये. समाकीणां सभा दित्र ।।१७
६ण्ट्वा विस्मयमापेदे सुगंधवहूलां विभोः।
सत्रापश्यन्तिव्यं शांतं तिनेत्रं चन्द्रशेखरम्।।१६६
विश्वल्योभित्करं व्याद्यवर्धवर्ष्वरम्।

विमृतिभूषितां ये च नानवज्ञोपकीतिनम् ॥१९ भारमारामं पूर्णकामं कोटिमूमेसमप्रमम् । पणाननं र नभुजं चन्तानुप्रहविष्ठहर् ॥२० योगजाने प्रवृत्वंतं निद्धोध्यस्तकं मुख्या । रत्यमान् च योगीतैः प्रवस्तकं मुख्या ॥१११

राम ने कहा देन बाप दोनों की देवा में मेरा प्रचान स्वीकृत होने। मैं इस सबय में जनवानुल कुर के दशन प्राप्त करने के लिए ही वहीं पर समागत हुना है । जब जनवान ईश्वर की बाबा बात करके मुझ दर्शन करने के लिए आदेश तराम करने को आप बोम्प होते हैं (१६) उन ईम्बर के बोर्नी अनुवरों ने राय के ववनों का संबंध करके और फिर निवकी लाओ को बाब करके राज को अध्वर प्रवेश करने के लिये उन्होंने शाजा देदी की ११६। कत राज में भी जनकी शाजा प्राप्त करके वहें ही हुई के ताज उस जन्त पूर में प्रवेश किया था। बहुरियर हनने एक समाका स्थल वेखा थाओं इस हिन ने निद्धों के सपुरायों से समानीमें देखा या और जिसमें जरेक प्रकार की बड़ो हो तुम्दर मुक्त्य करो हुई को तका बहु बहुत ही मुरम्य वा। इस क्षणा-स्थल का सबकाकन करके बड़ा ही विश्वय हो नवा था। वहाँ पर किर उन्न राज्ये बरम ज्ञास्त तीन नेच के ब्राइण करने और बरसक में चम्ब को बारण किरे हुए भगवान् शिव का दर्जन किया था।१७-१८। भनवान् लंकर के कर में जिल्ला लोभित हो नहाबाऔर देव्याध के वर्ष को वस्प के स्वान में पहिला हुए के। उनके सन्दूर्ण अञ्चार्त में स्वतान को सस्य सर्वा 📭 हैं की जीर उतका जरोर नामों के वजायकात ने को जिन वा ११६। हजू संकर जनने ही भारमा में रनच करने वासे वे-पूर्व काम वे भीर उनकी लभी कावनाएँ धरिपूर्ण की और करोड़ो नुवाँ के सवान वरकोरक्वन प्रमा थी। वेर्पाच कृशों बाने ⊶वज जुलाओं के लोजिक और लपने जवतों पर वरवाजिक अनुबह करने वाले के 1201 कत समय में जिन किही के लिए तर्कको पुराके हाराबोद बौर ज्ञान का विषय बनला रहे थे। पहे-वह बीमीन्द्र और बबबन्ध बड़े हो जानन्त्र के लाव उनका स्तवन कर रहे थे ।२१।

भैरवैपौरिनीभिष्य वृतं नद्रगर्भस्तवा । मूक्ती नमास तं हब्द्वा राजः परनया मुदा ॥२२ वामभागे कालिकेयं विकाणे च नणेश्वरम् ।
नंवीश्वरं महाकालं भीरभद्रं च तत्पुरः ॥२३
कोडे दुर्गा सत्तपुत्रा रुष्ट्वा नत्याच वामित ।
क्लोतु प्रचक्रमे विद्वान्तिरा गद्गवया विमुम् ॥२४
नमस्त निवमीनानं विभुं स्थापकमन्ययम् ।
भुजगभूवचं चोय नृकपालजगुरुक्वलम् ॥२५
यो विभु, सर्वलोकानां सृष्टिस्थितिविनाणकृत् ।
नन्नाविरूपधृत्येष्टस्तं त्वा वेद कृपानंवम् ॥२६
वेवा न नक्ता चं स्तोतुमवाक् मनसगोचरम् ।
नानवुद्वयोरसाव्यं च निराकारं नमाम्यहम् ॥२७
नकावयः सुरगणा ऋषयो मनवोऽसुराः ।
न वं विदुर्ययातस्यं तं नमामि परात्यरम् ॥२०

मगवाधु शिव को मैरव-वोगिनियाँ और कह के वर्जों ने चारों बोर से देर रक्ता था। ऐसी दशा में विराजनात हुए जनवात सिव का दर्जन करके राश ने बड़े ही हुई से अपने लिए को बनके करनों में शुका कर प्रजाम किया का 1221 दनके बाम भाग में स्वाबी कालिकेय के और वाहिनी ओर वजनायक नजेज विराजनात वे तथा उनके लामने नन्दीस्थर-महाकास और बोरमह स्थित हो रहे के (२३) जिंक की नोच में तो मुमाबों काली सन्दर्भनो दुर्गा विद्यानाम थी। इनका धर्मन अपके राज में जनको जी ज्ञान किया था। इनके जनन्तर निहान् राज ने वरती नद्गद वाली से बन विश्व की स्तुति करने का अवझन किया था।२४। राम ने कहा या-नि इतिन-विम्-क्यापक-अध्यव-भूजक्षों के भूवमों वाले - उन बोर नरों के क्यालों की बाला के बारण करने से परनोडक्वल जिंक की सेवा में प्रणाम करता 🖡 १५४-२५। को विमू समस्ता शोकों को तृद्धि स्थिति और विमान 🕏 करने वाने हैं ऐसे बहुत जादि के स्थवन्य की धारण करने वाने-सबसे वड़े इन जार क्या के सामर को मैं जानशा 🖠 (२६) जिन मन और वाणी के बाबोबर प्रमु की स्तुति करने में बेद भी कबर्व नहीं है जन ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अंबोध्य द्वारा विशा आकार वाले प्रभू जिन के करणों में मैं नवस्कार करना है।२७। बहुन्छ कादि वेदवय-ऋषिवय-नवु और अपुर ये सब जिनके स्वरूप का सथार्थ रूप से नहीं जाना करते हैं उन पर से भी पर प्रभृणिय के लिए मैं प्रणिपात करता है। २०।

यस्याणाशेन सृज्यते लोका सर्वे चराचराः। लीयते च पुनर्यस्मिरत नमामि जगन्मयम् ॥२६ यस्येषत्कोपसभूतो हुताशो दहतेऽखिलम् । सोद्ध्वंलोकं सपातालं त नमामि हर परम् ॥३० पृथ्वीपवन वह्ननचम्भोनभोयज्वेंदुभास्करा. मुत्तीयोऽष्टी जगत्पूज्यास्त यज्ञ प्रणमाम्यहम् ।।३१ यः कालरूपा जगदादिदर्त्ता पाता पृथग्रूपधरो जगन्मय । हत्त्रा पुना रुद्रवपुरनथाते त कालरूप शरणं प्रपक्षे ॥३२ इत्येवमुक्त्वा स तु भागंवो मुदा पषात तस्याध्रिसमीप आतुरः। उत्थाप्य त वामकरेण लीलया दध्ये तदा मूर्धिन कर कृपार्णव ॥३३ आशोभिरेनं ह्यभिनंद्य सादरं निवेशयामाम गणेशपूर्वतः उवाच वामामभिवीक्ष्य चाप्युमां कृपाईश्ट्याऽखिलकामपूरकः ॥३४ शिव उवाच--कस्त्य वटो कस्य कुले प्रसूत कि कार्यमुद्दिश्य भवानिहासत । विनिद्धिः ह तव भक्तिभावत प्रीतः प्रदद्धां भवतो मनोगतम् ॥३४

जिन पूज्य देव के अ शों के भी अंशों के द्वारा चर और अचर समस्त लोक मृजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये भव लीन हो जाया करते हैं उन जगन्मंस प्रभु को मैं नमस्कार करता है ।२६। जिन प्रभु के बहुत ही अल्प कोप से समुत्पन्न हुआ अग्नि ऊर्ध्वलोक और पहलाल के सहित संस्पूर्ण

इस विश्वको देग्ध कर देता है उन हर की सेवा में जो पर हैं मैं प्रशाम है ।३०। जिसकी पृथ्वी-पवन-अस्ति-जल-नभ यज्वा चन्द्र और मास्कर में बाठ मूर्तियाँ जगत् की पूज्य है उन यज्ञ स्वरूप देव की मैं नमस्कार करता है।३१। जो काल के स्वरूप वाले इस सम्पूर्ण अगत् के आदि करने वाले अर्थात् स्रष्टा है इसका पालन करने वाले हैं और अपना यह जगन्मय रूप भ्रारण किया करते हैं। फिर रुद्र का स्वरूप स्रारण करके अन्त में इस सबका संहार करने वाले हैं उन काल के रूप वाले भगवान् शंकर की मैं शरणस्यति में प्रक्षा होता हूँ।३२। वह भागव राम इस रीति से इतना ही स्तदन करके बड़े हो अपनन्द से उन शिव के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पड़ाया। तब कृषा के सागर भगवान् शंकर ने अपने विधि करकमल से लीला से ही उसको उठाकर उसके मस्तक पर अपनाकर रख दिया था ।३३। अनेक आसीवंचनों के द्वारा उसका अभिनन्दन करके बड़े ही आदर के साथ अरपने प्रिय आत्मज गणेश के आगे उसकी विठा दिया था। फिर अपनी वामा उमा का अभिवीक्षण करके समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वालं सिव ने कुपर्ध हिष्ट से उससे कहा था १३४। शिव ने कहा है बटो ! आप यह बताइए कि आप कीन हैं और किसके वश में आपने जन्म ग्रहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं—यह सभी कुछ सूचित की जिए। मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति को मावना से आपके ऊपर परम प्रसन्न द्वां गया हूँ तथा जो भी कुछ भाषके मन का अपभी प्सित है उस सबको मैं आपके लिए बे द्वा ।३४।

इत्येवमुक्त स भृगुर्महात्मना हरेण विश्वास्तिहरेण सादरम्।
पुनश्च नत्वा विबुधां पति गुरुं कृपासमुद्रं समुवाच
सत्वरम् ॥३६
परशुराम उवाच ।
भृगोश्चाहं कुले जातो जमदग्निसुतो विभो ।

रामो नाम जगद्व च स्थामह शरण गतः ॥३७ यत्कार्यार्थमहं नाथ तव सानिध्यमागतः ।

त प्रसाध्य विश्वेश बांछित काममेव मे ॥३६

मृगयामागतस्यापि कार्यं धीर्यस्य भूपते ।
बातिथ्य इतवाय देव जमाश्मि पिता ममा।।३६
राजा तं स बनाल्नोभात्पातयामास मन्द्रधी ।
सा धेतुस्त मृत हह्वा गर्या लोक जगाम ह ।।४०
राजा न जोजन्मरण पितुर्यम निरागत ।
बगाम स्वपुर पश्चान्माता से प्रास्टद्भृषम् ।।४१
नक्ष्यात्या लोकवृत्तको भृषुर्त प्रितासह ।
जाजगाम सह्यदेव ह्यह्प्यागतो बनाग् ।।४२

जब इस रीति ने वह भृषु कुलोदभूत दाव सम्पूर्ण विकासी आसि के हरण करने वाले महात्मा भरम के हारा वड़े ही सादर के लाग कहा गया चातव तो छन देवों के त्यामी और कृपा के शामर शुव की सेवा में उस राज ने गिर एक बार प्रजास करके बहुत ही। शीक्ष निवेदन किया का ।३६। परमुराम ने वहा-हे मगवन् । मैं भृतु पुनि के कुत में सनुत्पन्त हुआ है और हे विभो ! असवस्थि ऋषि का युत्र हूं। मेरा शाम छोटा हा राम--बहु है। जाप तो समस्त बगन् की बन्धना करने के बोम्ब है। मैं ऐसे सबस में आपको जन्यागति में प्रयन्त हुआ है।३७। हे नाव ! जिल कार्य के लिए मैं आपको सन्तिति में समायत हुआ है। हे विक्वेश्वर ! उसको आप क्रूपा कर प्रसाबित की जिए और मेरी कावना है कि बंध आप नेरा वास्ति को भी है उसे मुझे बवान की जिए। ३०। नेरे पिता जनदिन ने है देश ! सुबस के जिए बन में जाये हुए राजा कार्त्त नीर्व का बहुत बच्छी तरह है बातिस्य-तरकार किया था। ६६। कत महानम्य मति वाले राजा ने लोग के बजीजूत होकर वसपूर्वक मेरे पिना को भार बाला जा। को एक मेनु की जिसके बहल करने का सालव राजा के जन में हो नवा बा वह होमधेनु की मेरे पिताको मराहुका देखकर गा-लोक में धर्मा नयी की ।४०। राजा ने निरपराध मेरे पिना को मृत्यु के विषय में कुछ भी जिन्ता नहीं की बी और फिर बहु अपने नगर ने चला नया था। इसके दी के मेरी माता रेगुका अरथस्त क्रन कर रही की ।४१। इस कटना का क्षान प्राप्त करके लोक के हुत्त के जाता हमारे पितावह कृतुमुनि हे वहादेव ! वहाँ वर का नवे थे । मैं समिधा क्षेत्र के मिए उस समय ने बन ने नया हुआ बा सी में जी इसी बोच में बढ़ी पर समायत हो नवा था।४२।

मया मह मुदु खार्त्तान्भातृ न्मात्रा सहैव मे ।
सारवियत्वा स मंत्रजोऽजीवयत्यित्तरं मम ।।४३
अत्वासतं भृगौ मातुर्दुं खेनाह प्रकोषित ।
प्रतिज्ञा कृतवान्देव सात्वयन्मातर स्वकाम् ।।४४
त्रि सप्तकृत्यो यहुरस्तादित मातृरात्मन ।
तावत्सच्यमह पृथ्वी करिष्ये अवविजताम् ।।४५
इत्येव परिपूर्णा मे कर्त्ता देवो अगत्पति ।
महादेवो ह्यतो नाथ स्वत्सकाशिमहागत ।।४६
विसष्ठ अवाच—
इत्येव तद्वच युत्वा दृष्ट्वा दुर्मामुख हर ।
वभ्वानस्रवदनश्चितयान सणं तदा ।।४७
एतिस्मन्ततरे दुर्गा विस्मिता प्राहसक्षृणम् ।
उवाच च महाराज मार्गव वरसाधकम् ।।४८
तपस्विन्द्रजपुत्र क्मां निर्मूणां कर्त्तुं मिच्छसि ।
ति सप्तकृत्व कापेन साहसस्ते महान्वदो ।।४६

उस समय में मैं रदन कर रहा था और अपना माता के साथ मेरे सब भाई भी कन्दर कर रहे थे। उस मन्त्र गास्त्र के साता मुनि ने सबको सान्त्वना देकर मेरे मृत पिता जमदिन का मंजीवनो विद्या से जीवित कर दिया था। ४३। जब तक भृतु मुनि वहाँ पर नहीं आये थे उस बीच में मैं माता के वैधव्य के दुःख से बहुत ही कुपित हो गया था। हे देव। मैंने भपनी माता का सान्त्वना देते हुए एक प्रतिक्षा कर इश्ली थी। ४४८ मेरी माता ने करण कन्दन करते हुई ने जो इवकीस बार अपना उर स्थल ताड़ित किया था उसी गणना को लेकर ही मैंने यह प्रतिक्षा की भी कि इक्सीस बार ही मैं इस पृथ्वी की अवियों से रहित कर हूंगा। ४५। यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो जावे -इसके पूर्ण करने वासे जगत् के पति बेवेश्वर आप हो हैं। आप तो सब में बड़े देव हैं। हे नाथ ! इसीलिए मैं अब आपके चरणों की सन्तिथि में यहाँ पर आया है १४६। वसिष्ठजी ने कहा— भगवान् शकर ने इस प्रकार ने उस राम के क्यानों का श्रवण करके जग-जजनती दुर्ग के मुख को ओर देखा था और उस समय में एक क्षण के लिए नीचे की और अपना मुख करके चिन्तन करने वाले प्रशु शंकर हो गये थे। १७। इसी अन्तर में जगदस्वा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हुँस गयी वीं। और हे महाराज ! बैर के साप्तक उस भागंव राम से बोली। ४८। जगदस्वा ने कहा था कि हे तपस्विन् ! दिक के पुत्र ! क्या तुम इस भूमण्डल को भूगों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो ? और वह भी एक-दो वार नहीं प्रत्युत कीप से इक्कीस बार ऐसा करना चाहते हो। हे बटो ! यह तो अपका एक बहुत ही महान साहस है। ४६।

हंतुभिच्छिस निःशस्य सहस्राजुंनमीश्यरम् ।
भूभंगलीलया येन रायणोऽपि निराकृतः ।।५०
तस्मै प्रदत्तं दत्तं न श्रीहरेः कयचं पुरा ।
शिक्तरत्यर्थवीर्या च त कयं हंतुभिच्छिस ।।५१
शंकरः करुणासिद्ध कर्त्तुं चाप्यन्यथा विमु ।
न चान्यः शंकरात्पुत्र सत्कार्यं कर्त्तुं मीश्वरः ।।५२
व्यय देश्या अनुमित प्राप्य संभुहं यार्णवः ।
अभ्यवाद्भद्रया वाचा जमदिनसुतं विभु ।।५३
शिव उवाच—
अद्यप्रभृति विप्र त्वं मम स्कन्दसमो भव ।
दास्यामि मंत्र दिव्यं ते कवचं च महामते ।।५४
लीलया यत्त्रसादेन कार्त्तं वीयं हिन्ष्यसि ।
त्रिःसप्तकृत्वो निभूंषां महीं चापि करिष्यसि ।।५५
इत्युक्त्वा संकरस्तस्मै ददौ मंत्रं सुदुर्लभम् ।
त्रैलोक्यविजय नाम कवचं परमाद्भुतम् ।।५६

उस राजा सहसाजुँन का बिना ही शस्त्रों थाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो जिसने अपनी भ्रूमक्त को लीला से अर्थाद् जरा सी भृकुटी तिरछी करके रावण जैसे महापराक्रमी को भी निराहत कर दिया था अर्थात् अपने सामने मिराहत क्रेंदि भग दिया था। ५०। उस राजा को तो पहिले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हैरि का कवन प्रदान किया था और अस्यन्त बीयं से समन्त्रित एके भस्ति भी उसके लिए दी थी। उसको कुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो ? । ११। भगवान शंकर तो करणा के अचाह सागर हैं और करणा से ही सिख हो जाते हैं। यह विभू तो परम समर्थ हैं सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। है पुत्र ! भगवान शंकर के के बितिरक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है। १२। इसके अनन्तर देवी के इन वचनों से दया के सागर भगवान सम्भु ने दुर्गी देवी की भी अनुमित प्राप्त कर ली बी और फिर विभु शम्भु ने जमदिन के पुत्र से परम भव वाणी के द्वारा कहा था। १३। भगवान शिव ने कहा—हे विप्त ! भाज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाओं । हे महान मित वाले ! मैं आपको परम दिख्य मन्त्र और करच दे हूँगा। १४। योंही विनाही किसी बायाम के लीला ही से जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप कार्त्य वीर्य का हनन कर दोगे और जैसी सुम्हारी प्रतिक्षा है वह भी पूर्ण होगी और इसकीस बार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित तुम कर दोगे। १५। इतना यह इस रीति से कहकर अगवान शम्भु ने उस परण्याम के लिए सुदुर्जम मन्त्र प्रदात कर दिया था और तीनों लोकों का विजय करने वाला परम अद्भुत कवन भी उसे वे दिया था। १५६।

नागपाशं पाश्रपतं ब्रह्मास्त्रं च सुदुल्लंभम् ।
नारायणास्त्रमाग्नेय वायव्यं वारुणं तथा ।।१७
गांधवै गारुड चैव जूंभणास्त्र महाद्भुतम् ।
गवां शक्ति च परशुं शूल दण्डमनुत्तमम् ।।१८
शस्त्रास्त्रयाममख्यलं प्रहृष्ट संबभूव ह ।
नमस्तृत्य शिवं शांतं दुगौ स्कन्दं गणेश्वरम् ।।१६
परिकम्य ययौ रामः पुष्करं तीर्थमुत्तमम् ।
सिद्धं कृत्वा शिवोक्तं तु मन्त्र कवचमुत्तमम् ।।६०
साधयामास निख्यिल स्वकार्यं भृगुनन्दनः ।
निहत्य कार्त्वीर्यं सं ससैन्य सकुल मुदा ।
विनिवृत्तो गृहं प्रागात्पितुः स्वस्य भृगुद्दहः ।।६१

नागपास-पाणुयत और सुदुर्लंभ बह्यास्त्र-नारायणास्त्र-झाग्नेय --वायव्य-वारुण अस्त्र भी दिये थे ।१०। गान्धवं-गारुड् और परम अद्मुत जुम्मणा भी प्रदत्त कर दिया था । तथा गदा-मक्ति-शूल-उसम दण्ड उसको दे दिया था । १६६ इस तरह सम्पूर्ण शस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रसन्त हुआ था। फिर उस परशुराम ने परम शान्त शिव को —-दुर्ग देवी को -स्वामी कालिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणि-पात करके तथा इन सबकी परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहां से चला गया था और वहां पर संस्थित करते हुए भगवान् शिव के द्वारा बताये हुए उत्तम मन्त्र को और कवच को सिद्ध किया था। ११६१-६०। फिर भृगु तन्दन ने बड़े ही आतन्द से सम्पूर्ण कुल और सेना के सिद्धत राजा कार्त्त वीर्य का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था। फिर वह राग अपने पिता के घर को धिनवृत्त होकर चला गया था। ६१।

### -- ४---।। मृगमृगो कथा ।।

सगर जवाच बह्मपुष महाभाग महान्मेऽनुग्रह, कृतः। यदिद कवचं महा प्रकाशितमनामयम्।।१ औवेंणानुगृहीतोऽह कृतास्त्रो यदनुग्रहात्। भवतस्तु कृपापात्र जातोऽहमधुना विभो।।२ रामण भागंवेंद्रेण कार्त्तवीयां नृषो गुरो। यथा समापिनो वीरस्तन्मे विस्तरतो वद।।३ कृपापात्र स दत्तस्य राजा रामः जिवस्य च। उभौ तौ समरे वीरौ जघटाते कथ गुरो।।४ वसिष्ठ उवाच-

शृणु राजनप्रवक्ष्यामि चरित पापनाशनम् । कार्रावीर्यस्य भूपस्य रामस्य च महात्मन ॥५ स रामः कवनं लब्ध्या मंत्र चैत्र गुरोमुंखात् । चकार साधनं तस्य भक्तचा परमया युतः ॥६ भूमिणायी त्रिषवणं स्नानसंध्यापरायणः । उवास पुष्करे राम शतवर्षमतद्रित ॥७

राजा सगर ने कहा--है बहारजी के पुत्र ! लाप तो महाक् माम वाले हैं। मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुब्रह किया है कि यह कवच जो कि वनामय है, मेरे सामने सापने प्रकाशित कर दिया है। १। इतास्य में और्व के द्वारा बनुब्रहीत हुआ हूँ। है विभो ! इस समय मैं तो मैं बापकी कुपर का पात्र बन बया है ।२। हे युक्देव ! भागवेन्द्र परशुराम मे राजा कार्श्ववीय को को बढ़ा ही बीर वाजिस प्रकार से समाप्त किया वाबह सब विस्तार के क्षाब मेरे सामने बर्णन करके सुनाइए।३। वह राजा तो दस्तात्रेय मुनि की कृपा का पात्र का और राम भगवान शिव की अनुकस्पा का भाजन का। है गुरुवरं ! ये दोनों ही महान् बीर थे। समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने सुद्ध किया वा ।४। वसिष्ठ जी ने कहा—हे राजन् <sup>†</sup> सब आप श्रवण की जिए मैं इस चरितको वतलाओं गाक्यों कि यह चरित तो पापों का विनास कर देने बाला है। यह चरित महान् बलनाली राजा कार्रोबीयें का तथा महात् अस्तमा बाले परबुरस्म के महायुद्ध का है।४। उन धरकुराम ने सुरुदेव के मुख्य से इस कवन अर्थर मन्त्र की दीक्षा ग्रहण को वी फिर उन परशुराम ने बड़ी बारी मिक्त से युक्त होकर इनको सिद्ध किया वा १६। सूमि पर इन्हें मयन किया था--तीनों कासा में छत्क्योपासना की यी और यह स्नान दवा सन्द्रथा में परायक हो गये थे। इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम महुत ही समाहित होकर एक सो वर्ष तक पूष्कर में रहे के अवस्ति पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया था। अ

समित्पुष्पकुरादीनि द्रव्याण्यहरहम् गो ।
सानीय काननाद्मूप प्रायच्छदकृतद्यण ।। ६
सतनं ध्यानसयुक्तो रामो मितमतो सर ।
साराधयामास विभृ कृष्णं करमयनाजनम् ।। ६
तस्यैवं यजमानस्य रामस्य जगतीपने ।
गतं वर्शकत तत्र व्यानयुक्तस्य नित्यदा ।। १०
एकदा तु महाराजं थाम स्नातुं नतो महात् ।
सव्यम पुष्करं तत्र दवर्णाश्चर्यमुक्तमम् ।। ११
मृत एक समायामो मृस्या युक्तः पलायित ।
स्याधस्य मृगर्या प्राप्तो धर्मतप्तोऽविपीडितः ।। १२

पिपासितो महाभाग जलपानसमुत्सुकः । रामस्य पण्यतस्तत्र सरसस्तटमागतः ॥१३ प्रभानमृगी समावाता भीता सा चिकतेक्षणा । उभौ तो पिवतस्तत्र जलं शंकितभानसौ ॥१४

हे भूप ! अकुतवर्ण प्रतिदिन उस भृगुवशज परशुराम के लिए बन से समिद्या पुष्प और कुशा आदि प्रथ्यों को साकर दिया करता वा ।८। मति-मानों में परम ऋष्ट परज्ञुराम निरन्तर ध्यान में संलग्न होकर समस्त कल्मवों के विनास करने वाले विभूश्रीकृष्ण की आराधना किया करता था। है। है अगतीपते । इस रीति से यजन करते हुए और वहाँ पर तित्म ही ध्यान में से सक्त रहने वाले परशुराम को एक सौ वय व्यतीत हो गये ये ।१०। हे महाराज 'एक बार वह भहात राम स्तश्त करते के लिए मध्यम पुष्कर में गया मा और बहाँ पर उसने उत्तम आश्चर्य का अवलोकत किया था।११। एक मृग मृगी के साथ दौता हुआ दहाँ पर जाया वर जो एक भ्याध्यको मृत्रयाको प्राप्त हो रहाचा तका धाम से सन्तप्त होकर भरवस्त पौड़ित था। १२। है महाभाग । बहुत ही ध्यासा था और जलपान करने के सिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा वा परशुराम इसको देख रहे वे कि वहाँ पर जस सरोवर के तट पर समागत हो गया था (१३) इसके पीछे-पीछे मृगी भी भर्तीपर जा ध्यी भी जो बहुत ही बरी हुई भी और उसके नेत्र भक्तित हो रहे वे । वे दोनों ही बहुन सिक्कृत जन वाले होते हुए वहाँ पर जलपान कर रहे हैं ।१४।

तावत्समागती व्याधो माणपाणिधंनुद्धं रः । स रृष्ट्वा तत्र सविष्टं रामं भागंवनस्तम् ॥१५ सकृतवणसंयुक्त तस्यौ दूरकृतेक्षण । स चिन्तयामास नदा शंकितो भृगूनस्दनात् ॥१६ वयं रामो महावीरो दुष्टानामनकारक । क्यमेतस्य हन्म्येती परयतो मृगयामृगौ ॥१७ इति चिन्तासमाविष्टो व्याधो राजन्यसत्तम । तस्यौ तत्रैव रामस्य भयात्संत्रस्तमानसः ॥१८ रामस्तु तो मृगी इन्द्र्या पिवंती सभवं अलम् ।
नर्भयामास मेधावी किमन समकारलम् ।।१९
मैवान व्याध्यसंनादो न च व्याध्यो हि इन्यते ।
केनैतो कारणेनाहो सकिती चकितेश्वणी ।।२०
वर्ष वा मृगजातिहि निसर्गाञ्चकितेश्वणा ।
येनैती जलपानेऽपि पत्यतस्चकितेश्वणी ।।२१

क्षमी समय में मनुष कारण किये हुए हाथ में बाब अहब कर नहीं पर स्थाध भी भागना था। उस स्थाध ने नहीं पर विराजनान परसुरान को देखा था ११६१ जस राम ही समीप में बकुत बच भी बैठा हुना था। यह न्यात हुर तक अपनी हिट जाने हुए वहीं पर ठहर थवा का जौर उस क्यात का नन भृगुन-दन राम से उस समय में सकित हो नवाचा और विचार क्या था।१६। यह परमुराम तो महान श्रीर हैं और दूर्टों का विनास कर देने वाला है। अब मैं इसके रेखने हुए इन दोनों किसार वाले जुनी और मृत का हतन कके ।१७। हे राजस्यों में परव श्रेष्ठ ! वह व्यास इस प्रकार से जिल्ला में दूबा हुना परजुरान के जब से अवस्त यन बाला हो कर नहीं पर नियत हो नया था।१४। परनुरास ने उन दोनों सूनों को देखा था कि बड़े ही जब के साम बहुर पर जल पी रहे थे। उस मेदाबी राम ने जन में विचार किया वा कि यहाँ पर इतके लिए अब होने का क्या कारच है ।१६। मही पर किसी भ्याध्य की भवंताकी अवनि भी नहीं है और न यहाँ पर कोई स्थाध ही दिखाई दे रहा है किर किस कारण है वे दीनों वृथ सकित ने में बाने तथा चकित हरिं से युक्त हो रहे हैं — यह बड़े आक्यर्ये की बात है।२०। अवना यही कारण हो नकता है कि इन मुगी की जाति ही स्वा-भाविक रूप से चकित नेपों वासी हुआ करती है। इस कारण से ही वे दोनों समयान करने में भी पक्ति नेत्रों बाने होते हुए देख रहे 🖁 1281

नैताबरकारण चात्र कि तु बेदभयानुरी। मध्येते खिल्तमबाँगी कम्पयुक्ती यतस्त्रियमी ॥२२ एवं सर्वित्य मतिमान्स तस्यी मध्यपुष्करे। जिञ्चेण समुतो राभी यावली चापि सस्यिती ॥२३ पीरवा अस ततस्तौ तु वृक्षच्छायासमास्तितौ ।
राम रुष्ट्या महास्मानं कथां तौ चकतुर्युंदा ।।२४
मृग्युवाच-कोत चार्नव तिष्ठायो यावद्रामोऽत्र संस्थित ।
सस्य वीरस्य सानिष्ठये धयं नैवावयोभंवेत् ।।२५
सत्यागरय चेद्व्याधो धावयोः प्रहरिष्यति ।
रहमात्रो हि मुनिना भस्मीभृतो चिव्य्यति ।।२६
इत्युक्ते वचने मृग्या राम्दर्शननुष्टमा ।
मृगण्योयाच हर्षेण समाविष्ट प्रियां स्वकाम् ।।२७
एवनेव महाभागे यद्वै चदसि मामिनि ।
सानेऽहमपि रामस्य प्रभावं सुमहास्मनः ।।२८

यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है किन्तु ये दोशों तो बड़े खेव और मय से आतुर हो रहे हैं—ऐसे ही दिखलाई दे रहे हैं। प्योंकि इतके सभी भाज जिल्ला ने लंगुन हैं और ये दोनों ही करप से प्रकरियन हो रहे हैं।२२। इस तरह से थिन्तन करके मतिमाम् यह परनुराय मध्य पुण्कर में संस्थित हो नवामाओं र उसके तत्म में जिल्य भी बा। यह राम मण तक बर्डी कड़ारहाबाहब तक वे दोनों भूग भी वहाँ पर संस्थित रहे वे ।२३। जस-पान करकें ने दोनों भून एक कुछ की छाया का माध्यय ग्रहण करके बैठ गये वै । उस महानु कारमा वाले परजुराभ का दर्शन करके उन दोनों ने बड़े ही भानन्य के साथ आपस में बातचीत की बी ।२४। मृगी ने मृग से कहा - है कारत । हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक यह परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं। इस बीर के समीप में हम दोनों को कोई अब नहीं होगा ।२५। यदि यहाँ पर मी व्याक्ष आकर क्य को तो पर प्रहार करेना तो इस मुनि के द्वारा कैथल देखने ही ले वह बस्मी मूत हो जायगा।३६। परनुराज के दर्शन करने से परम सन्तुष्ट भूगी के द्वारा इस प्रकार से यह क्थम कहने पर वह मृगभी बड़े ही हर्ष से समाबिष्ट शोकर अपनी प्रिया के बोलाया ।२७। है महाभागे <sup>1</sup> यह कात सो इसी प्रकार की है। हे भामिनि <sup>|</sup> आप यह वात निश्चित ही कह रही है। मैं भी परम यहान् आत्मा वाले राम के प्रभाव को बन्छो तरह से बानता है।२८।

योऽयं संदश्यते चास्य पाश्वे शिष्योऽकृतद्रणः ।
स चानेन मताभागस्त्रातो व्याद्रभयातुरः ॥२६
अयं रामो महाभागे जमदिग्नसुतोऽनुज ।
पितर कार्लवीयेण दृष्ट्वा चैव तिरम्कृतम् ॥६०
चकारातितरा कृष्धः प्रतिज्ञां मुप्पातिनीम् ।
तत्पृतिकामो ह्यगद्वह्यानोकं पुरा ह्ययम् ॥३१
स बह्या दिह्वांप्रचैनं शिवनोकं व्रजेति ह ।
तस्य रवाज्ञां समादाय गतोऽसौ शिवसन्तिधिम् ॥३२
प्रोवाचित्वल्यांनं राज्यचाप्यात्मन पितुः ।
स कृपालुमेंहादेव सभाज्य मृगुनन्दनम् ॥३३
देदौ कृष्णस्य सन्मंत्रमभेशं कव्यं तथा ।
स्योगं पाण्यतं चास्त्रमन्यास्त्रवाममेव च ॥३३
विसर्जयामास मुदा दस्ता जस्त्राणि चादरात् ।
सोऽयमत्रागतो भन्ने संत्रसाधनतत्त्वरः ॥३५

जो इस महापुरव के समीप में जलतवल नाम बाला एक निष्य विचाई दे रहा है उसकी इसी महापुरव ने ही ज्याद्य के सब से जब यह आतुर हो गया तो इसकी ज्याद्य से सुरक्षा की थी। एट। हे महाभागे ! यह राम है जो जमदिन मुति का पुत्र है। इसने ही अपने पिता को राजा कार्तजीय के द्वारा निराकृत किया हुआ देखा था और उस समय में इसने अस्यस्त कुछ होकर नृपों के विचात करने की प्रतिक्षा की थी। और उस प्रतिका की पूर्त्ति की कामना बाला वह पहिने बहा मोक में गया था। ३०० १२। वहाँ पर इसको यह निर्देश किया था कि यह शिवलोक में बला जावे। उन बताओं की आजा को प्राप्त करके किर यह राम घगवान् जिन की सन्तिध में प्राप्त करके किर यह राम घगवान् जिन की सन्तिध में प्राप्त हुआ। ३०। और वहाँ पर इसने घगवान् अस्यु के समक्ष राज्य का, पिता का और अपना सम्पूर्ण कुलानत निर्वेदित किया था। वे महादेव बहुत ही कुपालु वे चन्होंने इस शुगुतन्यन का स्वागत किया था। ३२। फिर उन क्षापूर प्रभू ने की कृष्ण का एक उत्तम मन्त्र और न भेदन करने के सोग्य एक कन्नय इसकी प्रवान कर विया या तथा अपना पाशुपत अस्त्र और अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का समुदाक इसको प्रदान किये के ।३४। बड़े आदर के साथ प्रीति से इस सब मस्त्रास्त्रों को प्रदान करके भगवान जिब ने बहाँ से बिदा किया या। हे महे ! वही राम इस समय में मन्त्रों की साधना में तत्पर होता हुआ यहाँ पर समागत हुआ है (३५)

नित्यं जपति धर्मात्मा कृष्णस्य कवतं सुधीः। शतवर्षाणि चाप्यस्य गतानि सुमहात्मनः ॥३६ मंत्रं साधयतो मद्रेन च तत्सि इरेति हि । अवास्ति कारणं मक्ति सा च वै विविधा मता ॥३७ उत्तमा मध्यमा जैव कनिष्ठा तरलेक्षणे। शिवस्य नारदस्यापि ज्**कस्य च महात्मनः ॥३**= अम्बरीयस्य राजर्षे रतिदेवस्य मास्ते । बलेविभीषणास्यापि ब्रह्लादस्य महाहमनः ॥३६ वत्तमा भक्तिरेवास्ति गोपीनामुद्धवस्य च । वसिष्ठादिमुनीशानां भन्वादीनां शुभेक्षणे ॥४० मध्या च भक्तिरेवास्ति शक्कतान्यजनेषु सा । मध्यभक्तिरयं रामो नित्यं यमपरायणः ॥४१ सेवते गोपिकाधीशं तेन सिद्धि न चागतः। बरिष्ठ उवाच-इत्युक्तात्वरित कांत सां मृगी हृष्टमानसा ॥४२ पुनः पप्रच्छ भक्तेस्तु लक्षणं प्रेमदायकम् । मृग्युवाच-साम्रुकांत महाभाग वचस्तेऽलीकिकं प्रियः। ईहर् ज्ञान तव कष संजातं तद्वदाधुना ॥४३

सुधी यह धर्मारमा परशुराम नित्य ही भगवान् कीकृष्ण के शवच का यहाँ पर जप कर रहा है। इस महात्मा को जाप करते हुए एक सी वर्ष तो व्यतीत हो गये हैं ।३६। हे भन्ने । यह मन्त्र की साधना तो कर रहा है किन्तु

इसको उनकी सिद्धि नहीं हो रही है। इस सावना में मुख्य कारण मस्ति ही होता है। यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, ऐसा माना बया है।३७। हे भक्त्यल नेत्रों बाली प्रिये । उस प्रक्ति के उत्तय-मध्यम और कनिक्र—ये तीन भेद हुवा करते हैं। अब यह बतलाता है कि उत्तमा भक्ति किन-किन महापुरुवों में विद्यमान है----मगवान् जिब-देवर्षि नाग्द-महात्या जुरुदेव--शाजींव अस्थरीय-राजा रन्तिरेय-प्रवतन्त हतुमान्-राजा वसि-दान्य विभी-मन मौर महात्मा प्रस्पाव-इन में परमोत्तमा अस्ति होती है ।३०-३६। बन की गोपियों में और उद्धव में भी उत्तय प्रकार की ही भक्ति विद्यागत है। है सुमेक ने 1 जो बसिष्ठ मुनिक है तथा मनुजादि है उनमें भी बदयम क्रेनी की ही भक्ति होती है। इंसके वितरिक्त बन्य सभी जनों में कमिष्ठ को जी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है। यह जो परज़्राय है इसमें मध्य सेशी बाली ही भक्ति है जो कि निश्य हो यम-नियमों में परायक हो रहा है bue-भर्। यह राज योपिकाओं के जधीरवर अववाद का सेवन तो कर रहा है किन्तु यह सिद्धि को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । महामुनीना बसिष्ठ जी ने कहा—अव उत्तमृत के द्वारा अपनी प्रिया मृगी से कहानवाचातो उस मृती ने परच प्रसन्त सन बाकी होकर जीहा ही जपने स्वामी के प्रका किया का। ४२। जस मृगी ने फिर उस मिक्त का प्रेस प्रदान करने वाला समाव अपने स्वाभी में पूछा वा । मृगी ने कहा—है कान्त ! बाप दो महानू भाग बाले हैं। हे प्रिया । साथके ये बचन तो बहुत ही अच्छे और जभीकिक हैं। अब जाप कृपा करके मुझे यह बसवाइए कि इस प्रकार का विशव शान आपके हुदय में कंस समृद्भुत हो सवा है ।४३।

मृग उवाच-

भूज विये महाभागे भान पुण्येन जायते ।।४४ तत्पुण्यमद्य संगातं भागंवस्यास्य दर्शनात् । पृण्यात्मा मार्गवस्यायं कृष्णमन्तो जितेंद्रियः ॥४६ गृम्कृश्वको नित्य नित्यतैमित्तिकादरः । सनोऽस्य दर्शनाज्जातं भान मेऽदीव मामिति ॥४६ वैलोक्यस्यितसत्त्वानां सुभाणुभनिदर्शकम् । अदीव विदितं मेऽमूद्रामस्यास्य महात्मनः ॥४७ चरितं पुण्यदं चैन पापच्नं शृच्यतामिवम् । यचत्करिव्यते चैन तदिपि ज्ञानगोचरम् ॥४८ योत्तमा भनितराक्याता तो विना नैन सिद्धयति । कवचं मंत्रसहितं हापि वर्षायुतायुतैः ॥४१

अपनी परम प्रिया के द्वारा इस रीति से पूछे जाने पर उस मृत ने कहा या-हे महान् मान वाली प्रिये । जब जाप अवन की अप कि यह ज्ञान को होता है वह परम उस्कृष्ट पृथ्व से ही हुका करता है।४४। वह उस अकार का पुरुष आज इन्हीं महापुरुष जागंब परेजुराज के दर्गन प्राप्त करने हीं के समुत्यम्न हो गया है। यह भागंब महान् पुच्यास्या हैं और यह भगवान् ब्बीकुष्ण के परम मक्त तथा मपनी इन्डियों को जीत लेने वाले हैं।४५३ है चामिनि ! वह राज जपने जुद की जुन्नू वा करने वाले हैं जौर प्रतिविन नित्व कर्मों तथा मैमिलिक कर्मों में बना बादर करने वाले हैं। इसमिए आज ही इस महापूरण के दर्शन से मेरे हृदय में यह जद्मूत ज्ञान समुत्पान हो गया है। ४६। यह मेरा ज्ञान ऐसा है जो इस विभूवन में सस्पत जीन है यन तकके जुन और जन्भ कमों को बता देने वाला है और जान ही मुझे महास्मा इस परसुराय का भी पूर्ण चरित विदित हो गया है।४७। इसका चरित बहुत ही पुष्प का देने वाना है और समस्त वार्पों का विनाशक है। **मय तुन इसका अवल करो। यह राम शरिक्य में जो-जो भी कर्म करें**गे बहु भी सब नेरे ज्ञान का गोचर हो रहा है अर्थात् मुझे सब जात हो नया है। ४६। मैंने भी बापके सामने उत्तव प्रकार की भक्ति का वर्णन किया वा अस तरह भी मस्ति के जिना इस परसुराम को यह मन्त्र और करूप दस सहस्र बर्वों में भी कभी सिद्ध नहीं होगा ।४३।

यद्ययं भागंवी महे ह्यगस्त्यानुषहं सभेत् ।
कृष्णे भागृतं नाम स्तोत्रमुक्तमभितदम् ॥१०
कात्वा च सप्त्यते सिद्धि मत्रस्य कवचस्य च ।
स मुनिर्जाततत्त्वाचं, सानुकपोऽभयप्रदः ॥११ ।
उपदेव्यति चैवैनं तत्त्वज्ञानं मुदावहम् ।
श्रीकृष्णचितं सर्वे नामभित्रंथितं यतः ॥११ २
कृष्णप्रेमामृतस्तोत्राण्ज्ञास्यतेऽस्य महामितः ।

ततः संसिद्धकवचो राजानं हैह्याधिपम् ॥५६ हत्या सपुत्रसमास्य च ससुह्र्वनलवाहृतम् ॥ तिः सप्तकृत्वो निभूंपां करिष्यस्यवनीं प्रिये ॥५४ वसिष्ठ उवाच-एवमुक्त्वा सृगो राजन्वरराम मृगी ततः ॥ बात्मनो मृगभावस्य कारणं ज्ञातवांश्च ह ॥५५

यदि यह भागंब परसुराम है नहें ! अगस्त्य मुनि की कृपा को प्राप्त कर लेके तो इसकी सिद्धि हो सकती है। अगस्य मुनि उत्तम भक्ति के देने बाले कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोत्र आनते हैं । १०। उन महामुनि की कृपा से यदि उस स्तोत्र का जान प्राप्त कर सेवे तो उसको जानकर यह भन्य की भीर कवच की सिद्धि को प्राप्त कर लेवा। वह जगस्त्व मुनि सो सच्वों के मर्थ को जाने हुए हैं और वे बहुत ही दयालु तथा समय के प्रदान करने वाले हैं। ५१। वे मुनि उस जानन्य-प्रद तत्त्व ज्ञान का इस राम के लिये उप-देश कर देने क्योंकि सनवान् जीकुष्ण का सम्पूर्ण चरित जनके सुनामों है ही श्रवित है । १२। जी हुव्य मृत स्तोत्र वे इस राम की महामति ज्ञान प्राप्त कर लेगी। फिर इसको इस कवन की संसिद्धि हो नायगी और कवन की सिद्धि बाला यह राम हैह्यों के अधिय राजा का हनन पुत्र-पौत्र, मस्त्रीतवा, नित्र-बर्ग-सेना और समस्त बाहुनों के सहित करके है प्रिये ! फिर वह परजुराम इस मोदिनी को निक्षित रूप से इक्कीस बार अजिय राजाओं से रहित कर देगा—इसमें कुछ भी संजय नहीं है। श्री वसिष्ठजी ने कहा—इतमा यह सब अपनी त्रिया मूंगी से कहकर है रावन् ! फिर वह मूंग सन्त हो गया या और उसने मूर्ग होने के भाग के कारण को भी उस समय में जान लिया षा ।५३-५४-५५।

 $-\times-$ 

अ परशुराम का अगस्त्याधम में आगमन ।।
सगर उवाच
मुने परमतत्त्वज ध्यानज्ञानार्यकोविद ।
भगवद्भक्तिसलीनमानसानुग्रहः कृतः ।।१
त्वयापि हि महाभाग बतः संससि सत्क्याः ।

थुत्वा मृगमुखात्मर्ग नार्गवस्य विलेशितम् ॥२

मृत भवद्भविष्य च नारायणकथात्वितम् ॥

पुन प्रपण्छ कि नाय तत्मे वव मविस्तरम् ॥३

विसिष्ठ उवाच—

भूणु राजन्त्रवक्ष्यामि मृगस्य चिता महत् ॥

थवा पृष्टं तया मोऽस्यं वर्णयामास तत्त्ववित् ॥४

श्रुत्वा तु चिति तस्य भागंवस्य महारमन ॥

भूयः पत्रच्छ त कानं ज्ञाननस्थार्थमादरात् ॥५

मृश्युवाचः

साधु साधु महामाग कृतार्थस्य न सणयः ॥

यदस्य दर्णनात्तेऽच भानं ज्ञानमतीदियम् ॥६

अथातञ्चात्मन सर्वं मभावि वद कारणम् ॥

कर्मणा येन संप्राप्तावावां तिर्यग्र्जान प्रभो ॥।।

राथा नगर ने कहा है मुनियर ! आप तो परम तत्वों के आता हैं
और आप तत्वों के स्यान तथा जान के अपों के महान् धनीथी हैं। आप तो
अगवान् भी मित्त ते तलीन भन वाले हैं और उसी मन ते आपने अनुप्रह
किया है। हे महाभाग ! आप नो बहुत ही अच्छी कथाओं का कवन कर
ग्हे हैं। उस मृगी ने वपने स्वामी नृग के मुख ते भागंव परणुराम का
सम्पूर्ण विचेष्टित अवन करके तथा भूत-वर्तमान और भविष्य में होने वाले
रामायन की कथा से समस्वित दून का सवन करके है नाथ ! उसने पुनः
क्या पूछा था यह पूज विस्तार के सहित हमारे नामने वर्णन करने की
कृपा की जिए।१-३। विस्तानों ने कहा —हे राजन् ! में आपके आगं उत्त नृग
का जो महान परित है उसे भली भांति बतलाऊ गा। जाप उसका अवन
की जिए। जिस प्रकार में जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा चा उस
सबको तत्वों के जाता उसने उस मृगी के समझ में बर्णन कर दिया था।४।
उन महान बारका वाले मार्गव का चरित्र धवण करके दक्क मृगी ने फिर
बढ़ें ही आवर से जपन स्वामी से काम के तत्व का अब बूछा था।४। मृगी
ने कहा—ह नहाभाग ! बहुत ही अच्छा और परम सुन्दर है। जाप तो

कृतार्थं हैं इसमें लेखनाज भी संसम नहीं है कि आज इन परमुराध कें दर्शन करने से आपको ऐसा ज्ञान सत्पन्न हो गया है जो इन्त्रियों की पहुँच से भी दूर है। ६। इसीलिए इसके पश्चात् अपनी आत्मा का सम्पूर्ण कारण मुझे भी कृपा करके बत्तसाइए। हें प्रभो ! ऐसा वह क्या कर्म हमने किया या जिसके कारण से हम दोनों ने यह पशु की तिर्यण् योगि प्राप्त की है। अ

इति वाषय समाकार्ण्य प्रियायाः स मृगः स्वयम् ।
वर्णयामास चरितं मृग्यार्श्ववातमनस्तदा ॥ द
मृग उवाच-भृणु प्रिये महाभागे यथाऽऽवां मृगसां गतौ ।
संसारेऽस्मिन्महाभागे भावोऽय भवकारणम् ॥ ६
जीवस्य सदसद्भ्यां हि कर्मभ्यामागतः स्मृतिम् ।
पुरा द्वविडदेशे तु नानाऋद्धिसमाकुले ॥ १०
बाह्यणानां कुले वाऽहं जातः कौशिकगोत्रिणाम् ।
पिता में शिवदत्तोऽभून्नाम्ना शास्त्रविशारदः ॥ ११
तस्य पुत्रा वयं जाताश्चत्वारो द्विजसत्तमाः ।
जयेष्ठो रामोऽनुजस्तस्य धर्मस्तस्यानुजः पृयुः ॥ १२
चतुर्थोऽहं प्रिये जातो सूरिरित्यभिविश्वतः ।
उपनीय कमात्सवीश्विवदत्तो महायशाः ॥ १३
वेदान ध्यापयामास सांगांवच सरहस्यकात् ।
चरवारोऽपि वयं तत्र वेदाध्ययनतस्पराः ॥ १४

उस मृग ने इस अपनी प्रिया के बाक्य का भवण करके स्वयं ही उस समय में अपना और अपनी प्रिया भूगी का भरित वर्णन किया था। ब। मृग ने कहा—हे महाभाग वाली प्रियं! अब आप सुनिए कि जिस प्रकार से हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए हैं। हे महा-धागे! इस संसार में इस भव अर्थात् जन्म के ग्रहण करने का कारण एक मात्र भाव ही हुआ करता हैं। ताल्पर्य यह है कि जैसी भावना जिसकी होगी वह वैसा ही उसके अनुक्य कम्म खारण किया शरता है। ६। जो भी जीव के सद् और अनद् कर्ग होते हैं उनसे ही यह स्मृति को प्राप्त होता है। बहुत पहिले अनेक प्रकार की ऋदियों से पूण हिंवड़ दक्ष में कौशिक गीव बाले बाद्याओं के कुल में मैंने जनम बहुण किया था। मेरे पिता नाम से सित दल हुए वे जो कि बान्त्रों के अच्छे विद्वान् ये ११०-११। उन मिनदल नाम-धारी विग्न के परम भेष्ठ दिज हम चार पूत्र समुत्यन्त हुए थे। सबमें बड़ा राम था, उससे छोटा भाई धर्म बा और उससे भी छोटा माई पुत्र नाम बाता हुआ था।१२। हे पिये ' बीथा भाई मैं उत्पन्त हुआ था जो सूरि -- इस नाम से प्रसिद्ध था। महा यणरवी उस शिवदल ने कम से सबका उपन्यन संस्कार करा विद्या था।१३। जीर फिर उसने हम सबको रहस्य के सहित तथा समस्त वेद के अच्च बारा को साथ बेदों का अध्यापन किया था अर्थात् साझ सम्पूर्ण वेदों को पढ़ाया था।१३।

गुरुगुश्रूषणे युक्ता जाता जानपरायणाः ।
गरवाऽरण्य फलान्य बुसिम्त्कुशमृदोऽन्यहम् ॥११
आनीय पित्रे दस्वाध कुमोऽध्ययनमेव हि ।
एकदा तु वय सर्वे सप्राप्ता पवेते वने ॥१६
औदिभदं नाम लोलाक्षि कृतमालाक्ष्टे स्थितम् ।
सर्वे स्नारवा महानचामूषसि प्रीतमानसा ॥१७
दत्तार्था कृतजप्याश्च समास्ता नगोसमम् ।
शालेस्तमालं प्रियके पनसे कोविदारके ॥१६
सरलाजुं नपूर्यश्च खर्जू रेनीरिकेलके ।
जबूभिः सहकारंश्च कदुफलेवृंहतीदुमे ॥१६
अन्यैनीनाविधैवृंक्षे परार्थप्रतिपादकेः ।
स्निग्चच्छायैः समाहृष्टनानापक्षिनिनावितै ॥२०
शार्द् लहरिभिर्थल्लेगंडकेमृं गनाभिभि ।
गजेर्द्र श्ररभाद्येश्च सेवित कन्दरागतै ॥२१

हम सभी भाई गुरु की कुथ का में निरत रहा करते वे और बहुत हो ज्ञान में परायण हो गये थे। प्रतिदिन वन में जाकर फल---जन-समिधा-कुला और मृतिका लाया करत वे ११६। ये सब वस्तुएँ वन से जाकर अपने पिता को विद्या करते वे और फिर इसके अनन्तर अपना अध्ययन ही किया

करत थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हुक सब बन में पर्वत पर पहुँच धवे ।१६। हे वञ्चल नवीं वालो ै कृतमाना नदी के तट पर औद्दीन नाम बामा बहाँ स्थित बा । हम सबने पान काम की बेला में उसी नदी में स्नान किया था और बहुत हो प्रसन्त मन बाले हो नय में ।१७३ हम सबने सूर्य देव की अर्थ दिया वा और जाप करके हम तब उस उसन परंग पर सका-इन्द्र हो यय वे । अब वहां की बृणावली की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया बाता है - वह स्थल ऐसा अध्यधिक रमधीब वा कि वहीं पर लास-तमाल-विवक-पनस-कोविवार-सरस-अ*र्जु न-पूर्य-साजूर-नारि केल-सम्*यू-सहकार-कट् कल और बृहती के वृक्ष मने वे ।१०-१६। इनके अतिरिक्त अन्य भी वहाँ पर अनेक प्रकार के नवबर वे जो दूसरों के अर्थ का प्रतिपादन करने वासे वे। अर्थात् पुरप-फलादि से द्वारा दूसरै बीवों का उपकार करने वाले थे। उन बुक्तों की छावा बहुत ही बनी भी और उन पर दूर-दूर से पक्षी गन्न उन पर समाबृष्ट होकर अपना कलाख कर नहें वे ।२०। उस पर्वतीय महाराज्य में विविध प्रकार के वश्य हिस्र जीव भी भ्रमण कर रहे थे। जादूं न-मरूस-हरि-गण्डक-मृगनामि-गर्नम् और जरभ आदि बहुत हिसक अपनी-अपनी कत्वरा में निवास करने हुए जनका सेवन कर रहे थे।२१।

मिलकापाटलाकुरदकणिकारकदबकै:।

मुगैभिभिवृं तं चान्येवितोद्वृतपरागिभि ॥२२

नानाणिगणाकीर्जैनीलपीतसितारकौ ।

भूबे समुल्लिखंत च व्योम कौतुकसयुतम् ॥२३

कत्युक्चपात्त्वविधिनिर्झर कंदरोद्दगते ।

गञ्जैतमिव ससक्त व्यालाचेर्मृगपिक्षिमि ॥२४

तत्रातिकौतुकाहृष्ट्रस्यो झातरो वयम् ।

नाम्मार्ग चात्मनाप्रभान वियुक्ताक्च परस्परम् ॥२५

एतिमन्तत्र चैका मृगी ह्यागात्पिपासिता ।

निर्झगपात विश्वस पातुकामा अलं निये ॥२६

तस्या पिर्यत्यास्तु जल नाष्ट्रं लोजनिक्यकरः ।

तत्र न्नाप्तो बहुन्छानो जपृहे तो भयादिताम् ॥२७

अहं तर्वहण पश्यन्तवेत प्रपत्नायितः । अत्युष्णवश्यात्पतितो मृतवर्षणोमनुस्यरम् ॥५८

बहाँ बन के जनेक मुन्दर एवं बुर्गावत भुवनों वाने हुव और बनाएँ बी समृत्यमा हुए वे जिनमें कदम्ब-वस्तिका गटम-कुन्द-कनिकार बादि के। इनक व्यतिराध अध्य की ऐसे वृक्ष के जिनके परान वानु के जड़ रहा का और वह वय यूनिधन जन नुस्तनता और हवों के समाकीमें का ।२२। इस पर्वत में अगक नीज नित पीत अक्य वर्ष अपनी मणियाँ थी। उनकी क्रियार देवनी अधिक उच्च को कि व मानों ब्लोब में पहुंच कुछ उन्नेख कर रही हो । इस तरह से वह वर्षत बहुत से कौतुकों से समस्वित मा ।२३। बहुर बहुत ही के बाई से गिरने के कारण बार मन्त्रीर ध्वनि वाले अनेक लरने वे । ऐना वर्गान हो रहा वा वानो कन्दराओं में स्वित व्यानावि मुना जोर विकथा की नवता से यह समक्त है ।२४। वहाँ पर अध्यक्षिक कीतुकीं से बुक्त वह स्थल था। वैने अपनी भाग्या है अपने आपको स्वरण नही किया का अवस्थित अपने आपको चून अया का तथा हम सब वरस्पर में एक बूलरे से विशुक्त हो नवे के श्योकि इस मय अन्य बड़ी बरमधिक फौनुकर के हुछ एटि वाने हो नने वे 1241 इसी बीच में वहाँ पर एक मुनी बहुत ही प्यामी था नदी यो । है प्रिके ! यह यूनी जहीं पर एक सरना पिर रहा या उसके ही भिर में वह जनपान करने का इच्छा बाली थी। २६। वह विचारी जब बन दी रही को ता दहाँ पर एक बहान भव कूर लायू न का पहुँचा पा को अपनी ही इच्छा ने पूजता हुआ का निक्लाचा कोर उनने चय है बीदित अन हिरनी को वकत लिया वा ।२७। मैंने जब वह देखा कि मादूल ने इक्षका बहुच कर जिया है हो मुझे थी बड़ा जब उत्पन्न हो गया था और मैं वहां से मान दिवा था। उस तरह से भवभीत हो कर नव मैं केन्द्राज्य जाना या तो एक बहुन ही क्षण्य स्थल के नीचे निर नवर का और क्स आयुं न के हारा पकड़ी हुई हिस्की का अनुस्वरण करते हुए जिस्ते-निरते नृत हो नवा वा ।२=।

भा मृता त्वं मृती जाता वृषस्त्वाहमनुस्मरत् । आयो छड न जाने नै स्व नदा भ्रातरोऽस्मा ।।२६ ए स्वे स्मृतिमापस्य चरित तब चारमत् । भूत भविष्यो च तथा शृजु वडो वदास्यहम् ।।३० मोऽसं वा पृष्ठसंत्रानो व्याधो दूरस्थितोऽसवत् । रामस्यास्य भयास्योऽपि भक्षितो हरिणाधुना ॥३१ प्राणांस्यक्त्वा विधानेन स्वर्गेलोक गमिष्यति । आवाध्यो तु जलं पीत मध्यमे पुष्करे त्विह ॥३२ सहष्टो भागंवध्यायं साक्षाद्विष्णुस्वकपञ्चू । तैनानेकभवोत्पन्त पातकं नाणमागतम् ॥३२ वगन्त्यदर्शन सम्ध्या भृत्वा स्तोत्र गतिपदम् । गमिष्याय कृभावलोकान्येषु गत्वा न गोषाति ॥३४ इत्येवमुक्त्वा स मृग, प्रियायं प्रियदर्शन । विरराम प्रसन्नातमा पश्यन्ताममनातुरः ॥३४

वह जो हिरलो नार्दूल के द्वारायक हो आ। ने पर शरू गयी की बही तू जब पुत इस जन्म में मृगी हुई है। और मैं दिज सूत को भरती हुई तेरा अनुस्मरण करते प्राणीं का विरंकर परित्यान करने बाला वा वही अब मून होकर जन्म नेने शाला है। यह मृत्यु के समय में भावना का ही कारण है कि हम पुत्र दोनों इस तियंद् योनि से समुख्यन हुए हैं। है यह नहीं बानता हैं कि मेरे अन्य तान भाई जो मुससे बड़े वे कहा पर गरं है ।२६। यह मेरा अपना और तुब्हारा चरित सेरी स्थृति में विद्यमान है। हे भद्रे । जो व्यतीत हो नया है और जो जाग होने वाला है उसकी वै बदलाता 🖁 । तुम उसका श्वचन करो (६०) यो यह स्थाल पी छै की स्वार नगाहुना दूर में साहा ना मौर यम का उत्तको भय हो रहा था। उसका भी इस समय में एक सिंह ने भक्षण कर सिया है 1931 उसका ऐसा ही विद्यान है उससे वह अपने प्राणी का त्याग करके स्वर्गनोक ये जाता आयवा और यहाँ पर मध्यम पुष्कर में हम तुम बोनान सक्त पिना है। ६२। बहु पिर इन मार्गस परसूराय का भनी भारत दर्शन किया नया है। इससे बनेक बन्धों से किये हुए भी पातक नाज को प्राप्त हो गये हैं क्योंकि वह प्राप्तव साम्रात् प्रगवान् विष्यु के ही स्वरूप का धारण करन वाले हैं।३३। बच महामुनीन्द्र अवस्थ्य के दर्शन भात करके तथा सङ्गति प्रवासक स्ताभ का थवल करके हम तुथ दोनों ही परम शुक्त लाकों में नमन करण जिनमें बसन करके प्राक्षी की किसी भी प्रकार की जिल्लानहों रहा करती है अवर्ष को ई पाढ़ा होती ही नहीं है

।३४। इत तरह से यह इतना अपनी प्रिया से कहकर यह प्रिय वर्शन मृत चुप हो गया या और अनातुर होकर नाम का दर्शन करने हुए वह बहुत ही प्रसम्म आत्मा काला हो गया चा ।३५।

भागंव श्रातवाण्यंत्र मृगोक्त जिल्पसंयुत ।
विस्मितोऽम्भ्य राजेन्द्र गन्तुं कृतमितस्त्या ॥३६
अकृतवणसंयुक्तो ह्यास्त्यस्याश्रमं प्रति ।
स्नात्वा नित्यिक्यां कृत्वा प्रतस्ये हृपितो भृशम् ॥३७
रामेण गन्छता मार्गे हृद्दो स्पाधी मृतन्त्या ।
सिहस्य सप्रहारेण विस्मितेन महारमना ॥३६
अध्यद्धं योजनं गन्था किन्छुं पुष्करं प्रति ।
स्नात्वा भाध्याहिनकों सन्ध्यां चकारातिमुदान्वितः ॥३६
हित तदारमन, प्रोक्तं मृगेण स विचार्यन् ।
तावत्तस्य्यस्त्रमं मृगयुग्ममृपागतम् ॥४०
पृक्करे तृ जलं पीत्वाभिविष्यात्मतन् असै ।
पश्यतो भागंवस्यागावगस्त्याश्रमसंमुख्य ॥४१
रामोऽपि सन्ध्यां निर्वत्यं कृत्वजनस्याश्रमं वयौ ।
विपद्गतं पुष्करं तृ पश्यमानो महामनाः ॥४२

मार्गेय परमुराम ने जपने निष्य के सहित इस तरह से उत्त मृत के हारा कही हुई बातों को सुना था और इसकी शुनकर उत्तकी यहा भारी विस्मय हो गया था। हे गजेन्छ। फिर उस परमुराम ने उसी मौति से गभन करने के मिये अपनी बुद्ध बना भी बी। १६। उस भार्ग्य ने सर्वप्रथम स्नान किया था और फिर जपनी थो निश्य किया थी उसको समाप्त किया था। इनके पश्चान्त में अत्यव्यक हुचित होकर अकृत बच्च नामचारी के साथ मंगुन होकर जगस्य मृति के जाजम की जोर उपने प्रस्थान कर दिया था। ३७। जिस समय में राम समन कर रहे थे तथ मार्ग में घरे हुए अपाध को देखा था जो कि सिंह के हारा किये हुए सम्प्रहार से ही मर गया था। उसको देखकर उत्त महान आत्मा कामें को बन्ना विस्मय ही गया था। ३०। फिर जाने अध्ये थानन तक असकर कियं दुक्कर था। यहाँ पट्टेंचकर राम

में होने वासी सन्ध्या की उपासना की थी। इशा उस समय में कह यहीं विचार कर रहा था उर मृत ने मेरा अपना हित कहा था। तब तक बहु यह देखना है कि पीछे लगा उस भूग और मृती का ओशा बहाँ पर अपात हो गया था। हन उस मृत और मृती के ओड़े ने पुष्कर में जल का पान हो गया था। हन। उस भूग और मृती के ओड़े ने पुष्कर में जल का पान किया था। मार्नेव परसुराम यह देख ही रहे थे कि उनके देखते-देखते वह मृत-मृती का ओड़ा अपस्य भूनि आध्या के सम्मृत्य बका गया था। धर्श राम ने भी अपनी सम्ययोपासना को पूर्ण करके ने दिवक कर्म से निवृत्ति की थी और शह थी अगस्स्य मृति के आध्या को बसा गया था। यह परभोदार मन बाला विपद्वनत पुष्कर का दर्शन करते ही बला था। यह परभोदार मन बाला विपद्वनत पुष्कर का दर्शन करते ही बला था। यह परभोदार मन बाला विपद्वनत पुष्कर का दर्शन करते ही बला था। यह परभोदार मन

विष्णो पदानि नागानां कुण्डं सप्तिषसस्यितम् ।
गत्योपस्पृथ्य ण्ड्यभो जगामागस्त्यसश्रयम् ॥३३
यच्च बह्ममुना राजन्मभाभाताः सरस्वती ।
वीन्संप्रियत् कृण्डानाग्निहोत्रस्य वै विद्ये ॥४३
तत्र तीरे गुभ पुण्य नानामुनिनियंवितम् ।
ददशं महदाण्ययं भाग्यं कुम्भजाश्रमम् ॥४१
मृगै. सितै सहगते सेवितं जांतभानसं ।
कुटरैरजुंने पारिभद्रधवेगृदै ॥४६
खदिरासनखज्रं रे संकुलं बदरीह्मौ ।
तत्र प्रविषय वै रामो ह्याकृतवणसमुत् ॥४७
ददशं मुनिमामीन कुम्भज गांतभानस् ।
स्तिमितोदसर प्रक्य व्यायन्तं ब्रह्म शाक्यतम् ॥४६
कौश्यां वृष्यां मार्गकृति वसान पत्लवोदसे ।
ननाम च महाराज स्वाभिधानं समुच्चरन् ॥४६
भगवान् विष्णु के पदो को-नागों के कुण्यः को बहां पर सप्तिविग्न

संस्थित में आकर, उस परम भूचि जम का उपस्पर्णत करके फिर वह अगस्त्य मुनि के सक्षय स्थल को चला गया चा ।४३। है शब्द । वहाँ पर

बह्माजी की पुत्री सरस्वती विधि के जिन्होत्र के तीनों कुण्डों को पूरित करने के लिए समायात हुई थी। ४४। वहाँ पर उसी नरस्वती के सस्पर परव पुनीत और शुभ तथा महाश्यमं ते युक्त कुम्मण ऋषि के बासम को जार्गक ने देखा वाजो अनेक मूनिगर्जों के द्वारा निवेदित वा ।४५। यह अध्यय परम जान्त वा और उसमें मृग और सिंह अपना स्वाधाविक वेर स्थान कर परम ज्ञास्त मन कासे एक ही साथ रहा करते थे। ऐसे सभी पशुकों का बहावर निवास या। सम आन्नम में अनेक प्रकार के परम सुन्दर सक्वर सर्थे हुए ये जिनमें कुटर-अर्जुन-विम्य-पारिभद्द-प्रव-इङ्गुद-खविरासन-कार्यं स्वीत बदरी आदि के अकृत क्षण से संयुक्त होकर प्रवेश किया का १४५-४६-४७। प्रकेन करके राम ने निराजमान और परम्लान्ध मन वाले मुनिवर असस्यजी का दर्शन प्राप्त किया चा जो सर्वेचा एकदम इके हुए ज्ञान्त जल ने भरे हुए शरोबर के ही लगान वे तथा जाक्बन बहुत का ब्यान कर रहे ने ।४८। नहीं पर ननाओं और डुमों के पनों से एक उटज (भौचरी) बती हुई को उन उटज में जगस्त्य मृति कौव्य---वृष्य तथा भृग वर्ग को परिधान किये हुए विराजमान वे । हे बहाराज । वहाँ पर वार्ग द राम ने अपने नाम का उच्चारच करते हुए अनस्य मृति के चरणों में प्रणि-पात किया वा १४६।

रामोऽस्मि आमदान्योऽहं भवतं इष्टुमागनः ।
निद्धि प्रणिपातेन नमस्ते लौकभावन ॥५०
इत्युक्तवन्तं रामं तु उन्मीत्य नयने गर्ने. ।
इह्बा स्वागतमुष्यायं तस्मायासनमादिणत् ॥५१
मधुपर्कं समानीय णिष्येण वृत्तिपु गवः ।
दवी पप्रष्ण कृणसं तपसम्ब कुलस्य च ॥५२
स पृष्ठस्तेन वे रामो घटोद्भवमुवान ह।
भवत्सदर्शनादीण कुणलं मम सर्वत ॥६३
कि त्वेकं सण्य जातं छिधि स्ववचनामृते ।
मृगव्यंको सथा इहो मध्यमे पुष्करे विभो ॥५४
तेनोक्ताविन वृत्त सम सूत्रमनागतम् ।
लश्लू त्था विस्मयाविहो भवश्यरणमागत ॥५४

पाहि मां कृपमा नाच साधवंतं महामनुम् । जिवेन वलं कवचं मम साधवनी नुरो ॥१६६

राम ने जगस्त्य मुनि के चरणों की सन्तिबि में शमुपरिचन होकर जनने निवेदन निया का कि मैं जनवन्ति का आरक्ज राम है और कहाँ पर भाषके वर्णन करते के लिए नमरनन हुआ है। है लोकों वर कृपर करने वासे मुलियर ! मैं जापकी सेवा में प्रजिपात कर रहा है वसे आप स्वीकार कीजिए (४०) जब राज ने इस रीति से प्रार्थना की बी तो ऐसे कहुने वाने राम को अन्होंने बीरे ने स्वानायस्या में मुद्दि हुए नेपों को सोमकर देखा चा कौर फिर जापका स्थानश है। ऐसा क्रण्यारण करके बनको भारत पर उपबिष्ट हो जाने की बाक्षा प्रदान की भी १५१। उन मुनियों में परम से क क्षपस्य जी ने निष्य के द्वारा बधुपकें जैनाकर राम की प्रदान किया था। फिर तपश्चयाँ और कुन की केम कुशन उससे पूफी की 15/21 उन मुनिवर के द्वारा जब राभ से इस रीति से पूछा नया वा तो जन नमय में पाम ने जनस्य पुनि से रहा था। हे ईंथ ! अब आपके परणों के दर्जन से बेरा सभी प्रकार का क्षेत्र-कुलन है। ५३। है निभी । पूर्त एक नलब ही बना है। वसका क्षेत्रन आप कृपा कर अपने अनुन वपी वर्षनों के शारा कर शेजिए। मैंने एक ज़न को जबयम पुष्कर में देखा था।५३। उस जून ने नेपा अतीत और जनानत सम्पूर्ण वृत्त बेतना दिया था। इनका चरण करके ने निधक विस्वय ने काविष्ट हो गया है और अब आपके चरण कननों की शरण में समागत हुवा है। ४४। अपनी न्याभाविक अनुकरण से मेरा परियाल की जिए। और है नाव " जहां मन्त्र की निक्कि कराइने । है पूरी " अनवान् जिन ने जो कवन मुझे प्रदान किया है उसको निद्ध कराइये । इनमें जायकी परवानुकारा। मेरे बास के जगर होती ।४६।

कृष्णस्य समकीतं तुसाधिकं हि शरक्छतम् । म च सिद्धियवाप्तोऽहतस्ये स्व कृषया वद ॥५०

मसिष्ठ उनाम-

एक प्रकृतं समाकृष्यं रामस्य सुमहाश्मनः । क्षणं व्यात्का महाराज्ञ मृगोक्त आतवान् हृदा ॥५८ मृगं चापि समायास मृग्या सह निजाधने । श्रोतु कृष्णामृतं स्तोत्र सर्वं तत्कारणं मुनिः । विचायश्विासयामास भागविः स्ववकोमृतेः ॥४६

इस श्रीकृष्ण के मन्त्र की साधना करते हुए पुझे एक सौ वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया है तो भी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका क्या कारण है। यह आप मुझे अपनी परमाधिक कुपा करके वसलाइए। प्रश्ना श्री वसिष्ठ मृति ने कहा -इस प्रकार का जो प्रश्न महातमा राम ने किया था उसका श्रवण करके हे महाराज! उस महामृति ने एक श्राण भरं कुछ ध्यान किया था और किर जो कुछ भी उस मृत्र ने कहा था उसको उस समय में उन्होंने अपने ध्यान से जान लिया था। प्रवा अपनी मृती के साथ अपने आश्रम में आये हुए उस मृत को भी उन्होंने जान लिया था। मृत्र ने उस समागत हुआ था। मृत्र ने उस सवका कारण भी समक्ष लिया था। इस सबका विचार करके उन महामृति अगस्त्य जी ने उस भागंव राम को अपने अमृत स्वी वचनों के द्वारा आक्ष्यसन दिया था। प्रश

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का कथन यसिष्ठ उवाच अवगत्य स वै सर्व कारण प्रीतमानस । उवाच भागंदां राममगस्त्य. कुम्भसंनव ॥१ अगस्त्य उवाच— शृणु राम महाभाग कथ्यामि हितं तव । मन्त्रस्य सिद्धि येन त्वं शीश्रमेव समाप्नुया. ॥२ भक्ते स्तु लक्षणं जात्वा त्रिविधाया महामते । यो यतेत नरस्तस्य सिद्धिभवति सत्वरम् ॥३ एकदाऽहमनुप्राप्तोऽनन्तदर्शनकांक्ष्या । पातालं नागराजेंद्रैः शोभितं पराया मुदा ॥४ तत्र हथा महाभाग मया सिद्धा समततः । सनकाद्या नारदश्च गौतमो जाजिलः कतु ॥४ कः भृहंशोऽकणिक्षेव वाल्मीकि शक्तिरामुरि.।

एतेऽन्ये च महासिद्धा बाल्स्यायनमुखा द्वित्र ।।६

उपासन ह्युपासीना ज्ञानाचं कणिनायकम्।

नं नमस्कृत्य नागेंद्रैः सह सिद्धैमंहारमभिः ।।७

महामृति वसिश्च जी ने कहा—उस सन्पूर्ण कारण को भली वांति समक्ष कर कुम्ब से सम्भाग्न अगस्य मृति ने अपने मन परम प्रीति करके मार्गंव राम से कहा था ।१। जगस्य मृति ने कहा-हे परमुगान ! आव शो महामु भाग वासे हैं। मैं अब आपके हिन की बाध कहता है जनका बाप व्यवन की जिए। जिनके द्वारा काप बहुत ही जीध्य इस नहानरत की सिद्धि की प्राप्ति कर लेंगे।२। हे बहनी सति वाले ! यह अस्ति तीन प्रकाद की होती है। उस मिक के तीनों प्रकारों के लक्क्यों का अपन प्राप्त करके जो मनुष्य किर यस्न किया करता है यह बहुत ही शीछ पूर्ण मिद्धि प्राप्त कर लिया करता है। ३। एक बार में स्वयं भगवानु अनन्त देव के वर्शन प्राप्त करने की जाकांक्षा ने पानान श्रोक में नवा वा को कि परशानन्त के ताब वर्ष-वर्षे नाग राजों से मुलोमित था।४। हे महाभाष । यहाँ पर मैंने वेखा मा कि चारों और बड़े-बड़े सिद्ध महायुक्त विराजमान ने । वहाँ सनकादिक चारौँ महासिद्ध देवधि नारव-गौतम अध्यति-क्रत्-ऋषु-हंस-वदिण-वास्मी कि-नक्ति-ज्ञाम्टि प्रभृति वयी बुतीरद्रतण जीर ऋषियों के समुदाय विश्वमान वे । हे दिन ! वे सब और जन्म भी वातस्थायन जिनमें प्रमुख के महान् सिक्षणण बहाँ पर बेठे हुए के । इ. इ. वे सभी बहाँ पर बेठे हुए जान की पूर्ण प्राप्ति के निये किन नायक केवराज की अपायना कर रहे के। वहाँ पर बड़े कड़े नानेम्द्र और पहानुबान्ना वाने सिद्ध सभी निराजमान के उन मबके नाम फ़र्नारद नायक जेव महाराज की सेवा में मैंने वह अखर के नाव प्रणिपात किया वा 🕪

उपयिष्ट. कयास्तत शृण्यानी बैज्यवीमुँदा । येथं भूमिमंहाभाग भूतधाशीरबरूपिणी ।। ६ निविष्टा प्रतम्तस्य शृण्यती ताः कथाः सदा । यद्यत्रृष्ण्यति सा भूमिः नेषं साक्षान्महीसरम् ।। ६ शृण्यति ऋषय सर्वे तत्रस्थाः तदनुग्रहान् । स्या तत्र सृत वस्त कृष्ण मामृतं शृभम् ।। १० स्तोत्रं तत्ते प्रवद्यामि यस्यार्थं स्वमिहागतः । बाराहाद्यवताराणां चरितं पापनाशनम् ॥११ सुखदं मोक्षदं चैव ज्ञानविज्ञानकारणम् । श्रुत्वा सर्वं घरा वस्स प्रहुष्टा तं घराघरम् ॥१२ उवाच प्रणता भूयो ज्ञातुं कृष्णविचेष्टितम् । धरम्युवाच-

भलकृतं जन्म पुंसामपि नदत्रजीकसाम् ॥१३ सस्य देवस्य कृष्णस्य सीलाविग्रह्यारिणः । जयोपाधिनियुक्तानि संति नामान्यनेकशः ॥१४

मैं बहु पर बड़े ही आनन्द से मगवान् विष्णु देव की कवाओं का भवन करता हुआ बैठ गया था। है महाशाय ! यह भूमि भी जो समस्त भूतों को बाबो स्वरूप वालो है वहीं पर उन नेव बगवान के आगे बैठी हुई भी और बहुत ही प्रीति के साथ सदा कवाओं का अवण किया करती थी। मह भूमि साक्षात् इस मही के घारण करने वाले लेव मगवान् से जो-जो भी पूछा करती है उसको सबस्त ऋषिगण वहीं पर मंस्थित होकर उनके ही अनुपह के होने से अवस किया करते हैं। हे बत्स ! मैंने भी वहां परम सुम **इण्ल प्रेमामृत का अवल किया था। 🖙 🕬 उस स्तोत्र को मैं अब आपको** वतनाऊँ गाजिसको प्राप्त करने के लिये तुम यहाँ पर नाये हो। इस स्तोत्र में बाराह बादि सगवाद के अवतारों का चरित है जो समस्त प्रकार के पापों का विनास कर देने बाला होता है। ११। यह चरित परमाधिक सुख-सीमाग्य के प्रदान करने वाला है-परमोक में जाकर इस भौतिक करीर के स्थाप करने के पश्चात् मोस का भी देने वासा है जिससे इस ससार में बारम्बार जन्म-मरण के महान् कष्टों से खुटकारा मिश्र जाया करता है। सीर यह चरित ऐसा अद्मृत है कि जो पूर्ण ज्ञान और विशेष ज्ञान का भी कारण होना है। इस बसुन्धरा देवी ने इन सब का श्वन किया था और यह बहुत ही विधिक प्रसन्त हुई की, हे बस्स ! फिर धराके बारज करने वाले अनस्त मंगवान् ते बोली वी (१२) परत प्रणत होकर इस भूमि ने फिर भगवान् इच्च की सीसा को बातने के निए प्राचना की बी। धरणी ने कहा-मग-बान् भी कुष्ण चला जो ने नन्द गोपराज के बज में निवास करने वासे बज-बासी मनुष्यों का भी अन्य अपना अबतार धारण कर अनेक अङ्गुत मीला- विहारों से अलंकत कर दिया था। १३। अपनी लीला से ही विग्रह (मानदीय शरीर) घारण करने वाले उन की कृष्ण देव के जय की अनेक उपाधियों से नियुक्त अनेक शुभ साम है। १४।

तेषु नामानि मुख्यानि श्रोतुकामा चिरादहम् ।
तत्तानि बृहि नामानि वासुदेवस्य वासुके । १११
नातः परतरं पुण्य त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
शेष जवाच-वसुंधरे वरारोहे जनानामस्ति मुक्तिदम् । ११६
सर्वमंगलमूद्धं न्यमणिमाद्यष्टसिद्धिदम् ।
महापातककोटिष्न सर्वतीर्यफलप्रदम् । ११७
समस्तजपयज्ञानां फलदं पापनाशनम् ।
शृणु देवि प्रवध्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । ११६
सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्या तु यत्फलम् ।
एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति । ११६
तस्मात्पुण्यतरं चैतरस्तोत्रं पातकनाशनम् ।
नाम्नामष्टोत्तरं शतस्यादमेव ऋषिः प्रिये । १२०
छन्दोऽनुष्टुब्देवता तु योग कृष्णप्रयायहः ।
श्रीकृष्णः कमलानायो वासुदेवः सनातनः । १२१

उन श्रीकृष्ण के नामों में जो बहुत ही प्रमुख उनके नाम है उनके शवण करने की कामना वाली मैं बहुत अधिक समय से हो रही हैं। है भगवन्तरमुके ! भगवान् वासुदेव के उन परम सूथ नामों को अब कृपा करके मेरे आगे बतलाइए ।११। क्यांकि इस संसार में इससे परतर अर्थात् बड़ा अन्य कोई भी पुण्य नहीं है। तात्पर्य तह है कि भगवान् श्रीकृष्ण के परम गुभ नामों का स्मरण और अवण लोक में सबसे अधिक पुण्य कार्य है। भगवान् श्रेष नामों का स्मरण और अवण लोक में सबसे अधिक पुण्य कार्य है। भगवान् श्रेष कर ने कहा—हे परम श्रेष्ठ आरोह वासी वसुन्तरें । भगवान् श्रीकृष्ण के एक सी आठ नामों का एक मतक स्तोत्र है और वह मानवों के लिए मुक्ति के प्रदान करने वाला है।१६। यह शतक सभी प्रकार के सङ्गल कार्यों में शिरोमणि है तथा लौकिक साधारण वैभवों की प्राप्ति की तो बात

ही क्या है यह तो अणिमा-महिमा आदि जो आठ सिद्धियाँ हैं उनको भी देने वाला है। बड़े-बडे महानुजो करोडों प्रकार के पातक हैं उनका भी विनास कर देने वाला और समस्त तीयों के स्नान-स्थान तथा अटन का जो पुण्यकत हुआ करता है उनके प्रदान कर देने बाला होता है।१७। समी तरह के अध्यमेक्षादि मझों एवं जपीं का जो भी फल होता है उसके देने बाला है और सभी पापों के नाश करने वाला है। है देवि ! अब आप उस मामों के जनक को सुनिए, मैं आपको बतलाना हूँ जो एक सौ आठ मनवान् के नार्मो बाला है। १८। परम पुण्यमय अन्य सहस्र नार्मो की तीन बार बावृत्ति के करने से जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य-फल भगवान् औक्तृष्ण के नाम की एक ही बार्ज़्स के द्वारा एक ही नश्म दिया करता है । १६। इस कारणं से यह स्तोत्र विजेष पुष्प वासा है और पातकों का विनाशक है। है प्रिये ! इस परम शुभ नामों के अष्टोत्तर शत का में ही अनुधि हैं।२०३ इसका छन्द अनुष्टुप् है और इसका देवता श्री कृष्ण के प्रिय का आवहन करने वालायोग है। अब यहाँ से आगे वह अष्टोत्तर शतक का जारम्थ होता है-भोक्रभ्ण-कवसा (महालक्ष्मी) के नाथ-वसुदेव के पुत्र वासुदेव-सीर सनातन अधित् सदा सर्वदा से चले जाने वाले हैं।२१।

वसुदेवातमञः पुण्यो लीलामानुषविग्रहः । श्रीवत्सकौस्तुभधरो यशोदावत्सली हिरः ॥२२ चतुर्भुं जात्तचकासिगदाशखाद्युदायुद्धः । देवकीनन्दनः श्रीशो नन्दगोपप्रियात्मञः ॥२३ यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुञः । पूतनाजीविसहरः शकटासुरभजनः ॥२४ नन्दप्रजनानन्दी सिज्जदानंदिवग्रहः । नवनीतिविलिप्तांगो नवनीतनटोऽनघः ॥२५ नवनीतिवविलिप्तांगो नवनीतनटोऽनघः ॥२५ नवनीतिवविल्दांगो नवनीतनटोऽनघः ॥२५ चौडशस्त्रीसहस्र शस्त्रभंगी मधुराकृतिः ॥२६ शुक्रवागमृतान्त्रींदुर्गोविदो गोविदांपतिः । यत्सपालनसंचारी धेनुकासुरमहंन ॥२७ तृणीकृततृणायत्तीं यमसाजुँनभंजनः । उत्तासतासभेता च तमासम्यामसाकृतिः ॥२०

वसुदेव को पुत्र-परम पुत्रवस्य-सीला ही से मानुभ सरीर के बारण करने वाले हैं। शोवस्त का चिहन और कौस्तुभ नांच ब्रारण के करने वाने बनादा के बरसम और हरि हैं। हरि का अबे हाता है पापों के हरच करने वाले हैं।२२। चार भुजाओं में मुदर्जन चक्र, कोमादकी बदा, सञ्ज और अति आदि आयुधों के घारण करने वासे हैं। देवको के नम्दन-श्रीदेवी के स्थामी जोर नन्दनोप की प्रिया बनोदा के आस्मज अर्थात् पुत्र है।२३। यमुना के केन का संद्वार करने वाने | बनवहजी परन प्रिय अनुव अवत् छाटे भाई हैं। पूतना के बोबन का हरण करने वाले तथा सकटासुब का हनन करने वाने हैं।१४। नम्बगोप ब्रह्मजन वर्षात् बजवासी अनुध्यों को अर्थन्य देने वाले और सर्व्याद्ध (अर्थ) समा आनम्द के सरीर वाले हैं अर्थात् सत्- चित् और जानन्व ये तीनों ही वस्तुएँ उनके खरीर में विश्वमान 🛊 । नवनीत (मक्थन) से विसिन्न अञ्जों वासे हैं जिस समय में बनोबाबी दक्षि मन्त्रन कर रही को उस समय में दक्षिभाष्य का मयकर नवनीत अपने समस्त ब हों में मरेट मिया था। नवशीत के सिए नट है वयदि, योड़ा सा नवनोत पाने के सिए गोपा क्लनाजों के पहाँ जनेक नृत्य जावि की सोसायें करने वाले हैं। अनय अर्थात् निश्वाप स्वकृष वाले हैं।२४। नवनीत के बोड़े ने भाग का भातार करने वाले हैं अवस्ति विश्व और सक्कन के निक्रय करने वाली बजाञ्जनाओं को नार्व में रोककर नवतीत का आहार किया करते हैं। राजा मुजुकुन्व के कपर कृपा करने वाले हैं। जिस समय जरातन्व से युद्ध हो रहा था तब स्थव जान कर वहाँ पर पहुँच गये के अहाँ पर विक्रित मुजुकुन्द शुका में यह वरदान लेकर तो रहावा कि उसे जो जी जनायेवा बहु भस्म हो जायगा । वस पर अपनी पीताम्बर शासकर जाप छिप गरे वे करालग्राने उसे बीकुण्य तमझ कर जगाया और अस्य हो गया था फिर भगवानुन वर्णन देकर ससको प्रमन्त कियाचा। सामह सहस्र रिमर्थों के स्वामी हैं-- निभ हो है अर्थात् चरण-कदि और योदा तीनों को तिरखा करके वंशी बादन करने वाले हैं तथा परमाधिक मधुर आकृति से समस्वित है (२६) अपूर्त के समान जो जुकरेब की बाबी कपी शायर है उसके बाप बन्ह हैं अवति मुरुदेव जी के हारा शीमद्भागवत की रचना हुई उसके प्रकासन भन्त्र है। गाविन्दा के पति है। सब आप बालक में तब बज में नोबश्सों का पासन करने के लिए बन में सम्बर्ग करने वाले हैं तथा सेनुक नामक क्स

के द्वारा प्रेषित असुर का प्रदंग करने वाले हैं 1२31 तुणावलं असुर को तुण के समाम हनन करके हाल दिया है और जो दो अर्जु व बुक्षों का जोड़ा शाप वश बुक्ष हो गये थे जनका भजन कर बुक्षों की योगि छुड़ा देने वाले हैं। बहुत ही ऊँचे तालों के भेदन करने वाले हैं तथा तमाल बुक्षों के सहश स्यामल आकृति वाले हैं। २८।

गोपगोपीश्वरो तोगी सूर्यकोटिसमप्रभः ।
इलापितः परंज्योतिर्यादवेद्रो यदूद्धः ।।२६
वनमाली पीतवासाः पारिजातापहारकः ।
गोवद्धंनाचलोद्धर्ता गोपालः सर्वपायकः ।।३०
अजो निरजनः कामजनक कजलोचनः ।
मधुहा मधुरानाथो द्वापकानाथको बली ।।३१
वृदावनातसचारी तुलमीदामभूषण ।
स्यमतकमणेर्हर्ता नरनारायणात्मकः ।।३२
कुढजाञ्चढटावरधरो मायी परमपूरुषः ।
मुष्टिकासुरचाणूरमहलयुद्धविद्यारद ।।३३
ससारवैरी कसारिमुं रारिनंरकांतकः ।
अनादि ब्रह्मचारी च कृष्णाध्यसनकर्षकः ।।३४
णिशूपालिणरश्चेत्ता दुर्योधनकुलातकृत ।
विदुराक्रूरवरदो विश्वक्पप्रदर्शकः ।।३४

वन में समस्त गोप और जो गोपियां थीं उन सकते ईस हैं—महा योगी और करोड़ों सूर्यों को प्रमा के समान प्रदीप प्रभा से समन्वत हैं। इसा के पित -परम ज्योति स्वरूप याववों में प्रमुख और यदु कुल के उद्व-हन करने वाले हैं। २६। वनमाला के धारण करने वाल-पीत वर्ण के बस्त्रों के पहिनने वाले स्था पारिजात का महेन्द्रपुरी से आहरण करने वाले हैं— गोवद्धन गिरि के उद्धल्ती अर्थात् अपनी अ गुलि पर उठाने वाले—गौओं के पालन-पोषण करने वाले और समस्त चरअचरों के पालक हैं। ३०। अजन्मा-निरंजन-कामदेव के जन्म दाता तथा कमलों के सहश लोचनों वाले हैं। मधु नामक देख के हनन कलाँ—मधुरापुरी के नाथ-द्वारका के स्वामी और

बलताली हैं।३१। बृश्दावन के यध्य में सङ्बरण करने वासे-तुलसी की माला से सुजोभित बर्चात् तुलसी की माला के भूवण वाने हैं। स्यमन्तक नाम वाली मणि को जाम्बवान से हरण करने वाले तथा नर और नारायण के स्वरूपधारी हैं।३२। कुश्वाजो कंस मृप की चन्दन सेविका वी वह वी तो परम सुन्दरी किन्तु टेड़े-मेड़े गरीर वाली भी। उसके द्वारा समाकृष्ट बस्त्रों के धारण करने वाले हैं। कुश्जा श्रीकृष्ण पर श्रोहित हो गयी थी-यह तास्पर्य है। नामो और परम पुरुष हैं। कस के मल्ल चाणूर और मुहिक असुर ये उनके लाग यस्त्र युद्ध में परम कोविद हैं।३३। इस संसार के बेरी हैं अर्थात् संसार में होने वासे दु:बों के विनाशक हैं—संस के निपात करने बाले-मूर देश्य के नामक और नरक नामक असुर के बन्त कर देने वासे हैं। अनादि ब्रह्मचारी हैं अर्थाद् ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनका कभी कोई आदि नहीं है तथा कृष्ण-द्रीपदी के अपसन के अपकर्षण करने वासे हैं अर्थात् दुशासन के द्वारा बीर बींचकर दुर्योधन की सभा में उसकी लज्जित किया जा रहा या उस समय बीर का बर्धन करके उसकी शतजा की रका करने वाले हैं।३४। राजा कि सुपाल के जिर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुर्योधन के कुल का अन्त कर देने वाले हैं। विदुर और सक्रूर को बरदानों के प्रदाता हैं और विश्वरूप अवित् विराट् स्वरूप के प्रदर्शक ואַבּוּ है

सत्यवाक्सत्यसकल्पः सत्यभामारतो जयी ।
सुभष्टापूर्वजो विष्णुर्भीष्ममुक्ति ,दायकः ॥३६
जगद्गुरुजंगन्नायो वेणुवाद्यविशारदः ।
वृषभासुरविध्वंसी वकारिर्वाणवाहुकृत् ॥३७
युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता वहिवहवितसकः ।
पार्थसारिथक्यक्तो गीसामृतमहोदधिः ॥३६
कालीयफणिमाणिक्यरंजितः श्रीपदांबुजः ।
दामोदरो यज्ञभोक्ता दानवेद्रविनाशनः ॥३६
नारायणः पर षहा पन्नगाजनवाहनः ।
जलकीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकः ॥४०
पुण्यक्लोकस्तीर्थपादो वेदवेद्यो दयानिधिः ।
सर्वतीर्यात्मकः सर्वग्रहरूपी परात्परः ॥४१

इत्येव कृष्णदेवस्य माम्नामप्टोस्ट गतम् । कृष्णेन कृष्णभवतेन भृत्या गीतामृत पूरा ॥४२

मदा नत्व बचनों वाले तथा सस्य संकल्पों वाले हैं। मन्द्रभामा नाम वाली अपनी पटरानी में रित रखने वाले और जबजील हैं नुभवा के वहें जार है -- भववान बाजान विश्व का स्थमप है तथा बीव्यवितायह की युक्ति बैने बाने हैं।३५। इस मध्यूर्ण अवन् के नुक हैं --इस अवन् के नाब है और मन् (यंजी) के वादन करने में महापश्चित हैं। बूक्भानूर के विश्वस करने माने हैं ~यकामुर के निहन्ता और वाजासूर की बाहुओं के कलान करने बाने हैं 13:01 राजा पुधिष्ठिर को राज्य नव्दी पर मतिश्वित करने बाने हैं और बदूर की पंचा के पूजना काले हैं। पार्चपूजा के पूज अर्जुन के रच के बहुन कराने वानो सारवि हैं। इनका ऐसा स्वक्ष है जो अध्यक्त है जर्वात् जिसको कोई पहिचान ही नहीं सकता है-बीता के उपवेजों से जो कि अमृत के समान है वह महोदिश है। जैने अपून सबूह से उत्पन्न हुआ वा बैसे ही मीता के उपवेश इनके ही हुदय ने निकले हैं।३८। कालिय नाम के सस्तक पर पृत्य करने से मानिश्य मिन ने रिज्जित सीपद कनल वाले हैं। दान से बढ उपर वाले हैं। वांधनम्थन कं नहामाच्य का भङ्ग कर देने पर कतोबामालाने परुव्कर डोरी से बांध दिया था तभी वैदामोदर नाम हुना है। वर्जों के जात्ता और दानवन्त्रों के जिनानक है।३१। जाप साझात् कीरणायी नारायण —परंबद्धाओर पश्नगीं के बक्तन करने शारी शहन के बाहुन वाले हैं। यमुना के जल में दिनम्बर हीकर कीवा करने वासी बज वाला गांपियों के बस्त्रों का अपहरण करने वाले 🖁 । आप पुष्क अवदि परम पूनीत यह वाले हैं—नीवंके समान चरकों काने केदों के द्वारा कानने के योग्य और दया के निमि हैं। नमन्त नीवीं के श्वकप वाले — सब बहों से क्य काले और पर ने भी पर हैं।४०-४१। इस प्रकार से श्रीकृष्य देव के एक सौ आठ नामों का यह नगर है। आक्ष्म के बक्त कृष्य ने अवस्ति केव भ्यासमो रा पहिला गरतामृत का अवज दियो का १४३।

स्तोत्र कृत्याजियकर कृत सस्मान्यवा खुतम् । कृत्यप्रमामृत नाम परमानन्ददायकम् ॥४३ मस्युपद्रवदु स्वय्न परमायुष्यवद्वं नम् । दान वत्रं सपस्तीचं यस्कृत स्विह सन्मनि ॥४४ पठतां भूण्वतां चैव कोटिकोटिगुणं भवेत् ।
पुत्रप्रदमपुत्राणामगतीनां गतिप्रदम् ॥४५
धनवाह दरिद्राणां जयेष्णुनां अयावहम् ।
णिणूनां गोकुलानां च पृष्टिद पुण्यवर्धं नम् ॥४६
बालरोगग्रपादीनां शमन शांतिकारकम् ।
अ ते कृष्णस्मरणदं भवतापत्रयापहम् ॥४७
असिद्धसाधकं भद्रे जपादिकरमात्मनाम् ।
कृष्णाय यादवेद्वाय ज्ञानमुद्राय योगिने ॥४६
नावाय दिवमणीणाय नमो वैदांतवेदिने ।
इसं मत्रं महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् ॥४६

कुरुव द्वीपायन महामुनि ने यह श्रीकृष्य के प्रिय को करने दाला स्तोत्र रचित किया वा। उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया वा। यह श्रीकृष्ण प्रेमामृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनस्द के प्रदान करने वाला है।४३। यह अस्पर्धिक उपद्रव और दुन्तों का हनन करने वाला है तथा इसके अवग और पटन से अधिकाधिक आयुका वर्धन होता है। इस लोक में अत्म महत्र करके जो भी कुछ दान-बस-तथ-तीथं बादि किया है वह सभी इस परम पुनीत स्तीत्र के पढ़ने वालों तथा अवर्ण विया है वह सभी इस परम पुनीत हरोत्र के पढ़ने वालों तथा अवग करने वालों को करोड़ों गुनाफल बने बाला होती है। जो पुत्रों से रहित है उनको यह पुत्रों के प्रदान करने श्रेषा है तथा जिनकी सब्गति का कोई भी साधन नहीं है उनको सुगति अर्थात् उद्धार के प्रदान करने वाला है।४४-४५। जो अन से महीन महात् इरिक्र है उनकी धन का वहन कराने वाला है और जो सर्वत्र युद्ध स्वल में अपनी विजय के ६७७ क हैं उनको अस देने वाला है। यह स्तोत्र शिक्षुओं की और गोकुलों को पूष्टिका बढ़ाने बाला है। इस बासरोग और बही कादिका शमन करने वाला तथा मरम शास्ति के करने वाला है। यह समय में श्रीकृष्य को स्मृति का देने वाला तका ससार के तीनों (बाध्या-रिमक-आधिभौतिक-आधिदैविक) तापों का अपहरण करने वाला है।४७। हे भदं! यह स्तोत्र अपने असिद्ध जय आदि के शाधन करने वाला अयदि सिद्धि कारक है। पादवेग्द्र-झान की मुद्रा वाले-योगो---वश्मिणो के स्वामी--

वेदान्त के वेदी नाय श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है —हे महादेवि ! यह मन्त्र है इसका अहर्निश जापं करते रहना चाहिए ।४८-४१।

सर्वग्रहानुत्रहभावसर्वत्रियतमो भवेत् । पुत्रपौत्रः परिवृतः सर्वसिद्धिसमृद्धिमान् ॥५० निषेक्य भोगानतेऽपि कृष्णसायुज्यमाप्नुयात् । अगस्त्य उदाच-

एतावदुक्तो भगवाननतो मूर्त्तिस्तु सकर्षणसजिता विभो ॥११ धराधरोऽल जगतां धराये निर्दिश्य भूयो विरराम मानदः। ततस्तु सर्वे सनकादयो ये समास्थितास्तत्परितः कथादृताः। आनदपूष्णी बुनिधौ निमग्नाः

सभाजयामामुरहीक्वरं तम् ॥५२

ऋषय ऊचु.—

नमो नमस्तेऽखिलविश्वभावन प्रपरनभक्ता-

र्त्तिहराव्ययात्मन् ।

धराधरायापि कृपार्णकाय क्षेत्राय विश्वप्रसवे नमस्ते ॥५३ कृष्णामृतं नः परिपायितं विभो विधूतपापा भवता कृता वयम् ।

भवाह्या दीनदयालको विभो समुद्धरंत्येव निजान्हि सनताच ॥१४४

एवं नसस्कृत्य फणीश पादयोमें नो विधायाखिलका भपूरयोः।
प्रदक्षिणीकृत्य धराधराधरं सर्वे वयं स्वावसथानुपागताः॥५५
इस परमात्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने आसा पुरुष समस्त ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सभी का परम प्रियं बन जाया करता है। इस अष्टोत्तर शतक कृष्ण स्तोत्र के अवण तथा

पठन करने से भजन पुत्र-पीत्रादि से परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों की समृद्धि हो जाया करती है। ५०। वह मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अन्त समय में भगवान् स्री,

कृष्य के सायुष्य की प्राप्ति किया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा—है विभी ! इतना कहकर भगवान् अनन्त देव चुप हो गये वे भी कि संकर्षण की संज्ञा वानी पूर्वित थी। यह भगवात समस्त जगतों की इस धरा के घारण करने में पूर्णतया समर्व के। मान के देने वाले प्रमु ने पुनः श्वरा के लिए निर्देश किया या। इसके अनस्पर कथा का आदर करने वाले समकादिक मुनिगन सब जो उनको चारों ओर से बेरकर नमवस्थित वे आनन्द से परि-पूर्ण तागर में निमन्त हो गये ने और उन सबने अहीस्वर प्रभुको सभाजित कियाचा ।५१-५१: ऋषिगणों स कहा—हे प्रभा ! आप तो इस सम्पूर्ण विश्व पर अनुकम्पा करते हुए इसका परिपालन किया करने 🖁 । है अध्यय स्थरूप शांते! आप तो चरच में समागत अपने भनतों की आर्त्ति के हरण करने वाले हैं नापके लिए हमारा सबका अ। रम्बार प्रजाम है। आप इस घरा के धारण करने वाले होते हुए भी परम क्रूपा के सागर हैं और बाप समग्र विश्व की समुत्पाल करने वाले हैं। ऐसे नेव भगवान् आपकी सेवा में हसारा प्रणिपात है। ५३। हे विमो<sup>ा</sup> आपनं हम सबको श्रीकृष्ण के नामों का जो अहोत्तर जनक रूपी अधून है उसका क्ली भांति से पान करावा है और बरपने हुन सबका पापों से रहित कर दिया है। है विभी ! आप सरी ने महापुरुष ही दोनो पर दया की बृष्टि करने वाले होते हैं जो कि जपने घरणों की करण में समागत अपने भक्तों का मनी मौति उद्घार किया करते हैं। ५४। इस रीति से नयस्कार करके और सयस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवानु केव के चरजों में मन लगाकर तथा धराधर को परिक्रमा करके हम सब जपने अपने निवास स्वानों को उपानत हो नये के प्रश्र

इति नेऽभिहिनं राम स्नोत्रं रेमाम्ताभिन्नम् । कृष्णस्य परिपूर्णस्य राघाकांतस्य सिद्धिदम् ।।१६६ दर्गे राम महानाम स्तोत्र परमदुर्लभम् । श्रुतं साक्षाद्भगवतः शेषास्कष्ययम् कथा ।।१७ यात्रंति मन्यजालानि स्तोत्राणि कवचानि च ।।१६ त्रंभोक्ये तानि सर्वाणि मिद्धपंत्येवास्य शीलनात् । यसिष्ठ जवाच— एवमुक्त्वा महाराज कृष्णं मामृतः स्तवम् । याषद्वपर सीरसं भुनिस्ताबस्स्वयौनमागतम् ।।१६ षतुभिरद्गृते सिद्धे कामरूपेर्मनोजवेः।
अनुयानमधीरुमुस्य स्त्रीपु सो हरिणी तदा ।
अगस्यवरणी नस्या समाद्युत्रमुद्धा ॥६०
दिव्यदेहसरी भूस्या सवावकादिविह्निती ।
गती व बंदणवं लोकं सर्वदेवनमस्कृतम् ।
पश्यतां सर्वभूतानां भागंबागस्ययोक्तया ॥६१

अयस्य महामुनि ने कहा कि है राम । भी राधा के कास्त-परिपूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण का पह समस्त सिद्धियों का अवान कर देने बाला प्रेमामृत नाव वाला स्तोत्र मैंने आपको बता दिया है ।५६। हे बहामान राम ! यह स्तोत्र अश्यन्त दुलंब है। मैंने कथाओं का बजंग करने हुए साकात् जनवात् नेय के हो मुख से इसका अवन किया है। 201 इस सोक में जितने भी भरती के समूह है तथा स्तोत्र और कवय आर्थ 🍍 इस त्रिभूवन में वे सभी इस स्तोत्र के ही परिज्ञालन करने से सिक्का हो जाबा करने हैं। बसिक्कजी ने कहा--- हे महाराज । इस रीति से भीकृष्ण प्रेथामृत स्तव को बतलाकर अब तक सगन्दय मुनि विरत हुए वे तभी तक वहाँ स्वर्ग ने एक यान का नवा णा ।५६-५१। उस मान में कार स्वेण्छवा स्वक्प बारण करने वासे-मन के ही समान केंग संसमन्त्रित और अतीक अद्भूत सिद्धों से युक्त का। इसके अनन्तर ने दोनों हरिक और हरिजी स्त्री एवं पूर्व के स्वक्य में होकर व्यवस्थ मुनि को प्रचान करके उस समय में धरम हुए से उन्तर कर उस यान में समासद हो गये।६०। वे दोनों परम दिव्य देह के बारण करने वाले हो नये ये जो सञ्च-पक्त जादि जनवान् के विश्नों से संयूत ये। इसके पश्चात् वे समस्त वेजनको के द्वारा बन्धित धनकात् विक्तू के जोक में चले नये वे । उस नमय इत विलक्षण कटनाको नहीं पर सस्वित सभी प्राणी तावा मार्गवराव और जगस्त्व मुनि भो देख रहे वे उन शवर्ता अर्थी के ही तामने ऐसा हुआ बा १६१।

भागंब करित्र (१)

वसिष्ठ उवाच-इष्ट्बा परमुरामस्तु तदाञ्चर्य सहाद्भृतम् । जगाद नर्वेबृत्तांत मृगसोस्तु यथाश्रुतम् ॥१ तच्छ्रुत्वा भगवान्साक्षादगस्त्यः कु'भसंभवः ।

मोवमान उवाचिरं भागंवं पुरतः स्थितम् ॥२

अगस्त्य उवाच
श्रुणु राम महाभागं कार्याकार्यविशारदः ।

हितं वदामि यत्तेऽद्ध तत्कुरुष्व समाहितः ॥३

हतो विद्रे सुमहरस्यानं विष्णो सुदुलंगम् ।

पदानि यत्र रृश्यंते न्यस्तानि सुमहात्मना ॥४

यत्र गंगा समृद्भूता वामनस्य महात्मनः ।

पदाप्रात्कमनो लोकांस्तद्वलेस्तु विनिग्रहे ॥५

तत्र गस्वा स्तवं चेदं मासमेकमनन्यधीः ।

पठस्व नियमेनैव नियतो नियताशनः ॥६

यत्यया कवचं पूर्वमभ्यस्तं सिद्धिमिच्छता ।

शत्रुणां निग्रहार्यायं तच्च ते सिद्धिदं भवेत् ॥७

श्री विश्विज्ञी ने कहा—उस समय में परशुराम ने इस महान आव्चर्य को देखकर उन दोनों हरिण-हरिणियों का सम्पूर्ण बृतान्त जैसा भी सुना गमा था अगरूय भुति से कह दिया था। १३ साक्षात् कुम्म से समुत्पत्ति ग्रहण करने वाले अगस्त्य भगवानु ने इस कृतान्त का श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्त होते हुए अपने समझ में सस्थित भागेव राम से यह कहा था।२। अगस्त्य जी ने कहा हराम । आप तो महानुभाग नाले ही और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए—इस विशय में आप बहुत विद्वान है। आज मैं जो आपके हित को बात है उसकी आपकी बनलाता हैं। उसे आप बहुत ही सात्रधान होते हुए कर डालिए ।३। इस स्थल से विशेष दूरों पर भगवान विष्णु का परम दुर्लंग एक वड़ा मारी स्थान है जहाँ पर मगवान् के कमतीय कोमस घरणों के चिह्न दिखलाई दिया करते हैं जहाँ पर महान् आत्मा बाले प्रभू ने उन अपने भरणों को रक्खा या ।४। यह वह स्थल है जहाँ पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बिल को दिनिगृहीत करने के कार्य में अपने चरण के अग्रभाग से सभी लोकों को समाकात्त कर लिया था। उस समय में ब्रह्माजी ने भगवान के चरणों को प्रशासित किया का और अही वर महात्मा वामन के करणों के अससे गङ्गा का समुद्भव हुआ था। १। अब आप उसी स्थल में जाकर अनन्य बुद्धि नाले होते हुए एक मास तक इस स्तोत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत अभन (भोजन) वाले होकर रहो। ६। आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अभ्यास किया या और अपने समस्त सत्रुकों के निग्रह करने की कामना से ही किया था वही अब आपको सिद्धि के देने वाला हो जायगा। ७।

वसिष्ठ उव<del>ाच</del>~

एवमुक्ती ह्यगस्त्येन राम शत्रु निवर्हण ।
नमस्कृत्य मुनि शति निर्णगाश्रमाद्यहिः ॥
पुनस्तेनेव मार्गेण संप्राप्तस्तत्र सत्वरम् ।
यत्रोत्तरात्पदन्यासान्निर्गता स्वणंदी नृप ॥
तत्र वासं प्रकल्प्यासावकृतत्रणसंयुतः ।
समभ्यस्यत्त्तत्र विक्यं कृष्णप्रेमामृताभिधम् ॥१०
नित्यं वत्रपतेस्तस्य स्तीत्रं तुष्टोऽमवद्धरि ।
जगाम दर्शनं तस्य जायदग्न्यस्य भूपते ॥११
चनुव्यू हाश्चिप साक्षात्कृष्ण कमललोचन ।
किरीटेनार्कवर्णेन कु डलाभ्यां च राजित ॥१२
कीस्तुभोद्धासितोरस्क पीतवासा घनप्रभः ।
मुरलीवादनपरः साक्षांन्मोहनरूपधृक् ॥१३
तं इष्ट्वा सहसोत्थाय जामदग्न्यो मुदान्वितः ।
प्रणम्य दंशवद्भमौ सुष्टाव प्रयत्नो विभुम् ॥१४

बसिष्ठजी ने कहा- इस प्रकार से धनुआं के निवर्ड्ण करने वाले राप से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया था तो फिर राम ने मुनि की नमस्कार करके जो महा मुनि परम शाल्य स्वभाव वाले थे उस आशम से राम बाहिर निकलकर चला गया था। दा हे भूप! फिर उसी मार्ग से बहु बहुत शीझ वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर उसर पद के भ्यास से स्वर्ग गङ्गा निकली थी। हा उस स्वल पर उस परशुराम ने अकृतक्षण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया था और अंक्ष्ठिण प्रेमा-

मृत नामक दिव्य स्तव का भली-भाँति अभ्यास किया था।१०। हे भूपते ! बज के स्वामी उन भगवान श्रीकृष उस पर परम प्रसन्न हो गये वे श्रीद उन्होंने जमदन्ति के पुत्र के लिए अपना दर्शन दिया या ।११। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जिस रूप से राम को उन्होंने दर्शन दिया या-—उनके नेव कमलों के समान परम सुन्दर वे ∽भगवान कुष्ण साक्षात् चतुष्यू हों के अखिप ये--सूर्य के वर्ण के सहस्र आज्वत्यमान किरीट और दोनों कानों में कुण्डलों की जोमा से समन्वित वे ।१२। वक्ष स्वल में कौस्तुभ महामणि धारण किये हुए थे जिसकी प्रमा से उनका उर स्वल समु-इभासित हो रहा या —पीताम्बर का परिधान करने वाले नील जलद के समान प्रभा नाले ने । उनके करकमलों में बंकी थी जिसका नादत ने कर रहे ये तथा ने साक्षाद् मोहन करने वाले स्वरूप को द्यारण करने वाले थे। ।१३। ऐसे उन भगवान् भी कृष्ण के वर्शन करके अमदन्ति के पुत्र परशुराम ने तुरन्त ही अपने आसन से उठकर गत्त्रोत्यान दिया या और वह अहुत ही हर्ष के समन्त्रित हो गये थे। उस राम ने उनके सामने चरणों में दण्ड की भौति गिरकर उन विभूको प्रणाम किया या और फिर बहुन ही प्रणत होकर उनकी स्तुति की भी ।१४।

परशुराम उवाध-नमो नमः कारणविष्यहास पपन्मपालाय सुरात्तिहारिणे । बह्ये शविष्ण्वद्वमुखस्तुनाय ततोऽस्मि नित्य परमेश्वराय ॥१५

यं वेदवादेविविधप्रकारैनिर्णेतुमीशानमुखा न शक्नुयुः। तं त्वामनिर्देश्यमजं पुराणमनतमीरे भव मे द्यापरः ॥१६ यस्त्वेक ईशो निजवाष्ठितप्रदो घत्ते तन्लोंकविहाररक्षणे। सानाविधा देवममुख्यनिर्यंग्याद सु भूमे मेरवारणाय ॥१३ तं स्वामहं भक्तजनानुरक्त विरक्तमत्यतमपीदिरादिषु। स्वयं समक्षं व्यभिधारदुष्टचित्तास्विप १मिनवद्धमानसम्॥१६ यं वे प्रसन्ना असुराः सुरा नराः सिकन्नरास्तियंग्योतयोऽपि हि। गताः स्वरूपं निखन विहास ने देहरूयपत्यार्थम-मत्वमीश्वर ॥१६ तं देवदेवं भवतामभीष्सितप्रदं निरीहं गुणवांजत च ॥ अचित्यमञ्यक्तमधौधनाशन प्राप्तोऽरण प्रेमनिधानमादरात् ॥२० तपंति तापैनिविधे स्वदेहमन्ये तु यज्ञैविविधेयंजति ॥ स्वप्नेऽपि ने रूप्रमन्तौकिकं विभी पश्यन्ति नेवार्थनिवद्धवासना ॥२१

परसुराम ने कहा-भवतों की सुरक्षा करने के कारणों से करीव धारण करने वाले --अपनी जरणागति में सम्प्राप्त जनों का प्रतिपालन करने बाबे और सुरवर्णों की पोड़ा का हरण करने वाले जापके लिए मेरा बार-म्बार नमस्कार है। बह्या-शिव-विष्णु और इन्द्र जिनमें प्रमुख हैं ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्नवन किया गया है ऐसे परमेश्वर प्रभू के लिए मैं नित्य ही प्रणाम निवेदन करने बाला है।१४। णिव आदि प्रमुख देव भी अनेक प्रकार के वेदों के बादों के द्वारा जिनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थे नहीं हुआ करते हैं उन निर्देशन करने के योग्य-अजन्मा-पुराण पुरुष तथा जनन्त प्रभु का में स्तबन करता है। आप मेरे उपर दया में परायण हो बाइए ।१६। को एक ही ईस हैं और नित्य हो अपने भक्तों के मनोबाकिछनीं को प्रदान करने बाले हैं वे अप इस भूमि के भार को उतारने के लिए मोकों में विहार और उनकी रक्षा करने के वास्ते अनेक प्रकार के देव-मनुष्य-तिर्यंत् तथा अस भीवों में सरीर बारण करके अवलार प्रहण किया करते हैं।१७। ऐसे उन प्रमुखापकों में स्वयं साम्रात् वेक रहा है जो अपने ही भक्तों में अनुराग रखने वाले हैं और इन्दिरा आदि में भी अत्यन्त विरक्त रहते हैं तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त वालियों में भी प्रेम से निवद मन वाले हैं ।१=। हे ईश्वर । जिन जापके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्त होते हुए सम्पूर्ण अपने वेह-स्त्रो-सन्ति और वेभव की मसता का स्थानकर जस्र-सुर-नर-किन्नर-और तियंग् योनि वाली भी कर चुके हैं।१६। उन्हों देवों के भी देव-भजन करने वालों के लिये अभी प्लित प्रदान करने वाले निरीष्ट मुणों से रहित अर्थात् रजागुणादि से रहित-न चिन्तन करने के योग्य-अध्यक्त और अधों के सपुदायों के विनाश करने वाले-अरथ तथा प्रेम के निधान

आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात् प्राप्त कर लिया है। २०। अन्य जन तो नाना भौति के तप्रध्या जिनन तापों से अपने देह का संसप्त किया करने हैं और विविध यक्तों के द्वारा आपका यजन किया करते हैं। है विभो ! इस प्रकार के परम विलष्ट विधानों के करते हुए भी ने सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निश्क बासना वालो आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्धन स्वष्त में भी नेत्रों से नहीं किया करने हैं। २१।

ये वै त्वदीयं चरणं भवश्रमान्निविण्णचिना विधिवत्समरंति । नमन्ति भक्तचाऽथ समर्चयन्ति वै परस्परं ससदि वर्णयंति भावन तेनैक अन्मोद्भवपंक्षभेदलप्रसत्कचित्ता भवतींऽद्यिपद्मे । तरति चान्याविप तारयति हि भवीषध नाम मुखानवेण १६२३ अह प्रभो कामनिबद्धचित्तो भवतमायं विविधप्रयत्ने । आराधयेनाथ भन्नानिमन कितेह विज्ञाप्यभिज्ञास्ति लोके भारत दसिष्ठ उवाच∞ इत्येव जामदग्न्यं तु स्तुवंतं प्रणत पुर । उनाचागाध्या बाचा मोहयन्तिव मायया ॥२५ कृष्ण एकाच-हंत राम महाभाग सिद्ध ने कार्यमुल्मम्। कवचम्य स्त्वस्यापि प्रभावादवधारय।।२६ हत्वात कार्लवीयं हि राजान इप्तमानसम्। माधयित्वा पिनुर्वेरं क्रुरु नि क्षत्रिया महीस् ।।२७

मम चक्कावतारो हि कार्लवीयों धरातले।

कृतकार्यो द्विजश्रोष्ठ त समापय मानद ॥२=

बी-जो भी मक्तनम् जापके चरमाम्बूजों का इस संसार के बारम्बार बाग-जरव के जोर जम में वैराध्य वाले होकर विधि के बाब स्मरण किया करते हैं--भक्ति की परम पूर्व भावता से नमन करते हैं और आपके चरणों का भनी चौनि बर्चन किया करते हैं तथा परस्पर में एक-दूसरे सभा में इनका बर्जन किया करते हैं । इस री नि वे आपके जरण कमल में एक जन्म में समुत्यन्त प कू के भेदन करने में बनता जिला वाले जतायन स्वयं सर आने हैं जीर इनगें को नार विदा करने हैं। हे ईन ! जापका परन पुनीत नाम निविधन रूप में इन समारिक रोग के दूर करने के लिए समृत स्वरूप नदीपन्न है।२३। हे प्रयो ! मैं तो मुख कामना है निवद जिल नाला काला है। मैने प्रथम को ब्राम अराफी कि चिपूर्वक वयल प्रयत्नों के लाभ बाराधना भी थी। हे नाव किया तो स्वयं ही ध्राफे बालिस है नवीत् जापको नभी कुछ जान है। जापके मिए इस मोरू में क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है ? जर्मान् कूछ भी नहीं है ।२४। नशिक की से कहा--इन प्रकार ने स्तवन करते हुए बपने चरणों में बावे प्रचत होने बाले परसुराय मैं माबा से मोहिन करने हुए क नमान ही जगाय कालों से अञ्चले कहा। था ।२१। कोकृष्य परंड करवान् से कहर-वही ही प्रमरमन। की बात है है राम ! जाप महत्र्व मान्य गाले हो । आपका उल्लय कार्य लिख हो नया है । इनकी लिख्नि करण और स्तम से ही प्रभाग से हुई है ---इनको यन में समझ सीजिए।२६। बहुत हो वर्ष से युक्त यन बार्य रश्जा कार्लाबीय का हनन करके अपने पिता के मान किये हुए कुरिसन व्यवहार के बैर का बदमा लेकर इन मुन्नि की अनियाँ से रहित कर हालिए।२३। इस सरातन में यह कार्र्स नीमें मेरे हो चड़ का अवनार है है जानद दिवस है दिनकी नमाप्त करके बाप बकल हो जाइए।२८।

अस प्रमृति लोके जिसम्मणाने छन् मे भवात्। चरिष्यति सयाकाल कर्ता हली स्ययं प्रभु ।।२६ चतुर्विके युगे कत्म नेतायां रध्वंणज । रामो नाम भविष्यामि चतुर्यू ह मनातनः ।।३० कौसल्यानम्बजनको राजो वजरथादहम् । तदा कौशिकयंज तु सार्धायस्या सम्बन्धण ।।३७ गमिष्यामि महाभाग जनकस्य पुरं महन् । तत्रेणचाप निर्मस्य परिणीय विदेहजाम् ।।३२ तदा मास्यत्नयोज्यां ते हरिष्ये तेज उत्भवम् । वसिष्ठ उदाच→ कृष्ण एवं समादिक्य जामदल्यं तपोनिधिम् । पश्यतोऽतदंधे तत्र रामस्य सुमहात्मन ॥३३

आज से ही आरम्भ नरके आप इस सोक में मेरे ही जंब के वेज से बरण करेंने और यक्षा नमय आप स्वयं ही कला और हला प्रभु हो अधिने ।२१। हे बन्त<sup>ा</sup> जाने चौबीसर्वे युग में क्षत्र नेतायुग होगा तब मैं राजा रच्य के बंग में चतुर्व्युष्ट सनातन राज नाम बाका होऊँ मा सर्वाद् मेरा रामा-बतार होगा (३०) में शाजा दशरथ के बीर्य से उसकी राजी कोशस्या के गर्भ से अस्य बहुण कर उसके आनन्द को उत्पन्न करने वासा आस्मज होऊँगा। उस समय में सहमान के यान की जिक विश्वामित्र महानि के यश की पूर्ण कराकर जिसमें वानव बाधा बाल रहे वे मैं फिर हे महाभाव ! राजा बनक के अहान् नगर को जाळीगा। वहाँ पर प्रनुवकाला में समस्त बीर नृपों के मध्य में जिन के धन्य का जञ्जन करके निदेह की पूरी जानकी के सार्क विवाह करूँगा ।३१-३२। जन नमय में अपनी राजधानी अयोध्यापूरी के लिये जमन करते हुए जापके जन्मबतेज का हुनन कर दूँगा। बसिष्ठ की ने कहा-इन रीति ने मगवाम् श्रीकृष्ण ने समद्यान के पुत्र परसूरान को अपना आरोज भली-भंति देकर जो कि राम तय को निधि थे। बहीं पर महारमा राभ के देखते-देखने हुए ही अमचान कृष्ण अन्तर्हित हो वये 4 1991

## मार्गय-वरित्र (२)

वसिष्ठ उवाचअंतर्टानं गते कृष्णे रामम्यु सुमहायणा ।
समुद्रिक्तमधारमान मेने कृष्णानुभावतः ॥१
अकृतद्रणसंयुक्त प्रदीप्ताप्तिरिव अवलन् ।
समायानो मार्गकोऽसौ पुनी माहिष्मती प्रति ॥२
यन पापहरा पुष्धा नर्मदा सरिता वरा ।
पुनाति दर्भनादेव प्राणिनः पापिनो हापि ॥३

पुरा यत्रहरेणापि निविद्येन महात्मना ।
तिपुरस्य विनाणाय कृतो यत्नो महीपते ।।४
तत्र कि नण्यंते पुण्यं नृणां देवस्वरूपिणाम् ।
स दृष्या नर्मदां भूष भागंवः कुलनन्दनः ॥५
नमश्चकार सुत्रीतः शत्रुसाधनतत्परः ।
नमोऽतु नर्मदे तुम्यं हरदेहममुद्दभवे ॥६
क्षित्रं नाणय शत्रून्मे वरदा भव शोभने ।
इत्येवं स नमस्कृत्य नर्मदां पापनाशिनीम् ॥७

भी वसिष्ठ की ने कहा—सगवान् भी कृष्ण के अन्तर्दान हो जाने पर सुमहान् यस बाले परसूराम ने इसके उपरान्त अपने आपको श्रीकृष्ण चन्द्र के अनुभाव समृद्रिक्त मान सिया का अर्थात् अपने वापको उच्चस्तरीय व्यक्ति मान लिया वा ।१। अकृतद्रव से समन्वित होकर जसती हुई अग्नि के ही समान जलता हुआ वह मार्गव राम साहिष्मती मगरी भी ओर आ नया या ।२। यह पूरी नहीं पर बी जहीं पर समस्त सरिताओं में परम को ह-पुच्य प्रवाक्षीर परशों का हरण करने वाली नर्नदानाम वाली नदी बहती है। यह नदी बहती है। यह नदी केवल दर्शन मात्र ही से महापापी प्राणियों को पुनीत बना दिया करती है।३। हे महीपते ! प्राचीन काल में विपुर के हनन करने वाले भगवान् जन्मु ने भी जो कि महान् बात्मा वाले हैं यहीं पर निविद्य होते हुए त्रिपुरासुर के विनाल के लिये यस्त किया वा । श बहाँ पर को भी मनुष्य हैं वे महापुष्य जासी वेवों के समान स्वरूप वाले है। उनके महान् पूर्ण्यका क्या कर्णन किया अपने अर्थात् उनका पूर्ण्यतो अवर्णतीय है। उस भागंव परज्ञास ने जो अपने कुल को अभिनन्दित करने वाले ये, हे भूप ! उस पुष्यमधी परभ पावनी नदी का दर्शन किया था। ५। फिर राम ने सो अपने महाज्ञपु कार्त्तवीर्यं के साधन करने में परा-यण वे परम-प्रीनिमान् होकर नर्भवा को प्रणाम किया वा और सन्दिनय प्रार्थना की बी कि हे नर्मदे ! आप तो साक्षात् भगवान् सकूर के देह से मरीर धारण करने बाली हैं। आपकी सेवा में मेरा प्रणियात स्वीकार होते ।६। हे सोभने ! मेरा यही विनम्न निवेदन है कि आप मेरे शचुओं का बहुत ही तीझ विनाश करने की मेरे ऊपर अनुकन्या की जिए और मेरे लिए कर-

दान देने अली हो जाइए। इस प्रकार से अध्यर्थना करते हुए उस परशुराम ने पायों के विनास कर देने वाली नर्मवा के लिए नमस्कार की थी। ७।

दूर्त प्रस्थापयामास कार्त्तवीर्यार्जुन प्रति ।
दूत राजा त्वया वाच्यो यदह विच्य तेऽन्य ॥ द्र न सदेहस्त्वया कार्यो दूत. क्वापि न वध्यते । यद्वलं तु समाश्चित्य जमदिग्नमुनि नुपः ॥ ६ तिरस्त्वं कृतवान्मूढ तत्पुत्रो योद्धुमागतः । शीघ्रां निर्गच्छ मंदात्मन्युद्धं रामाय देहि तत् ॥ १० भागवं त्वं समासाद्य गच्छ लोकांतरं त्वरा । इत्येवमुक्त्वा राजानं श्रुत्वा तस्य वचस्तथा ॥ ११ शीघ्रमागच्छ भद्रं ते विलम्बो नेह शस्यते । तैनंवमुक्तो दूतस्तु गतो हैह्यभूपितम् ॥ १२ रामोदितं तत्सकलं श्रावयामास संसदि । स राजावयभक्तस्तु महाबलपराक्रमः ॥ १३ चुकोध श्रुत्वा वाच्य तद्द्तमुत्तरमावहत् । कार्त्तवीर्यं जवाचन

मया भुजबलेनैव दत्तदत्तेन मेदिनी ।।१४

उसके अनन्तर वहीं से एक दूत को काल वीयं जुंन के राजा के पास भेजा था। उन्होंने उस दूत से कहा था कि हे दूत! तुमको वहाँ पहुँच कर उस राजा काल वीयं से यह कहना चाहिए है अन्ध! अधिद् निष्पाप! जो कुछ भी मैं इस समय में तुमको बोल रहा हूँ । । ऐसे कहने में तुमकी बरना नहीं चाहिए और अपने लिये पाये जाने वाले किसी तरह के दण्ड का हृदय में कुछ भी सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम है कि जो दूत बनकर आता है वह चाहे कीसी ही सूचना लेकर क्यों स आया हो उसका यथ किसी भी दशा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। इस राजा से तुम कह देना कि हे नुप! जिस बल का समाध्य लेकर सूने जमदिन महामुनि का महान् तिरस्कार किया था हे भूढ़! उसी मुनि का पुत्र तुझसे युद्ध करके बदला केने के लिए समागत हुआ है। हे मन्द

आरमा वाले । वय तनिक भी विमध्य त करन बहुत ही जीध्य अपनी नजरी से बाहर निकलकर आ आओ और राम के नाब युद्ध करो।१-१०। यस भार्नेव राम के समीप में पहुंच कर जीका हो दूसरे जोक को नमन कर सर्वात् मृत्युके मुख्य मे असाजा। इस तरह ते त्यष्टनया उस राजा ने कह देशा और वह इसका उत्तर क्या देता है उसके बचनों का सबज करना । ११। हे दूत १ तृम बहुत ही जीव्य शापित आज्ञाना। तुम्हारा इसमें ही ही कस्याण श्रीमा । इस काय में बिलस्य विश्कुल भी न होये— इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। जब इस रोति से उस दून में कहा गया वा तो वह दूत सुरम्त हो हैहुम भूपति के नमीप में वहाँ से चला गया था। १२। उस राजा की सभावें उस दूत ने जैना भी जा फुछ परजूरान के द्वारा गयाचा वह मक सभी प्रकार से उसने राजा को सुना दिया था। बहु राजा कार्लबीय तो बलाचेय नहामूनि का परम भक्त चा--इनका की उत्तको बढ़ा बर्भिमान का और वह महान् बल-पराक्रम से भी संयुक्त था 1१३। जब कसने दून के द्वारा परजुराय का कहा हुआ सम्देश सुना हो। उसको बहुत ही अधिक क्रोध आ नवाबाओर उसने उन दून को इसका उनर दियाबा। काल बीर्य राजा ने कहा---मैंने इस सम्पूर्ण मेदिनी को बलात्रेय के द्वारा प्रदान किये हुए नपनी भुजाओं के ही वन-पराक्रम से अपने अधिकार में किया है।१४।

जिता प्रसद्ध भूपालान्य श्वानीय निर्ण पुरम् ।
तद्वलं भिय वर्शत युद्धं दास्ये तवाधुना ॥१६
६त्युक्त्वा विसस्य अविष्य दृतं हेह्यभूपतिः ।
सेनाध्यक्षं समाह्य प्रोवाच वत्तावरः ॥१६
सम्य कुरु गहाभाग सैन्यं ने वीरसंभतः ।
योत्स्ये रामेण भृगुणा वित्वंवो मा भवत्विति ॥१७
एवमुक्तो महावीरः सेनाध्यक्षः प्रतापनः ।
सैन्य सम्य विधायानु चतुर्थं न्यवेत्वार् ॥१८
सैन्यं सम्यं समान्यं कार्लवीयों नृपो मुद्रा ।
सूनोपनीतः स्वरयभाष्ट्रोह विज्ञापने ॥१६
तस्य राम सर्थतान्तु सामता मंत्रलेक्वराः ।
अनेकाश्रीहिणीयुक्ताः परिवार्योपतस्विरे ॥१०

नागास्तु कोटिशस्तभ ह्यस्यदनपत्तयः। असक्याना महाराज मैन्ये सागरमन्त्रिमे ॥२१

मैंने इस समस्त्र भूमि को जीत किया है और बसाद समस्त भूपाओं का बौधकर अपने पूर में मैं से आया है। यह सभी बल भूसमें विश्वमान है। एतएव अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध अनवय करू गा । १५। इतना कहकर उस हैहम पति ने उस दून को जपने यहाँ से जो छाड़ी विदाकर दिया या। और फिर बासने बासो से परम थेग्ठ ने अपनी समस्त सेना के अध्यक्ष की बुला कर उसको आदेल दियाचा ।१६। हे महाभाग! आप क्षो महासु वीरो के ब्राराभाने हुए बीर हैं। इसी समय नेरी अपनी सब सेना को सक्तित करिए। ये जभी भृतुराम के साथ युद्ध कक नाअत इस कार्य में विजम्ब न होये।१७। जब इस रीति से शीध्र ही सेना के सुसम्बद्ध करने के सिये सेनाम्यक ने कहा शया वा तो उस प्रतापन नामक सेनाम्यक ने चतुरांक्रणी सेनाको बहुत ही क्षोध्र सज्जित करके राजा से निवेदन कर दियाया कि सब छेना प्रस्तुत है । १८। हे विकापते ! जिस राजव में कार्सांबीर्य नृप ने बानम्ब से बुक्त होते हुए। अपनी सेना को पूर्णतया सुनज्जित सुना बा तो के सारिन के द्वारा साथे हुए जपने रच पर समास्त्र हो गये ने ।११। उस राजा कार्साबीयं के बारों बोर अनेक अभौहिणीयों से समन्दित होकर बढ़े-बढ़े सामन्त अवलेश्वर उस राजा को परिधारित करके स्थित हो वये थे।२०। है यहार। या वहां पर सेना में करोड़ों को सक्या में हाथी-जन्म-रच और पैदल सैनिज के जिनकी कोई भी सक्या नहीं की और वह सेना एक बहुान् सानर के ही सहस भी ।२१।

हस्यन्ते तत्र भूपाला शानावंत्रसमुद्धवाः ।
महाबीरा महाकाया नानायुद्धविशारदा ॥२२
नानाशस्यस्यकुत्रला नानायाहगता भूपा ।
नानालंकारसमुक्ता मना दानविभूपिता ॥२३
महामात्रकृतोहेशा भाति नागा हानेकशः ।
नानात्रातिसमुन्यस्या हथा पवनरहस ॥२६
प्वर्वतो भाति भूपास सार्विभ कृतिश्रिक्षणाः ।
स्यन्यनानि सुदोर्षाण जवनाश्ययुतानि च ॥२५

चक्रनियोपयुक्तानि प्रावृष्येयोपमानि च।
पदानयसनु राजने सङ्गचर्यक्षान्य गुप ॥२६
सहंपूर्वमहंपूर्वमित्यहंपूर्वकान्यिता ।
यदा प्रचलित सैन्य कालंबीर्यायुं नस्य वै ॥२३
नदा प्राच्छादिन व्योम रजसा व दिशो दण।
सानावादिकनियोंपैहंसामा ह वितेस्तथा ॥२६

वहाँ पर उस मेना में अनेक वंता में समूत्यन हुए भूपान दिखाशाई दे रहे ने जो परन नहान् चीर-वड़े विज्ञान जरीर को ब्रारण करने वाले सभा क्रमेक प्रकार के मुद्ध करने के कीमल में विवारद के 1221 में सब नूप विक्रिय प्रकार के सरवों और जरूबों के चनाने में प्रवीम में और बहुत के बाहुनों से युक्त के। ये सब नृप माना भति के अबक्दारों से भूचित के। इस तेना में बढ़े मदनल हाथी वें जो यद ते विभूषित थे। २३। उन सेशा में बनेक प्रकार के नाम जोका है रहे थे। जिनका उन्नेज बड़े-बड़े कार्य करना ही था । विविध प्रकार की ज्ञानियों में लमूरपन्न होने बाले अस्य मे जिनकी नित का नेम नायु के ही सहस था।२४। हे सुपाथ ! उन अक्नों को उनके साईनों के द्वारा ऐसी जिला की गयी की कि वे प्लबन करते हुए सोमा वे रहे थे। उस देता में बड़े-बड़े मुक्तिमान और सम्बे-बीड़े रक में जिनमें ऐसे बोड़े बुड़े हुए वे जो बड़ी ही जीधना से ननन किया करते वे ।२४। रवों के पहियों के चलने के समय में कड़ी जोरदार अवनि होती बी जो ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे नानों वर्षा कास के मेथ नर्भते चले जा रहे हाथें। हे मूप ! जो पैदल सैनिक वे वे यब हाल और तलकार धारण करने वाले वे १२६। के पैदल मैनिक परस्पर में जयने के लिये -- मैं आने चसुना--मैं सबसे पहिले बढुँगा-- इस प्रकार से सभी आगे-आने बढ़कर सेना में युद्ध के सिवे बीर भावता से समन्वित है। इस रीति से जिल समय में राजा कार्ल बीवें की बहु मुमहान् विजान सेना युद्ध के निए वहाँ से चल वी की उस समय से सम्पूर्ण दर्जी दिजाए" और आकास सेना के सैनिकों और उनके वाहनी के बसने में 35कर उड़ी हुई धूमि ने अ।च्छादित हो गये वे अर्थात् चारों भोर रज छा नदी थी। मैना के प्रस्थान के समय में जनेक सरह के बाने बज रहे के इनके शोध से तथा जन्मों के हिन-हिनाने से आकाम अध्यन क्याप्त हो नया या अवर्ष नव में गूंच यह रही थी।२७-२६।

मानं दक्षणं राजेद्रो विषरीतानि भूपने ॥६६

गकुनानि रणे तस्य मृत्युदीत्यकराणि च ।

मुक्तकेणां छिन्तनासां घटतीं च दिगंबराम् ॥६०

कृष्णवस्त्रपरीधानां वनितां स ददर्णं ह ।

कुषैल पतित भग्नं नग्न काषायवाससम् ॥३१

वगहीन ददर्शासी नरं दु खितमानसम् ।

गोधां च शशक बल्य रिक्तकुम्भं सरीमृषम् ॥३२

कार्पास कृष्णप तैलं सवणं चास्चिकंडकम् ।

स्वदक्षिणे भूगानां च कुषैतं भैरणं रवम् ॥३३

रोगिणं पुरुकस चैव वृषं च स्वेनभल्लुकौ ।

हष्ट्वापि प्रयमी योद्धु कालपाणावृतो हठान् ॥३४

नर्भदीत्तरतीरस्थो हाकृतवणस्युतः ।
वटच्छायासमामीनो रामोऽपश्यदुपागतम् ॥३४

है राजन्! हाबियों की खिलाड़ों से सम्पूर्ण गगन सण्डल घर कर गूँज गया था। है भूपते! जिल समय वह राजेश्व अपनी महती सेना को संकर परशुराय से युद्ध करने के लिए गमन कर रहा था उस समय में मार्ग में विपरीत शहुत से सकुन देख के जो कि रण श्वल में मृत्यु के होने की सूचना देने वाले दूतों के ही समान थे। यहाँ से आगे उन बुदे असगुनों के विकय में बननाया जाता है जो-जो उस राजा ने मार्ग में देखे थे ≈ उस राजा ने एक ऐसी नारी को देखा था जो अपने झिर के केशों को खोले हुई थी — वह उदन कर रही थी और जिल्हुल नग्न थी। २६-३०। वह काले वर्ण का परिधान की हुई थी। इसका तारपर्य यह है कि ऐसो स्त्री मार्ग में मिले तो सन्ना ही बुरा सगुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जावे तरे वह भी बुरा सगुन है जेसा उम कार्ल बीय ने देखा था। उसे एक ऐसा पुरुष दिखाई दिया था जो बहुत ही मैले-कुबेले बस्त पहिने हुए था—भूमि पर पढ़ा था-उनका जरीर ओण-कोण था और काबाय (गेहुआ) रक्क के बस्त घारण किये हुए था।३१। वह पुरुष अक्कों से हीन था और उनके मन में बड़ा ही

अधिक दुख वा । कामा-नकटा-धूना सैगड़ा मनुष्य यो किसी भी जपने अक्त से हीन हो वह सूच कार्य के करने के समय में मार्ग में मिस आवे तो असगुन होता है। मार्ग से तात्पर्य अपने स्थान से निकसते ही मिस जाने से है। जस राजाने इसके असिरिक्त अन्य भी बुरे-बुरे असगुन थे। उनके नाम बताये जाते हैं-उसने गोधा (गोह)-मनक (करनोश)-शस्य बन से रिक्त कसन और सरोसृप को देखाचा।३२। उसने फिर कपास-कण्छ-सेल-लवण-हड्डी का दुकड़ा और अपनी दाहिनी ओर भेरव शब्द करते हुए भूगांस को देखा था।३३। इनमें से कोई भी एक एवि मार्ग में गृह से निक-सते ही देखने को मिल जाता है तो अक्षपुत होता है जिसमें उस राजा ने इन सभी बुरे सनुनों को देखा था। फिर राजा ने पुरुकस-रोगी मनुष्य-भूव-त्रयेन और मस्सुक को देखा था। इन सब बुरे-बुरे असुनुनों को बार-बार देखकर भी हठ के वज्ञ वह राजायुद्ध करने के लिये चल हो दियाचाक्यों-कि वह तो काल के पात्र में समायुक्त का ।३४। राम अकृतप्रण के सहित नर्मेदानदी के उत्तर की ओर तट पर स्थित याओर एक वट बूक्ष की छायाका समाध्येय प्रहेश कर रक्ता था। उस परबुराम ने इत राजा क।र्लाबीर्य को सेना सहित सावा हुन। देख लिया था ।३५।

कार्सवीयं नुपदर शतकोटिनुपान्वितम् ।
सहस्राभौहिणीयुक्त रह्वा हृद्दो बभूव ह ॥३६
अद्य में सिद्धिमायामं कार्यं चिरममीहितम् ।
यद्दृष्टिगोचरो जातः कार्सवीयों नृपाधमः ॥३७
दत्येवमुक्त्वा चोन्याय धृत्वा परमुमायुधम् ।
व्य मुभतारिनाधाय सिह कृद्धो यथा तथा ॥३६
दृष्ट्वा समुधतः रामं सैनिकानां वधाय च ।
चकपिरे भृशं सर्वे मृत्योरिव करीरिणः ॥३६
स यत्र यथानिलर्रहमा भृगुभ्रिक्षेष रोषेण युतः परम्बधम् ।
ततस्ततिरिछन्तभुजोरुकंधरा नागा ह्या शूरनरा
निपेतः ॥४०

यषा गर्नेद्रो सदयुक्समंततो तालं वनं महंयति प्रधावन् ।

तर्थव रामोऽपि मनोनिजीता विमर्थामास नृपस्य सेनाम् ॥४१ हरूवा ममिस्थं प्ररक्षमोत्रसा रामं रच शस्त्रभृतां वरिष्ठम् । उद्यम्य चाप महदास्थितो रथां सञ्यं च कृत्वा

किल महस्यशाजा ॥४२

परभूराय ने क्षेष्ठ नृप कार्ल बीयाँ पूर्व का बेखा का जो सी करोड़ गाजाओं के साथ बंदून या और सहस्र असीहिनी सेनाएं भी उसके साथ वीं-⊶ऐके विकाल समुदायों को देखकर परसूराम कर में वहत ही प्रसम्भ हुए थे। हर्षातिरेक का कारण बढ़ी था कि जब सेविनी को शविमों से हीन ही करना है तो इन समय में एक ही शाम बहुत से शामिय तमानत हो नमे हैं।३६। परजुरास ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय में चाहा हुआ मेरा कार्य जान सिद्धि को शह हुआ है कि वह नहान अधम तृप कार्य बीर्य मेरी हिंद्य के नामने का गया है।३७। अपने मन में यह कहकर वह वहाँ से अठकर करे हो गये वे और अपने बायूध परशुको धारण कर सिया था। फिर अपने शबुके विनाम करने के मिए परमुराम ने गर्नना की की जिस तरह से कुछ हुआ मिह नवों करता है।३०। फिर समस्त है।३=। फिर समस्त सैनिकों के बढ़ करने के लिए समूक्त हुए परम् राम को देखकर सभी मृत्यु है जरीर धारियों के हा समान बहुत ही अधिक कवि गये में । ३६। जन महाबीर परस्राम ने रोथ से युक्त होकर जहाँ महीं पर अपने परज् को फैककर प्रहार किया था जा कि वे।यू के वेग के ही समान किया गया था वहाँ-वहाँ पर ही कटे हुए बाहु-बक्ष स्वेत और गरवन वासे करी–अल्थ और हूर बीर मनुष्य वरकर भूमि पर गिर गये वे छ० जिस नगह से भद्र से यक्त काई गर्जेम्ड बीड नगीता हुआ नाम बनका सदन कर दिया करता है ठीक उसी भौति से परमुराम ने भी मन बौर बादु के सहस भोज से बुक्त होकर उस नृष की मेना का मदन कर कर दिया था। ४१। उस रजस्थम में इसे रीति से अपने ओज के द्वारा घटार करते हुए नस्त्रधारियों में परमन्त्रे 🛢 परस्राम को बेखकर मस्त्वशास नामक राजा ने अपने अनुस को उठाया चातचा फिर वह अपने विज्ञान रचपर सन्। रिचत हो नया **南川 (大学)** 

अःकृष्य वाणाननलोग्रतेत्रसः समाकिरन्भार्गवमाससाद । दृष्ट्वा तमायांतमधो महात्मा रामो गृहीत्वा धनुषं महोग्रम् ॥४३ वायस्यमस्त्र विदशे रुषाप्नुतो निवारयन्भगसञ्जाणवर्षम् । स चापि राजाऽतिवलो मनस्वी समर्ज रामाय तु पर्वतास्त्रम् ॥४४ सस्तभ तेनातिबलं तदस्य वायव्यमिष्वस्यविधानदक्षः। रामोऽपि तवातिवलं विदित्या तं मत्स्यराजं विविधास्त्रपूर्गः ॥४५ किरतमाजी प्रसम्म मुमोच नारायणस्य विधिमन्त्रयुक्तम् । नारायणास्त्रे भृगुणा प्रयुक्ते रामेण राजन्नुपतेर्वधाय ॥४६ दिशस्तु सर्वाः सुभृश हि तेजसा प्रजज्वलुमंतस्यपतिश्चमपे । रामस्तु तस्याथ विलक्ष्य कम्प बार्णेश्चतुर्भि-निजघान बाहान् ॥४७ शरेण चैकेन ध्वजं महारमा चिच्छेद आपं च शरद्वयेन। बाणेन चैकेन प्रसद्धा सार्राथ निपात्य भूमी रथमाईयश्त्रिभः ॥४८ त्यवत्वा रथं भूमिगतं च संगलं परण्वधेनासु जघान मूर्द्धनि । स भिन्नशीर्षो रुधिरं तमन्मुहुमूँ च्छामवाप्याय ममार च क्षणात् ॥४६ तत्सैन्यनस्त्रेण च सप्रदग्ध विनाशमायादथ भस्मसात्क्षणात् । तस्मिन्निपत्ति राज्ञि चन्द्रवंशसमुद्भवे ॥५० मंगले नृपतिश्वेष्ठे रामी हर्षमुपागत ॥५१

उस राजा मतस्यराज ने अपने धमुध की प्रत्यक्चा की चींचकर उसने अपन के सभान उम्र तेज काले काणों की धारों ओर भली-भौति बर्धा करते हुए भागंब के समीप में बहु प्राप्त हो गया था। इसके अनन्तर

महारमा परशुराय ने भी अपने ऊपर जाडमण करके आये हुए उसकी देख कर अपने बहान उस धनुष को प्रहण कर लिया था।४३। राम ने भी क्रोध से आप्सृत होकर उस भगस थानों की वृष्टि का निवारण करते हुए वपने बायस्य करण का प्रयोग किया या । वह राजा मस्यशाज भी बहुत अधिक बली था और बड़ा मनस्वी चा उसने परक्रुराम के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया वा अर्थात् राम के ऊपर छोड़ दिया का ।४४। बाकों और अहतों के विधान में परम दक्ष उसने उस राम के अति अलगाली वायव्य अस्त्र को स्तम्भित कर दिया या अर्थात् जहाँ की तहाँ रोककर क्रियाहीत बना दिया था। परसूराम ने भी वहाँ पर उस मस्स्यराज को अत्यधिक अस-विक्रम शाला समझकर विविध भौति के अस्त्रों के समुदाओं की मस्स्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रणभूमि में विक्षि के साथ मन्त्र से युक्त अलपूर्वक नारायणास्त्र को छोड दिया या। हे राजनु 1 उस राजा के बध के मिए मृगुराम के द्वारा नारायकास्त्र का प्रयोग करने पर सर्वत्र दाह उत्पन्न ही गया वा ।४५-४६। उस बस्थ के तेत्र से समस्त दिलाएँ बहुत ही अधिक प्रज्वलित हो गयी की और वह मत्स्य देश का राजा भी उसे भी चल दशा को देखकर काँप गयाचा। परनुराम ने बब उस राजा के कम्प को देखा तो फिर उसमें भार वाणों से उसके बाहतों का हनन किया का 1001 उस महात्मा ने एक बाल से उसकी श्वाचा को काट दिया था और श्रीजरों से सनुका छेदन किया जातजा एक जान से बस पूर्वक नार्श्व का निपातन करके तीन थाओं से भूमि पर रचको चूर्ण कर दियाचा।४०। अपने रच कात्यागं करके मूमि पर स्थित संगल के सन्तक में जीझ ही परचुने प्रहार करके उसका हनन कर दिया था। अब उसका शिर भ्रम्त हो गया भातो वह दक्षिर का वसन करता हुआ बार-बार सूच्छी प्राप्त करके एक ही लग में मृत्यु के मुख में चला गया वा।४६। उसकी समन्त सेना भी अस्य से प्रदेश्य हो गयी थी और क्षण भर में ही इसके उपरान्त भस्मसास् होकर विनास को प्राप्त हो गयी थी। अन्तरवंत्र में समुत्यन्त नृथों में श्रेष्ठ उस राजा मञ्जल के निपतित हो जाने पर राम को परम हवं प्राप्त हुआ। 120-X21

## भागंब-धरित्र (३)

वसिष्ठ उवाच -

मत्स्यराजे निपनिते राजा युद्धविशारद ।
राजेंद्रान्धरयामास कात्तंवीयों महाबलः ॥१
वृहद्बल मोमदत्तो विद्यभों मिथिलेश्वर ।
निषश्चाधिपनिश्चैव मगधाधिपतिस्त्या ॥२
आययु मगरे योद्धुं भागेंवेंद्रेण भूपते ।
वर्षत गरजालानि नानायुद्धविणारदा ॥३
वीराभिमानिन सर्वे हैहयस्याज्ञया नदा ।
पिनाकहस्त स भृगुर्वेलद्यग्निण खोषम ॥४
चिलोप नागपाणं च अभिमत्र्य गरोज्यम् ।
नदस्यं भागेंवेन्द्रेण क्षित्त संग्राममुद्धं नि ॥४
चकर्त्तं गाहदास्येण सोमदत्तो महाबल ।
तत्त कृद्धा महाभागो राम भवविद्यारण ॥६
रद्दत्तेल च गदया विदर्भ मुष्टिना तथा ॥ ३

असिएठजो ने कहा मत्स्यराज के मर जाने पर युद्ध करने की कला के महामनीणी— महान बलगाली काल बीगें ने फिर बहाँ रणभूमि में अन्य राजेन्द्रों को भेजा था। १ मिथिला का स्वामी विदर्भ सोमदत्त बहुत अधिक बल बाला था। विद्य देश का अधिपति और मगध देश का स्वामी— ये सब है भूपते । भागंबेन्द्र परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए समागत हो गये थे। ये मभी अनक प्रकार के युद्ध करने में परम पण्डित थे और ये वहाँ अपने बागों के जालों भी धर्णा कर रहे थे । ३। ये सभी भीरता के अधिमान रखने वालों के जालों भी वर्णा कर समय में राजा है हम की आजा पाकर ही युद्ध करने के लिए आ थे। वह भूगु परशुराम अपने हाथ में चनुष ग्रहण किये थे तथा जलती हुई अग्नि ने ममान परम तजस्वा थे। । भागंबेन्द्र परशुराम ने नामपाम नामक एक भन्य था उसने उत्तम शर या अभिमानित करके

संप्रश्म में फेका का । १। किन्तु मार्गवेन्द्र के द्वारा प्रक्षिप्त किये उस अस्त्र को महा बलवान् सोमवत्त ने काट दिया था। और उसको अपने गरुड़ास्त्र से ही कि जिया का। इसके अनन्तर महामाग राम अस्यन्त क्रुट हुए वे जो कि अपने शश्रुओं का विदारण करने वाले वे । ६। इसके पश्चात् परगु-राम ने भगवान यह के द्वारा दिये हुए शूल में सोमदत्त का हनन कर दिया वा---गदा से वृह्द्बल का और मुष्टि के प्रहार से विदर्भ का निपातन कर दिया था। ७।

मीयल मुद्गरेणेव शक्तया च निषधाधिपम् ।

मागद्य चरणाघातेरस्त्र जालेम संनिकान् ॥ द

निहत्य निखिलां सेनां संहाराग्विसमीरणे ।

दुद्राव कार्लवीयें च जामदम्यो महाबलः ॥ ६

हष्ट्वा तं योद्धुमायातं राजानोऽन्ये महारथाः ।

कार्यकार्यविधानजाः पृष्ठे कृत्वा च हैहयम् ॥ १०

रामेण युय्धुश्चेव दर्णयंत्रश्च सौहदम् ।

कान्यकुव्जाश्च शक्ताः सौराष्ट्राऽवंतयस्तथा ॥ ११

चक्षुश्च शरजालानि रामस्य च समस्त ।

शरजालावृतस्तेषां रामः संग्रामसूद्धं नि ॥ १२

न धाद्य्यत राजेव तथा म स्वकृतवशः ।

सस्मार रामचरितं यदुक्तं हरिणेन वै ॥ १३

कुगल भागंवेद्रस्य याचमानो हरि भुनिः ।

एतस्मिन्नेव काले तु रामः क्षस्त्रास्त्रकशिवद् ॥ १४

राम ने मिथिला के नृप का हनन मुद्गर के द्वारा और शक्ति से निषध देश के नृप का बंध तथा मंगधदेशाक्षिपति का निपालन चरणों के आधातों से एवं उनके सब सैनिकों का बन्न अपने अनेक अस्त्रों के प्रहारों से कर दिया। =। इस रीति से परशुराम जी ने वहाँ पर स्थित सम्पूर्ण सेना को सारकर सहान् बनवास् अध्मदिग्न के पुथ ने उस संहार की सग्नि के समीरण में राजा कार्त्त वीर्य पर दोड़ कर साक्षमण किया था। ६। उस समय में महा-रषी सन्य राजाओं ने जो कि कार्य और अकार्य के जिल्लान के शाला से जब यह देखा कि परशुराम काल वीयें से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो उन सबने उस काल वीयें को अपने पीठ पीछे कर दिया वा 1१०। और हैहय राजा के प्रति जपना सीहार्द दिखलाते हुए वे सब परशुराम के साथ युद्ध कर रहे वे । इन राजाओं में काल्य कुठज-सीराष्ट्र और सैकडों ही जवित के तृप थे 1३१। इन सभी ने परशुराम पर सभी ओर अपने वारों के जालों की ऐसी घोर वर्षा की यी कि उस समय में परशुराम उनके बाकों से उस समाम भूमि में वारों और से उक गये थे 1१२। हे गजेन्द्र ! इस बाकों की वृष्टि से राम दिवाई नहीं दे रहे थे । तब उस अकुनक्षण ने उस श्रीराम के चित का स्मरण किया या जो हरिण के द्वारा कहा गया था 1१३। उम मुनि ने भगवान श्रीहरि से धार्मवेन्द्र परशुराम के कुशल रहरों की याचना की मी । इनने ही बीच में ऐसा हुआ कि समस्त शस्त्रों और अस्त्रों के महा-पण्डत परशुराम ने अपने महान वी श्रीराम ने अपने महान वा स्थान ने अपने महान वा प्रशास ने अपने सहान वा स्थान ने अपने महान वा स्थान वा १४६।

विध्य णरजालानि वायव्यास्त्रेण मंत्रवित् ।
उदितष्ठद्रणाकांक्षी नीहारादिव भास्करः ॥१५
विरात्रं समरे रामस्तैः साद्धं युयुधे बली ।
द्वादशाक्षीहिणीस्तत्र चिच्छेद लघुविकमः ॥१६
रम्भास्तम्भवनं यद्वत् परम्बधवरायुधः ।
सर्वास्तान्मूपवर्याश्च तदीयाश्च महाचम् ॥१७
दृष्ट्वा विनिहतां तेन रामेण सुमहात्मना ।
आजगाम महावीयः सुचन्द्रः सूर्यवश्चः ॥१६
लक्षराजन्यसंयुक्तः सप्ताक्षीहिणसंयुतः ।
तत्रानेकमहावीरा मर्जतस्तीयवा इव ॥१६
कपयती भुवं राजम् युयुधुभागवेण च ॥
तैः प्रयुक्तानि शस्त्राणि महास्त्राणि च भूपते ॥२०
क्षणेन नाणयामाम भागविन्द्रः प्रताप्वान् ।
गृहीत्वा परश्च दिव्य कालांतकममोपमम् ॥५२१

मन्त्रों के परमज्ञाता राम ने अपने अस्त्र के द्वारा समस्त प्रार्थे के समुदाय को दूर करके कुहरे से लिकले हुए भगवान् सूर्य देवकी भांति वहाँ

पर रण करने की इञ्छा बाले उठकर खड़े हो गये के ।१४। महान् बलवात् उन परजुराम ने जन सबके साथ तीन दिन और राजि पर्यन्त समराञ्चल में भोर बुद्ध किया था। और परम अधु विक्रम वाले परशुराम ने वहाँ पर बारह जक्षौतिकी सेनाओं का छैदन कर दिया वा अर्थात् सबको काटक द मार गिरामा था । १६। जिस तरह से केलाओं के वन को काटकर गिरा दिया जाया करता है सभी भौति से परम को हा परशुराय ने अपने परशु से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काटकर मार दिया था। जब सूर्यवंत्र में समृत्यन्त महान् वीय वाले सुचनद्र ताशक तृप ने यह देखा का कि उस बहारमा राम ने सब सेना को भार गिराया है तो वह वहाँ पर युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आगया था। १९८-१६। उसके साथ साथी अन्य राजा वे और सात अजीहिणी सेना भी थी। उनमें बहुत से ऐसे महान् बीर वे जो धनघोर मेचा के ही समान गर्जन कर रहे से ।१९। हे राजन् ! वे अपनी गर्जना-तर्जना से सम्पूर्ण भूमि के प्राणियों को कपा रहे वे भीर उन्होंने बहाँ बाकर परजुराम के साथ भीर युद्ध किया था। हे भूपते ! उन्होंने अनेक जस्त्रों और अस्त्रों का वहीं पर प्रयोग किया था।२०। तब एक ही क्षण में वहान् प्रताप काले परमुराम ने कालास्तक यमराज के सहज अपने परम दिव्य परम् (फर्मा) का ग्रहण करके उस सबका विनास कर दिया था ।२१।

कालयन्सकला सेना चिक्छेद धृगुनन्दनः ।
कर्वकस्तु यथा क्षेत्रे पनव धान्यं तथा तृणम् ॥२२
नि भेपयति दात्रेण तथा रामेण तरकृतम् ।
लक्षराजन्यसैन्यं तद्दष्ट्वा रामेण दारितम् ॥२३
सृचन्द्रः पृथिवीपालो युयुधे सगरे नृप ।
तानुभौ तत्र गंक्षुच्धी नानाणस्त्रास्त्रकोविदौ ॥२४
युयुधाते महावीरौ मुनीशनुपतीयवरौ ।
रामोऽस्मै यानि जस्त्राणि चिक्षेपास्त्राणि चापि हि ॥२४
तानि सर्वाणि चिक्छेद मुचंद्रो युद्धपंडितः ।
तत क्रुद्धो रणे रामः सुचंद्रं पृथिवीक्ष्वरम् ॥२६

कृतप्रतिकृताभित्रं झात्वोपस्पृष्य वार्येषः । भारायणास्त्रं विशिषे संदेधे चानिवारितम् ॥२७ तदस्त्रं जतसूर्यामं क्षिप्तं रामेण धीमता । इष्टोत्तीयं रयात्सयः सुचदः प्रणनाम ह ॥२=

चस सम्पूर्ण वेना को काटते हुए मृतुनम्बन ने फ़िम्ब-फिम्म करके बार निराया का जिस नरह के कोई बेतिहर किसान अपने केत में पकी हुई कनम को तया चान कूँ त को काट दिया करता है ।२२। कुषक जपनी दराँत से बैसे काट देता है। वैसे ही परमुगवजी ने उस सेना को काट दिया था। चय मानों राजाओं की सेनाकों राम के परमुके द्वारा विदीमें हुई देखा लवा था। २३। तो हे तृप । राजा तुवन्द्र ने सबर में परजुरान के नाथ स्वयं ही समागत होकर बुद्ध किया था। वे दोनों ही बहुत अधिक सुन्ध हो रहे में भीर दोनों अनेक सन्पारमों के प्रयोग करने में बहुत ही कूनन पश्चित में ।२४। वे दोनों मुतीश्वः और राजा महामू बीर वे और जीर बुद्ध कर रहे 🗣 । परमुराम नै जिन-जिन नरभी तथा जरभी का भी उत पर प्रकेप किया का १२५) बुद्ध में परम प्रकील परिवत जस सुचन्द्र तृपने जन सभी सरमास्त्रों को काट गिया था। इसके अधन्तर परजुराब को बस रच में बहुत कथिक क्रोब कानवाबाओं र परमुराम को ऐसा क्षान हुनाबाकि वह स्वन्द्र उप ऐसाफुलन है कि जिसकाची इन पर प्रयोग किया जाना 🖁 उसी का प्रतिकार करना यह अञ्चल तरह से जानता है हो उस समय में जल का उपस्थनंत किया का और फिर विशिक्ष नारावक जस्य का लन्धान किया का को कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता का ।२६-२७। यह नारायणास्य सैकडों तूर्यों की बाधा बाला का जिलका कि प्रजेप बुद्धिनान् परनुराम ने नुचन्द्र पर किया था। उस समय में इस नारायणान्य को देख कर सुभन्द नृपं तुरम्त ही अपने एवं से नीचे उतर नवा वा और उनने उन अस्य को प्रणाम किया वा ।२८।

सर्वास्त्रपृथ्यं तञ्चापि नारायणविनिधितम्। समेवं प्रणतं स्यक्त्वा ययौ नारायणांतिकत्।।२१ विस्मितोऽभूत्वा राभ नमरे जनुमूदनः। १९ वा न्यवं महास्त्रं तद्भूषं स्वस्त्रं विनोक्य च ।।३० रामः शक्ति च मुसलं तोमरं पिट्टशं तथा।
गदां च परशु कोपाल्चिक्षेप नृपमूद्धं नि ॥३१
अग्राह तानि सर्वाणि सुचंद्रो लीलमैंव हि।
चिक्षेप शिवशूल च रामो नृपत्ये यदा ॥३२
बभूव पुष्पमालां च तच्छूलं नृपतेर्गले।
ददर्शं च पुरस्तस्य भद्रकालीं जगत्प्रसूम्।॥३३
वहतीं मुंडमालां च विकटास्यां मयंकरीम्।
सिहस्थां च त्रिनेशां च त्रिशूलवरधारिणीम्।॥३४
इष्ट्वा विहाय शस्त्रास्त्रं नमस्कृत्य समैकतः।
राम खवाच-

नमोस्तु ते संकरवल्लभाये जगत्सवित्रये समलंकुताये ॥३४ और बहुधस्त्र भी समस्त अन्त्रों में परम पूज्य था न्यों कि सालात् भगवान् नारायण ने ही इसका निर्माण किया था। जब उस मुचन्द्र की इस भौति से प्रणाम करते हुए देखा तो वह अस्त्र उसको छोड़कर भगवान् नारायण के ही समीप में चला गया था ।२६। अपने मनुजों के बिनास करने वाले परशुराम को उस समय में समर स्थल में बहुत ही अधिक विस्मय हो गया या जबकि उन्होंने यह देखा या कि उनके द्वारा प्रयोग किया दुआ वह महानु अस्त्र भी अपर्य हो गया या और कुछ भी कत्रु का न करके उसी रूप में स्वस्थ वह बना रहा था।३०। फिर राम हो अनेक मक्ति-मुसल-नोमर-पट्टिक-शदा और परजु आदि का उस सुचन्द्र पर प्रक्षेप बड़े ही क्रोध पूर्वक किया का 1३१। किन्तु इन सबका कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ था और उसने उन सबको यों ही सीक्षा से ही ग्रहण कर लिया था। जिस समय में परशुराम ने उस सुचम्द्र पर णियगूल का प्रक्षेप दिया या ।३२। तो वह शिव शूल भी आकर उस राजा के गले में पुरुषों की माला होकर गिर गया या। उस समय में परम् राम ने यह देखा या कि उसके आ ने समस्त जगत् की अननी भद्रकाली सस्यित हो रही है 133। वह बद्रकाली देशी नरमुण्डों की माला कण्ठ में पहिने हुई थीं तथा उसका मुख बहुत ही भीषण था और सबको भय देंगे वालो थी। वह एक सिंह के ऊपर सवार रही की — तीन उसके नेत्र वे और हार्यों में त्रिशूल सारण कर रही बी

1२४। ऐसी भगदनी मह हाली का दर्णन करके परण राम जी में अपने सभी सस्त्र-अस्त्रों का परित्यान कर दिया वर और देवी के बरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भली भारत स्तृति की यी। परण राम में कहा—जाप तो भगवान लाकूर की जिथबहलका है और इस सम्पूर्ण जगत को जन्म देने बाली हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है।३५:

नानाविभूषाभिरिभारिगायै प्रपन्नरक्षाविहितोधमायै । दक्षप्रसूत्यै हिमवद्भवायै महेक्षराद्वीगसमास्थितायै ॥३६ कार्त्य कलानाचकराध्यरायं भक्तप्रियायं भूवनाधिपायं । साराभिधायै जिवतत्परायै गणेश्वराराधितपादुकायै ॥३७ परात्परायै परमेष्टिदायै लापश्रयोनमूलनचितनायै। जगद्भितायास्तपूरवयायै बालादिकायै त्रिपूराभिधायै ॥३० समस्तिविद्यासुविजासदायै जगज्ञनन्यै निहिनाहितायै । बकाननायै सहसीस्यदायै विध्वस्यनानासुरदानवायै ।।३६ बराभयालकृतदोलंतायै समस्तगीर्वाणनमस्त्रतायै । पीतांबरायै पवनाण्यायै श्भन्नदायै जिवसंस्तृतायै ॥४० नागारिगायै नवखण्डपायै नीलाचलाभागलसस्त्रभायै । लघुक्रमायं सलिताभिधायं सङ्घाधिपायं सवणाकराये ।।४१ लोलेक्षणायै लयवजिनायै लाक्षारसालकृतपकजायै । रमाभिधायं रित्युप्रियायं रोगापहायं रिवताखिलायं ॥४२ आप विविध प्रकार के आधूषणों से समलकृता है और इभारि के

भाग विविध प्रकार के आधूधणों से समलकृता है और इभार के हिरा गान की गयी हैं। आपकी शरणार्गात में प्रपन्त हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के नियं आप उद्यम करने वाला हैं। आपने प्रजापित दक्ष के घर में जन्म धारण किया है और हिमबान के यहां भी आप समुत्यन्त हुई हैं। जाम साकाद महेक्वर की पाणिपरिणीता प्रियं पत्नी बनकर उनके अर्क्षाकृत में समास्थित हुई है। ३६। आप कला नाम का कला के धारण करने वाली हैं स्थान महोते की श्रियं काला हैं और समन्त भूवनों की स्वामिनी हैं। वारा नाम वालो हैं समावाद कियं की सेवा में सबदा तत्वर रहा करती हैं वारा नाम वालो हैं समावाद कियं की सेवा में सबदा तत्वर रहा करती हैं।

और विश्वेश्वर गणेज आपकी पादुराओं का ममाराधन किया करते हैं (३०) आप पर से भी पता हैं—परमधी के पद को प्रदान करने वाली है और बाध्यारिमक-अधिदैविक-अधिभी।तक-इन तीमी प्रकार के लापों का जनमूलन करने वाला आपका विन्तन हुआ करता है—इस अगत् के हित के लिए ही अपने त्रिपुरासुर का निहत किया था। वाला से आदि सेकर अनेक आपके लुभ नाम हैं नथा अध्यका परम शुभ श्रिपुरा—यह भी नाम है। ऐसी मापके लिये वेरा प्रणाम है ।३०। जाप समस्त विद्याओं के सुविसास के प्रदान करने वाली हैं -इस सम्पूष क्रगत् के जनन दने वाली जननी हैं— आप बहित करने वाने सनुधी का निहत कर देने वाली हैं —आप वकानमा है अवित् वयुलामुखी हैं -अन्यके अनक अनुरो और दानवीं का निहनन किया है और अत्यधिक सीक्य प्रदान किया है। ३६। बायके कर कमलों में बरदान और अभयदान रहते हैं और इनसे आपकी भूजलताएँ भूषित रहा करती हैं-समस्त देवगणां क द्वारा आपके चरण कमल धन्दित हैं-आप पीताम्बरा अर्थात् पीतवर्ण के अस्य धारण करने वाली हैं — आप पवन के ही समान अपने भक्तों भी पीड़ा दूर करने के लिये शीझ गमन करने वाली हैं--आपका सस्तवन भगवान् अञ्चर भी किया करते हैं सथा आप आप सबको जुम प्रदान करने वाली हैं---ऐभी आपकी चरण सेवा में मेरा बनेक बार प्रणिपास है।४०। क्षाप नागारि के द्वारा जान की गयी हैं--नव सप्डों बाले जिल्ला का पालन एवं रक्षण करने वाली हैं तथा नीला वल की आभा वाले अंगों की प्रकासे काकित हैं। अध्य लघुकमा-ललिता नाम धारिणी--लेखाधिया और अवजाकारा हैं-- । ४१। आयक नेत्र परमाधिक वञ्च**ल हैं-**-आप नय से वजित हैं और आपके चरणा में साक्षारत सगा हुना है जिससे बापके चरण कमल समलकृत हैं। आपका शुत्र नाम रशा है—आप सुरति से व्यार करने वाली हैं --आप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और जापने ही सबकी रचना की है-ऐसी आपके लिए नेरा प्रचान नियंदित है। प्रदा

राज्यप्रवायं रमणोतमुकार्यं रत्नप्रभायं रुचिरांबरायं। नमो नमन्तं परतः पुरस्तान् पाण्वधिरोध्वं च नमो नमस्ते ॥४३ सदा च सर्वत्र नमो नमस्तेऽखिलविग्रहायं। प्रसीद ददेशि सम प्रतिज्ञा पुरां कृतां पालय भद्रकालि॥४४ त्वभेव माता च पिता स्वमेव जगण्ययस्यापि नमो नमस्ते ।
विसिष्ठ उवाचएवं स्तुता तदा देवी भद्रकाली नपस्थिनी ।।४१
उवाच भागंव प्रीता वरदानकृतोस्स्या ।
भद्रकाल्युवाचवस्स राम महाभाग प्रीतास्मि तव साप्रतम् ।।४६
वर वर्य मसी यस्स्वया चाध्ययितो हृति ।
राम उवाचमात्यंदि वरो देयस्स्थया मे भन्तवत्सले ।।४७
तस्सुचद्रं जये युद्धे तवानुग्रहभाजनम् ।
इति मेऽभिहित देवि कुछ प्रीतेन चेतसा ।।४०

आप राज्य के प्रदान करने वाली हैं—-आप रमण करने के लिए परम समुत्सुक रहा करती है--आपकी रत्नां के सहस प्रभा है और आप रुचिर बस्त्रों के परिधान करने वाली हैं-- ऐसी आपके लिए बारम्बार मेरा नमस्कार है।४३। आपकी सेवा में मेरा सवा और सर्वेत्र अनेक बार नमस्कार है। आप समस्त प्रकार के मरीर को घारण करने वाली हैं: आपकी सेवर में बारम्बार प्रणिपात है। हे दवेशि ! अप मेरे ऊपर अनु-कम्पा करके प्रसन्त हो जाइए और हे भद्रकालि ! मैंने जो समग्र भूमि की क्षत्रियों से हीन कर देने की पहिले प्रतिक्षा की है उसकी परिपूर्ण करा दीजिए। ४४। आप ही मेरी माता-पिता हैं और मेरी ही क्या इत तीन जगतों की माता हैं और आप ही पिता हैं -- ऐसी आपके चरणों में मेरा बार-बाध प्रणाम निवेदित है। बसिष्ठ जी ने कहा - उस समय में परमाधिक वेगवासी मद्रकाली देवी इस प्रकार से सस्तुत की गयी थी। ४५। तो बह देवी परम प्रसन्न होकर वरदान द्वारा आनन्द देने वाली होती हुई भागंव परशुराम से बोली—भद्रकाली ने कहा— ह वत्स राम ¹ आप महान माग दाले हैं। अब इस समय में में आपके ऊपर बहुत प्रसन्त हो यह है।४६। आप मुझसे वर-दान प्राप्त कर की जो भी कुछ तुमने अपने हृदय में विकार करके मेरी प्रार्थना की है। परशुराम ने कहा—हे अक्तवत्सले । यद्रि आप हे माता [

मुझे कोई जरदान ही देना चाहती हैं शो मैं यही वरदान चाहता है कि यह राजा सुचन्द्र से इस युद्ध में मेरा जय हो जावे तभी मैं आपकी अनुकम्पा का पात्र होऊँगा। हे देवि ! यही मेरा निवेदन आपकी सेवा में मैंने किया है तो आप परम प्रसन्त चित्त से हो कर दीजिए।४७-४८।

येन केनाध्युपायेन जगन्मातर्नमोऽस्तु ते।

भद्रकाल्युवाच
आग्नेयास्त्रेण राजेंद्रं सुचंद्रं नय मब्गृहम् ॥४६

मसातिप्रियमद्येव पाणंदो से भवत्वयम्।

वसिष्ठ उवाच
इत्युक्तमाकण्यं स सार्गवेंद्रो देख्याः प्रियं

कर्नुं मयोद्यतोऽभूत् ॥५०

प्राणान्नियम्याचमन च कृत्वा सुचंद्रमुद्दिश्य च तत्समादधे।
अस्त्रं प्रयुक्त नृपतेर्वधाय रामेण राजच् प्रसमं तदा तत् ॥५१
दग्ध्वा वपुभूतमयं तदीयं निनाय लोकं परदेवतायाः।
तत्स्तु रागेण कृतप्रणामा सा भद्रकाली जगदादिकर्त्री ॥५२
अतिहिताभूदथ जामदग्न्यस्तस्थौ रणे भूपवधाभिकांक्षी ॥५३

हे जगत् की माता! जिस किसी भी उपाय से मेरा विजय हो जावे यही मेरी इच्छा है। मेरा आपके लिए नमस्कार है। भद्रकाली देवी ने कहा— राजेन्द्र सुचन्द्र को तुम आपनेयास्त्र द्वारा ही मेरे स्थान में पहुँचा दो ।४६। मह मेरा अत्यधिक प्रिय मक्त है सो आज ही यह मेरे गृह में पहुँचकर मेरा पार्वद हो जावेगा। विस्षष्ट जो ने कहा— उस भाग व परभुराम जी ने यह इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ श्रवण करके इसके अनम्तर वह देवी का प्रिय कार्य करने के लिए समुद्धत हो गया था। ५०। फिर परणुराम जी ने प्राणों का आयाम करके आचमन किया या और फिर राजा सुचन्द्र को उद्दिष्ट करके वह अस्त्र धारण किया था उस अस्त्र का है राजन! राम ने नृप के वध के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था। ५१। उसके उस भौतिक सरीर को अपने अल्ल से भस्मीभूत करके उसकी फिर पर देवता के लोक को पहुँचा दिया था। इसके अनन्तर परगुराम के द्वारा प्रणिपात

की हुई वह जगत की आदि कर्की भद्रकाली देवी वहाँ पर अन्तर्हित हो गयी ची और परशुराम अस रण स्थल में भूप के क्य की आक्रीक्षा वाला होकर स्थित हो गये थे ।५२-५३।

-×--

## परशुराम द्वारा कार्तवीर्य-वध

वसिष्ठ उवाच—

सुचन्ने पतिते राजान् राजंद्राणां शिरोमणी ।

तरपुत्रः पुष्कराक्षस्तु रामं योद्धुमथागत ।।१

स रथस्थो महावीयं सर्यशस्त्रकोविदः ।

अभिवीक्ष्य रणेत्युग्रं रामं कालांतकोपमम् ।।२

चकार शरजाल च भागंवेंद्रस्य सर्वतः ।

मुहूर्नं जामदग्न्योऽपि बाणे सफादितोऽभवन् ।।३

ततो निष्क्रम्य सहसा भागंवेंद्रो महाबलः ।

शरबंधान्महाराज समुदेक्षत सर्वतः ।।

शरबंधान्महाराज समुदेक्षत सर्वतः ।।

हष्ट्वा त पुष्काराक्षं तु सुचद्रसम्य तदा ।

कोधमाहारयामास दिधक्षान्त्रव पावकः ।।१

स कोधन समाविधो वारण समदासृजत् ।

ततो मेघाः समुत्पन्ना गजंतो भरवानुवान् ।।६

ववृषुजंलधाराभः प्लावयंतो धरा नृप ।

पुष्कराक्षो महावीयाँ वायव्यास्त्रमवासृजत् ।।७

श्री वसिश्वजी ने कहा—हे राजन्! अब राजा सुचन्द्र का निपातन हो गया था जो कि सभी राजेन्द्रों को शिरोमणि था तब उसका पुत्र पुरुकराक्ष परश्रामणी मे युद्ध करने के लिए वहाँ पर जागया था ।१। वह महान बल बीय वाला था और अपने रथ पर सस्थित था और सभी प्रकार के अस्त्राधास्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बड़ा पण्डित था तथापि उसकी हृष्टि में परश्रुराम रण में अतीव उग्र और कालान्तक यम के समान विखाई विये थे ।२। उस पुरुकराक्ष ने ऐसी बाणों की वृष्टि उनके सभी और की थी एक धड़ी के लिए परशुरामजी को सरी के जाल से मली मिति इक दिया मा ।३। इसके अनन्तर मार्गवेन्द्र जो महान बल से समन्वित थे उस बाणों के जाल से सहसा वाहिर निकल जाये और है महाराज! उसने गरों के बन्धों को सभी ओर देखा था।४। उस समय में परणुराम ने सुचन्द्र के पुत्र पुष्क-राक्ष के अपर अपनी हिष्ट डाली थी और उनको बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था। उस समय में क्रोध से वे जलती हुई अपन के ही समान दिखाई वै रहे थे।४। उस काल में क्रोध से समाविष्ट होकर बारण वस्त्र को छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रभाव से सभी और से महान भरव गर्जना करते हुए मेंच समुत्यन्त हो गये थे।६। हे नृप ! उन मेघों ने जल के धारा सम्पात से इस पृथ्वी को प्लावित करते हुए बड़ी थोर बृष्टि की यी। पुष्कराक्ष महान वीर्य वाला था उसने भी उस समय में वायन्य अस्त्र को छोड़ दिया था।७।

तेन तेऽदर्शन मीताः सद्य एव बलाहका. ।
अथ रामी भूश कृद्धो बाह्य तेत्राभिसंदधे ॥
पुष्कराक्षोऽपि तेनैव विचक्षं महाबलः ।
स्राह्मां सोऽप्याहित दृष्ट् वा दंडाहत इवोरणः ॥
ह घोरं परशुमादाय नि भ्वसस्तमधावत ।
रामस्याधावतस्तत्र पुष्कराक्षो धनुर्धरः ॥१०
सदधे पंचिविणिखान्दीप्तास्यानुरगानिव ।
एकेंकेन च बाणन हृदि शीर्षे भुजद्वये ॥११
णिखायां च कमाद्भित्वा तस्तम भृशमातुरम् ।
स चैवं पीडितो रामः पुष्कराक्षेण संयुगे ॥१२
क्षणं स्थित्वा भृश धावन्परशुं मूक्यंपातयत् ।
शिखामारभ्य पादात पुष्कराक्ष दिधाऽकरोत् ॥१३
पतिते शकले भूमौ तत्कालं पण्यतां नृणाम् ।
आश्चर्यं सुमहण्यात दिवि चैव दिवीकसाम् ॥१४

उसने नायव्य अस्त्र के द्वारा उन सभी मेघों को तितर-वितर करके तुरन्त ही दूर भगा दिया था जो कि वहाँ विल्कुल मी दिखाई न दे रहे थे।

इसके अनन्तर परमाधिक क्रुड़ हुए और उन्होंने ब्रह्मास्य अभिसन्धान किया भा।दा महान बली पुष्कराक्ष में भी उसी समय में बहा बस्त्र का ही प्रयोग करके इसको निकृष्ट कर दिया था। तब वह इतना को खित हो गया वा वीसे दण्ड से आहत सर्प हो जाया करता है ऐसा जब परशुराम ने उसको देखा था।१। फिर उष्ण क्यास सेते हुए राम ने अपना महान घोर परजु ले लिया या और उसकी बोर दौड़े थे। धनुर्धारी पुष्कराक्ष ने वहाँ पर दौड़ते हुए परजुराम के ऊपर पाँच वाज छोड़े वे का परम दीप्त सरगों के ही समान वे । उसने एक-एक बाभ से परजुराम के जरीर का वेधन किया वा और एक हुवय में-- एक शिर में दो भुजाओं में और एक शिखा में मारकर इनका भेदन कर दिया वा तथा बहुत ही आतुर करके स्तम्भित कर दिया बा। वह राम इस प्रकार से प्रपीढ़ित हो गये ये और युद्ध स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहाँ तहाँ रोक दिया था।१०-१२। पर कण भर स्थित रहक द बहुत ही बहुत अधिक बस से दौडकर अन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परशुका प्रहार किया या और चोटी से लेकर पैरों तक उसके दो टुकड़ कर दिये वे ।१३। दो खण्डों में कटकर उसके भूमि पर निर्पातत हो जाने पर जो भी मनुष्य वहीं पर देशा रहे ये उनको तथा देवलोक में देवों को बहुत बडा आक्ष्यय हुआ या कि इतने बड़े बसशासी को किस तरह से टुकड़े कर मार गिराया है 15४।

विदायं रामस्तं कोझात्पुष्कराक्षं महाबलम् ।
तत्सैन्यमदहरकृद्धः पावको विपिनं यथा ॥१५
यतो यतो झार्यात भागंवद्रो मनोऽनिलीजाः प्रहरन्परश्यसम् ।
ततस्सतो बाजिरथेभमानवा निकृत्तगात्राः णत्रणो निपेतु ॥१६
रामेण तथातिबलेन संगरे निह्न्यमानास्तु परश्वधेन ।
हा तात मानस्त्वित जल्पमाना भस्मीवमूनु
सुविवृणितास्तवा ॥१७
मुहूर्तं मात्रेण च भागंवेण तत्पुष्कराक्षस्य बल समग्रम् ।
अनेकराजन्यकुल हतेश्वर हुत नथाक्षीहिणिकं भृशातुरम् ॥१०
पतिने पुष्कराक्षे तु कार्तवीर्याचुंन स्वयम् ।
आजयाय महावीर्यं सुवर्षरथमास्थित ॥१६

नात्राणस्यसमाकीर्णं नानारत्नपरिच्छदम् । दलनत्वप्रमाणः च जतवाजियुतः तृपः ॥२० युने बाहुसहस्रोणं नानाय्यधरेणः च । कभौ रवलॉकमारोक्ष्यत्वेहति गुकृती यथा ॥२१

परमुराम ने कोश करके उस भद्दावसी पुष्कराक्ष का विद्यार्थ करके किर कु इ हो कर उसकी को पत्म विज्ञाल सेनर की उसकी भी अस्त्रोभूत करके जला दिया जिल तरह से श्रावाम्ति वह मारी वन को व्यक्ता दिया करता है ।१६। यन और वायु के सहस ओज वासे परसुराय जहां-जहां पर भी दीवृकर जाने वे जीर अपने फरवा से प्रहार कर रहे वे वहीं-वही पर अक्व-रथ-हाची और मानव सैनिक कट-कटकर छिन्न मिन्न करीर वाले सेकडों ही गिर नवे ने ।१६। अल्बन्स बच काले राग ने वहाँ पूछ भूमि में अपने परमु ने जिनको जाएकर निरा क्षिया का अवना अधनरे होकर निर नवे के थे जन समय में मूर्णिलन होकर पड़े हुए कीरकार कर रहे के और है तान ! हे माना ! हम बर रहे हैं-यह कहते हुए भरमीभूत हो गये के ११७। मुहल नाम में ही अर्थात् या पढ़ियों के समय में भागन ने उस पुरुकराक्ष की सम्पूर्ण मेना को तथा बहुत से राष्ट्राओं के समुदाय को जिनके स्वामी निहुत हो नवे हैं एवं अन्यन्त बादुर नो बजीहिनी सैमा को निहत कर दिया वा ।१८। जब यह देखानयामां कि पूब्कराझ जैसा महावसी नर नया तो कार्त्त वीर्या कृति जिल्ला बहान बन-वीर्य था स्थय एक नुवर्ण से निर्मित एक पर समास्थित होकर पष्टा पर युद्ध करने के निए समागत हो नया ना ।१६। उसका बहु ऐस। रच या जिसमें अनेक चौति के जस्त्र चरे हुए वे और विविध प्राप्ति के रत्नों का परिकाद था। उनका प्रमाण दमनत्व या और चलमें तो अन्य लगे हुए थे।२०। यह राजा भी अनेक जायुस बारी सहस बाहुओं से बुक्त था। उसकी उन समय में ऐसी ओमा हो रही थी जैसे कोई पुष्यास्या रेह के अन्त समय में स्वर्गलोक को ना रहा होने। २१।

पुत्रान्तस्य महाबीयां जत युद्धविज्ञारदा । सेनाः सञ्जूष्ट्र सनस्यु समामे पितुराज्ञया ॥२२ कार्लवीयंस्तु बलवान्ष्म रङ्बा रणाजिरे । कार्लातकयमप्रस्य योद्ध समुप्तकमे ॥२३ दशे पचणनं बाणान्यामे पंचणनं धनुः।
जग्राहं मार्गवेदस्य समरे जेनुमुद्यतः।।२४
बाणवर्षं चकाराणं रामस्योपरि भूपते।
यथा बलाहको वीर पर्वतोपरि वर्षति।।२६
वाणवर्षेण नेनाजी सरकृतो भृगुनन्दनः।
जग्राहं स्वधनुर्दिव्य बाणवर्षं तथाऽकरोत्।।२६
तावुभी रणसंदृष्तो नदा भागंवहेहयी।
चकतुर्युं द्वमतुलं तुमुलं लोमहर्षेणम्।।२७
बह्यास्त्रं च स भूपाल सदधे रणमूद्धंनि।
वधाय भागंवेद्दस्य सर्वेशस्त्रास्त्रध्यत्ती।।२८

चस काल बीर्य के पुत्र भी सी थे जो महान बीर्य वाले ने जीर युद्ध करने की विद्या में महान पण्डित थे। वेभी सब अपने पिताकी आज्ञासे सेनाओं का संग्रह करके संग्राम में समर्थास्थन हो गये थे। २२। उस बलवान काल दी सँने रजभूमि में जब परणुराम को देश्वर वा उसको उनका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता वा मानी वह कालाम्सक यम ही होवें फिर भी वह युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया था। १३० अध्यं को युद्ध में जीतने के लिए उसके वाहिनी ओर पांच सी बाज वे और वाममाग में पांच सी धनुष वे ।२४। हे भूपते । उस सहस्राजुन ने परशुराम के ऊपर बागों का प्रक्षेप ऐसा किया मा जैसे मेम वृष्टि कर रहे होवें। जिस प्रकार बलाहक मेच किसी पर्वत पर भुँ आधार जल की वर्षा, किया करते हैं। २४। उसने वाणों की वर्षा के द्वारा ही उस रणभूमि में भृगुनन्दन का सरकाद किया था। उसने अपना दिव्य धनुष बहण किया था। और उसी भौति से बालों की की ।२६। वे दोनों ही कार्स बीयं और भागेंव राम उस समय में रण करके के दर्प वाले वे और उन वोनो न अनुपम युद्ध कियाचा जः बडाहो तुमुल और रोम हवण धा उस रण के प्राङ्गण में उस राजाने ब्रह्मास्त्र कास-घान किया था। बह राजासमी सस्त्रों और अस्त्रों के धारण करने वालाओर बलवान का जिसन के वध के ही लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था।२८।

रामोऽपि वार्षं पस्पृश्य शाह्य श्राह्याय संदधे। ततो स्पोरिन सदा सक्ते द्वे चाप्यस्त्रे नराधिप ॥२६ ववृधाते जगत्त्रांते तेजसा अवलनार्कतत् ।
अयो लोकाः सपाताला दृष्ट्वा तन्महृदद्भुतम् ॥३०
ज्वलदस्त्रयुग तप्ता मेनिरेऽस्योपसयमम् ।
रामस्तदा वीक्ष्य चगत्त्रणाशं जगन्निवासोक्तमथास्मरत्तदा ॥३१
रक्षा विधेयाऽद्य मयाऽस्य सयमो निवारणीयः
परमांशधारिणा ।

इति व्यवस्य प्रभृत्यतेजा नेत्रद्वयेनाथ तदस्त्रयुग्मम् ॥३२ पीत्वातिरामं जगदाकलय्य तस्यौ क्षण ध्यानगतो महात्मा । ध्यानप्रभावेण ततस्तु तस्य ब्रह्मास्त्रयुग्मं विगतप्रभावम् ॥३३ पपान भूमौ सहसाऽथ यत्क्षणं सर्व जगत्स्वास्थ्यमुपाजगाम । स जामदग्न्यो महता महीयान्सष्टु तथा पालयितु निहंतुम् ॥३४

विभुस्तथापीह निज प्रभाव गोपायितुं लोकविधि चकार ।
धनुद्धं र श्रांतमो महस्वानसदग्रणी ससदि तथ्यवक्ता ।।३४
६घर परगुराम जी ने भी बल का उपस्पशंन करके ब्रह्मास्त्र के
निराकरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही सन्धान किया था। है नराधिष !
उस समय में वे दोनों अन्त्र सदा ही अन्तरिक्ष में प्रसक्त हो गये थे।२६। वे
दोनों ही तेज से जाज्यस्यमान सूर्यों के समान जग स्थान्त में विशेष रूप से
बढ़ रहे थे। उस समय में परताल के सहित नीनों लोक इस महान अद्भुत
अस्त्रों के पारस्परिक संघर्ष को देख रहे थे।३०। वे दोनों ब्रह्मास्त्र जाज्यस्यमान थे और सभी लोग उनके तेज से सन्ध्र ही रहे थे। उस समय में
इसका उपसंपम सभी ने माना था। यरशराम ने भी तब मुम्पूणं जगस का
प्रकृष्ट नाझ देखकर उसी समय में जगन्निवास के कथन का स्मरण किया
था।२१। आज मेरे द्वारा किसा भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और
इसका सयम करके निवारण करना ही चाहिए क्योंकि में तो परमांश का
अर्थात् प्रभु के ही अ श का धारण करने वाला है जिसकी यह सृष्टि है। यह
निश्चय करके अनीव उस तेज वाले प्रभु ने अपने दोनों नेशों से उन दोनों

नै नों से उन बोनों जरनों का पान कर लिया था। ३२। जगत के करवाण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा बाने उनने क्षण भर के मिए श्वान में जबस्यित होकर चुपणाय ने खाई रह गये थे। इसके उपरान्त उनके श्यान के प्रवत्न प्रभाव से वे दोनों ही बहारण प्रभाव हीम हो गये थे। ३३। फिर इसके अनम्तर वह दोनों जस्यों का जोड़ा पूमि पर गया था। ३४। वह परसुराम तो महान पुक्रवों में भी परम महान में और इस सक्षार के सुवन-पासन और निहनन करने में पूण समर्थ थे। १३४। वे साक्षात् विमु वे तो भी जपने वास्तविक प्रभाव को खियाने के ही लिए इस भौकिक विधान को किया करते थे जिससे मोग जनके असमी स्वक्ष को न पहिचान पायें। वह ऐसा ही सबकी हिंह में दिनत किया करते थे कि वे बड़े मनुप्रितिक विधान करते थे जिससे मोग जनके असमी स्वक्ष को न पहिचान पायें। वह ऐसा ही सबकी हिंह में दिनत किया करते थे कि वे बड़े मनुप्रितिक हिंह गूर ते जस्वी-मभा में प्रमुख और ससद में तथ्य के बोलने वाले हैं। ३५।

कलाकनापेषु कृतप्रयत्नो विद्यासु जास्त्रेषु बुधो विधिज्ञ एवं मनोके प्रथयनस्वभावं सर्वाणि कल्यानि करोति नित्यम् ॥३६ सर्वे तुलोका विजितास्तुतेन राभेण राजन्यनिष्दनेत । एवं स गमः प्रचित प्रभावः प्रशामित्रवा तु तदस्त्रयुग्मम् ॥३७ पुनः प्रवृत्तो निधनं प्रकर्न् रणांगये हैहयवंशकेलो । लूणीरत पत्रियुगं गृहीत्वा पृ'वे निधायाथ धनुज्यंकायाम् ॥३८ मानक्ष्य लक्ष्यं नृपकर्णयुग्मं चकत्ते बृहामणिहतु कामः । स कृत्तकर्णो भुपतिर्महास्मा विनित्रिताशेषजगरप्रवीर ॥३६ मेने निज वीर्यमिह प्रणष्टं रामेण भूमी स तिरस्कुतारमा। क्षण घराधीशतनुर्विकर्णा गतानुभावा नुपतेर्वमूव ॥४० लेख्येव सम्बन्धकरप्रयुक्ता सुदीनचित्तस्य विलक्ष्यतेऽग । तत म राजा निजवीर्यवैभवं समस्तलोकाधिकता विजित्य पौलस्त्यजयादिलब्धं शोवन्त्रिवासीत्स त्रयाभिकोक्षी । दण्यो पुनर्मीत्रितलोचनो नुपो दल तमात्रीयकुलप्रदीपम् ॥४२

जिलनी भी कलायें हैं उन सबके जान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने बाले हैं तथा समस्त विचानों में एवं जात्त्रों में बुध है नौर विधि के शाता है। इसी रीति से लोक में अपने प्रभाव एवं स्वमाय को दिखसाते हुए सभी करूपों निश्व किया करते हैं ।३६। अशियों का निवृद्दन करने वाले परनुराम ने समस्त लोकों को जीत लिया है इस प्रकार से ही परनुराम प्रवित प्रमाद वाबे थे। उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मान्त्रों को प्रमा-बित कर विया था। ३७। किर के उन रच मूमि में हैहक वंश के केंद्र करता-बीवें का निधन करने के लिये युद्ध में प्रकृत हो गये थे। तूमीर से दो बाजों को होकर बनुव की प्रत्यक्षा को खींचकर उसमें वालीं को बढ़ाया था। । ३८। तृप की चुड़ामिक का हरच करने की कामना वाली रामने लक्ष्य पर निमाना नगाकर तृप के दोनों कानों को काट गिरावा था। जिस कार्री-बीवें ने जगत् में समस्त महान् बीरों को पराजित कर लिया जा वह महात्मा जब कटे हुए कार्नो वाला हो गया था तो अपने यन में प्रथमीत हो गया था तो अपने वन में अवसीत हो गया था ।३६। उन समय में यह मान लिया था कि हे भूमीन ! वह राम के इत्रा विरम्फत जारमा बामा होगमा है और अब उसका बीर्य-विक्रम सब नह होगया है। हे नृपते । एक ही अल में बनका हरीर दिवर्ण होकर भूमि पर गिर गया था और बनके सभी अन्-भाद विगन हो गये में १४०। उसके अनस्तर उस काल बीर्य राजाने देखा वा कि समस्त कोकों में अधिकता को प्राप्त होने वाला जपने नीर्यविकास से सर्वेवा गया हुआ है और उस दीनविक्त दासे का लरीर किसी अच्छे विच-कार के द्वारा निर्मित चित्र के ही समान हो। गया है।४१। वह जपने विजय की आकरक्त्रा वाला राजा बही जिल्लाव करके कि मैंने पौसस्स्य रावण जैसे बल बानुपर जी विजय प्राप्त को की जब मेरी क्या दशा हो रही है-यही सोच करताहुआ वह वहाँ पड़ाधा। फिर उन राजा ने अपने दोनों नेप मुँद लिये ये और वाचेय कुल के प्रदीप दलायेय का उससे प्यान किया बा १४२।

यस्य प्रभावानुगृहीतः औत्रसा तिरश्चकारा-खिलयोकपालकात् । यवास्य ह्यांच महानुभावो यत्त प्रयातो न हि दर्शनं तदा ॥४३

खिन्दोऽतिमात्रं धरणीपनिस्तदा पुनः पुनव्यनिषय जगाम ।

स ध्यायमानोऽपि म चाजनाम दत्तो मनोगोचरमस्य राजन् ॥४४

सपस्विनो दांततमस्य साधोरनागसो दुष्कृतिकारिणो विभुः।
एवं यदात्रे स्तनयो महारमा हष्टो न ध्यानपथे नृपेण ॥४१
तवाऽतिदु खेन विदूयमानः शोकेन मोहेन युतो बमूव।
त शोकमग्न नृपति महारमा रामो
जगादाखिलचित्तदशीं ॥४६

मा गोकमावं नृपते प्रयाहि नैवानुगोचंति महानुभावाः। यस्ते वरायाभवमादिसगें स एव चाहं तव सादनाम ॥४७ समागतस्त्व भव धीरचित्त सग्रामकाले न विषादचर्चा। सर्वो हि लोकः स्वकृतं भृनक्ति शुभाग्मं

दैतकृतं विषाके ॥४=

अन्योन कोऽध्यस्य मुमाशुभस्य विपर्ययं कर्तुमलं नरेश । यस्ते सुपृथ्यं बहुजनमसंजितं तेनेहं दत्तस्य बराईपात्रम् ॥४६

जिस बेलानेय के प्रभाव एवं अनुप्रतृ से मैंने इतना अधिक अनुष्म अरेज प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त लोकपानों का भी तिरस्कार कर दिया या और वे मो मेरे सामने नहीं पड़ते थे। जिस समय मैं यह यह महापुर्व मेरे हुदय में विराजधान के वे महानुभाव भी अब मेरे हुदय का त्याग करके प्रयाण कर गये हैं क्योंकि उस समय में उनके भी वसंत नहीं हो रहे थे। ४३। वह राजा काल वीर्य बहुत ही अधिक खिन्न हो गया था और बार-बार ध्यान करता था। हे राजनू ! बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान किये गये भी वे बलानेय इस राजा के मन में गोचर नहीं हुए थे क्योंकि वे तो विभू वे और यह जानने ये कि यह परमाधिक दमन भील-तपस्वी-निरपरात्र याधु जमदिन के साथ भी इसने परम-दुष्कृत किया है। इसी कारण से राजा के द्वारा बार-बार ध्यान करने पर भी महान् आत्मा वाले अति के पुत्र उसके ध्यान में नहीं आये थे और उस राजा को उनका वर्षन प्राप्त नहीं हुआ था। ४४। उस समय में यह काल वीर्य संप्रधिक दु ख से

विशेष परितप्त हो रहाधाऔर सोज एवं मोह से भी युक्त हो गयाचाः जब बहु इस रीति से राजा गोक में मध्त हो रहा था तो सबके जिलों की गति के वेखने वालो महात्मा राम ने उससे कहा था।४६। हे राजन् <sup>1</sup> सब तुम इतने अधिक कोक को मत करो । जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा गोक नहीं किया करते हैं आदि सर्गमें जो तुझे अरदान देने के लिए हुआ या बही मैं अब तेरे सादन करने के लिए हुआ है।४७। वही तू यहाँ पर समागत हुआ है। अस तुम चिलामें धैर्य घारण करो। यह तो संप्राम करते का समय है। इसमें विषाद करने की तो कोई चर्ची का अवसर ही नहीं बाना चाहिए। तुम लो जानो हो यह भी भलो भाँति समझते ही हो कि सभी प्राणी शपने किये हुए ही कमी का पोग चाहे वह शुम हो या अशुभ हो विपाक हो जाने पर देश के द्वारा किये हुए का भोगा करते हैं। ।४८। हे नरेल । इस मुख और अनुध का विपर्यय करने के लिये बन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता है। जो कुछ भी बहुत से जन्मों में किये गये पुरुष कर्मी का सब्बय था उसी का यह प्रभाव था कि भगवानु दत्तात्रेय महा-मृति का इस लोक में तुम वरदान के योग्य पात्र बन गये थे। ताल्पर्य यही है कि सभी फलाफल किये हुए कमा के ही बनुसार हुआ करते हैं यह सभी कमिशीन हैं जिस का विचार कोई भी नहीं किया करता है। ४६।

जातो भवानद्य तु बुष्कृतस्य फल प्रभु ६व त्वमिहाजितस्य। गुरुविमस्यापकृतस्त्वया मे यतस्ततः कर्णेनिकृत्ननं ते ॥६०

कृतं मया पश्य हरंतमोजसा चूडामणि मामपहृत्य ते यशः। इत्येवमुक्त्वा स भृगुर्महात्मा नियोज्य बाणं च विकृष्य चापम् ॥५१

चिश्रेष राजः स तु लाधवेन च्छित्वा मणि राममुपाजगाम । तद्वीक्ष्य कर्मास्य मुतेः सुतस्य स चार्जुनो हैहयवंशधला ।।४२

समुचतोऽभूत्पुनरप्युदायुधस्त हतुमाजो द्विजमारमणत्रुन् । भूलगक्तिगदाचकखड्गपिट्टशतोमर्रं ॥४३ भागायहरणैआन्यैराजवान द्विजारमञ्ज् । स रामो लाघवेनैव संप्रक्षिण्तान्यनेन च ॥१४ चूलादीनि चक्तांचु मध्य एव निजाचुगै । स राजा वार्यु पस्पृत्रय ससर्वांग्नेयमुरामम् ॥१४ बस्त्रं रामो बरुकोन त्रमयामास सस्त्ररम् । चांछवं विद्ये राजा वायक्येनाहनद्विमुम् ॥१६

जान जापको यह परम बुरकृत का ही फल प्राप्त हुआ है। जब यहाँ पर जो भी याप किया है उसका फल भोगिए क्योंकि यह दुष्कृत आपने ही को अजिल किया है फिर इसका फल भी आप ही को भोसना है। आपने मेरे जुद जनदिन्त का अपमान करके बड़ा भारी अपकार किया है। वहीं कारण है कि जापके कानों का कुम्तन हुआ है। ५०। तुम्हारे यस का जप-हरन करके मैंने ओज से तुम्हारी चुकाशिक का अपहरन किया है यह तुम देख को। इसना कहकर उन नहात्या भृतु ने बाज बढ़ाकर प्रमुख की प्रत्यक्रमा को खीम निया चा । ११। जन्हों ने उस राजा के क्रमर उस बाज का प्रक्षेप किया वा और बडे हो जावब से उस मिल का छेवन किया वा जिससे कि वह निव परमुराम के समीप में उपागत हो गयी थी। उन मुनि-कुमार के इस कमें का अधिकी अन करके वह हैहब के बन के धारण करने माने महस्राज्त बुद्ध को तैयार हो नया मा ।४२। यह कार्लवीय राजा मायुष बहुण करके युद्ध में उस द्वित सूत को जिसको वह जपना सन् सन-सता वा मारने के लिये समुकूत हो। नवा वा । जूल-वक्ति-गदा-वक कञ्च-पद्दि और तोगर तथा अध्यन्य नाना प्रकार के प्रहरणों से उस कार्स बीर्य द्विजनर के पुत्र पश्जुराम पर प्रकार किये के किन्तु परजुराम ने उनके द्वारा को भी बस्त्रों का प्रदोप किया गया का वे सब बहुत ही लायब से उन सबको काट विया का और जब शक वे बस्त्र सदय तक पहुंचने भी नहीं पाये वे तथी तक बीच में हो अपने बाजों के द्वारा उन सबको राय ने काटकर मीख़ ही गिरा दिया वा । उस राजा ने भी जल का उपस्पर्मन करके फिर मपने उत्तम माग्नेय मस्त्र को छोड़ दिया था (१३-११) शामने अपने नादन अस्त के द्वारा भीक्ष ही उस अपनेय अस्त्र का समन कर दिया ना। फिर राजा ने गान्छर्व अस्य को छोड़ा या और बावव्य अस्य से विश्व परशुराम के अपर प्रहार किया था। ४६।

नागास्त्रं गाठडेनापि रामश्चिक्छेद भूपते ।
इत्तेन दल्तं सक्छूलमञ्चर्यं संत्रपूर्वकम् ॥५०
जयाह समरे राजा भागंवस्य बद्याय च ।
सक्छूलं जतसूर्याममनिवार्यं सुरामुरे ॥५०
जिक्षेप राममुहिज्य समग्रेण बत्तेन सः ।
मूद्यिन तद्भानंवस्याध निपपान महीपते ॥५६
तेन ज्लप्रहारेण व्यक्ति भागंवस्त्रचा ।
मूक्ष्ण्रीमवाप राजेंद्र पपात च हरि स्मरत् ॥६०
पतिने भागंवे तत्र सबं देवा भयाकुलाः ।
समाजग्मुः पुरस्कृत्य वद्याविष्णुमहेज्वरात् ॥६१
हांकरस्तु महाज्ञानी सालान्मृत्यु जयः प्रम् ।
मार्गवं जीवयामास संजीवन्या स विद्या ॥६२
रामस्तु चेनना प्राप्य वद्यां पुरतः सुरान् ।
प्रणनाम च राजेंद्र भक्त्या ब्रह्मादिकांस्तु तान् ॥६३

है भ्यते ! अपने नरु अस्य के बारा उस नागारण का छेवन कर विया था। बलावेत महानुनि ने जो एक बूल इस काल बीर्य की प्रवान किया था वह सम्यर्थ था सर्वाद वस का प्रयोग कभी भी न्यवं एवं असफल नहीं हुजा करना था। इस का प्रयोग अस्पोक्षारण के ही साथ हुआ करना था। इस का प्रयोग अस्पोक्षारण के ही साथ हुआ करना था। इस का प्रयोग आस्पोक्षारण के ही साथ हुआ करना था। इस कुल का प्रत्य राजा काल वीर्य ने परमुराय जी के बढ़ करने के लिए किया था। वह भूस बढ़ा ही तेज से गुक्त था संकड़ों सूर्यों की आधा के ही समान उसकी आधा थी और यह ऐसा था। कि जिसका प्रयोग किसी प्रकार से भी निवारित नहीं किया जा सकता था और सुर तथा जसुर कोई भी चनको विकल नहीं कर सकते थे। इस वस काल वीर्य ने अपने सम्पूर्ण बल के बारा परमुराय या उद्देश्य करके इसको परेका था। हे महीपते ! वह बूल भागी वेला के मस्तक पर गिरा था। ११। उस बूल के प्रहार से उस समय में परमुराय वहन अथित हो गये थे और है राजेल्ड ! उनको इसके अथल प्रहार से मुक्त हो गयी थी। वे भी हरि का रमरण करते हुए भूम पर गिर नये थे। ६०। वहाँ पर जिस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे। उस समय में सुमस्त देशण महाबू मय के राज प्राप्त गये थे।

समाकुल हो गये ये और वे सब बह्या-विष्णु और महेश्वर को अपने आये करके वहाँ पर समागत हो गये वे ।६१। सगवान् सकूर तो महाशानी ये और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात् प्रभु ये। उन्होंने तुरन्त हो अपनी संजीवनी विद्या से मार्गव को जीवन प्रदान करके जीवित कर दिया था।६२। परशुराम जी को जब नेतना प्राप्त हो गयी थी तो सम्हलकर खड़े हुए ये और उन्होंने अपने भागे सभी सुरगणों को देखा था। हे राजेन्द्र ! उन्होंने बह्या आविक उन महान् देवों के चरणों में बड़े ही भक्ति के भाव से प्रणाम किया था।६३।

ते स्तुना भागंबंद्रेण सद्योऽदर्शनमागताः । स रामो वृद्युंस्पृथ्य जजाप कृदच तु तृत् ॥६४ उत्यितश्च सुसरब्धो निदंहन्निव चक्षुषा । स्मृत्वा पाशुपतं चास्त्रं शिवदत्तं स भागंवः ॥६४ सद्यः संह्ववांस्तत्त् कालंबीर्यं महाबलम् । स राजा दत्तभक्तस्तु विष्णोश्चकं सुदर्शनम् । प्रविष्टो भस्मसाण्डातं शरीरं वाहुनन्दन ॥६६

भागें वेन्द्र के द्वारा उनकी स्तुति की गयी थी और फिर वे सभी सुरगण तुरन्त ही अन्ति हित हो गये थे। उन परमुराम प्रभु ने जल का आषमन
करके उस समय में उस कवन का जप किया या। ६४। और भली भाँति
संरब्ध होकर वे उठ खड़े हुए थे। उस समय में उनके नेत्रों में ऐसा अद्भुत
तेज हो गया था जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा वा मानों वे चक्षु से सब को
दग्ध ही कर रहे होंवे। उन भागंव ने भगवान् शिव के द्वारा कृपा करके
प्रदान किये पामुक्त अस्त्र का स्मरण किया था। ६५। उस पामुक्त अस्त्र ने
महान् बलवान् उस कार्त्र वीर्य को तुरन्त ही सहुत कर दिया था अर्थात्
भार गिराया था। वह राजा दलात्रेय महामुनि का परम भक्त था और
भगवान् विष्णु के सुदर्गन चक्र में प्रविष्ट हो गया था और सहस्रों आहुओं के
द्वारा कानन्द करने वाले उसका शरीर शस्मसात् हो गया था। ६६।

### भागंत चरित्र वर्णन (१)

वसिष्ठ उवाच-

हब्द्वा पितुर्वधं वोशं तत्पुत्रास्ते शतं त्वरा ।
वारयामासुरत्युगं भागंवं स्वयलं: पृथक् ॥१
एकैकाक्षौहिणीयुक्ताः सर्वे ते युद्धदुर्भदाः ।
समामं तुमुणं चक्तुः संरब्धाम्तु पितुर्वधात् ॥२
रामस्तु हृह्वा तत्पुत्राक्क्ष्ररानुणविषारदात् ।
गरम्बधं समादाय युगुधे तैश्च संगरे ॥३
तां सेनां भगवान्।मः शतासौहिणिसमिताम् ।
निजधान त्वरायुक्तो मुहूतंद्वयमात्रतः ॥४
निशेषितं स्वसंन्यं तु कुठारेणैव लीलया ।
हृह्वा रामेण ते सर्वे युगुधुर्वीग्रंसमताः ॥५
नानाविधानि दिव्यानि प्रह्रतेषो महौजसः ।
परितो मंडलं चक्रुमागंवस्य महात्मनः ॥६
अथ रामोऽपि बलवांस्तेषां मंडलंसव्यनः ।
विरेजे भगवान्साक्षाध्या नाभिस्तु चक्रमा ॥७

शी विश्व जो ने कहा—उसके पुत्रों ने अब यह महान् घोर अपने पिता का बध देखा या ता उन सो पुत्रों ने पृथक्-पृथक् अपने सैन्य बलों लेकर बतीब उस भागंब का बारण किया था ।१। वे सभी मुद्ध करने में सत्यन्त हुमंद वे और सबके साथ एक-एक अक्षौहिणी सेना थी। अपने पिता के बध हो जाने से वे अत्यन्त ही क्रीध में भरे हुए थे और उन्होंने तुमुल संग्राम किया था।२। परशुराम जी ने देखा था कि उसके सभी पुत्र बहे ग्रूरविर हैं और रण करने में बहुत जुनल हैं तब उन्होंने अपना फर्सा उठा लिया था और उन सबके साथ मुद्ध केन्न में घोर युद्ध किया था।३। भगवान् राम ने सी अक्षीहिणियों से संयुत उसे समग्र सेना को बड़ी ही त्वरा से मुक्त होकर दो हो मुहून के समग्र में विहतन करके मार गिराया था।४। महान् वीमे से संगत उन्होंने अब यह देखा था कि परशुराम ने अपने कुठार के

द्वारा क्षेत्र ही क्षेत्र में लीला से ही बिना कुछ अधिक आयास किये सम्पूर्ण अपनी सेना को मारकर समाप्त कर दिया है नो सबने बड़ा भारी घोर युद्ध किया था। ए। महान् आत्मा नाले भागेंग के चारों और विविध प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा प्रहार करते हुए उन महान् ओज वालों ने सबने एक मण्डल सा बना लिया था अधित् सब ओर से घेर कर बीच में दे लिया था। ६। इसके अनत्तर महान् बलगाली परणुराम भी उन सबके मण्डल (घेरा) में मध्य में स्थित होकर वह साक्षात् भगवान् परम सुद्धीमित हुए ये जिस सरह से समस्त नाड़ियों के चक्र के मध्य में स्थित नाचि कोचा दिया करती है। ७।

नृत्यन्तिवाजौ विरशाज रामः यत पुनस्ते परितो भ्रमतः । रेजुश्च गोपीमणमध्यसस्यः कुष्णो यथा ता. परितो भ्रमत्य ॥ = तदा तु सर्वे द्विणप्रधाना समागता. स्वस्वविमानसंस्था । समाकिरम्भस्दतभात्यवर्षे समलतो राममहीनवीर्यम् ॥६ यः शस्त्रपादादुदितिष्ठत ध्वनिहु कारगर्भो दिवमस्पृशस्य वै । तीर्यत्रिकस्थेव अरक्षतानि भारतिव यद्दन्तखदंतपाता ।।१० क्रदंति शस्त्रीः क्षतिक्षतांगा गायंति यद्वरिकल गीतिविज्ञाः। एव प्रवृत्त नृपयुद्धमण्डलं पश्यंति देवा भृणविस्मिताक्षाः ॥११ ततस्तु रामोऽवनिपालपुत्राञ्जिषासुराजौ विविधास्त्रपूर्णः । पृथवचकारातिवलास्तु मङलाहिच्छिद्य पक्ति प्रभुरातचाप ॥१२ एकेकशस्तान्निजन्नान वीराञ्छत सदा पच तस पलायिता । शूरो वृष्युस्यो वृष्यारसेनौ जयध्वजञ्चापि विभिज्ञैधैर्या ॥१३

महाबयेनाच परीतिचित्ता हिमाहिपादीनरकाननं च।
पृवानतास्ते सुपरीप्सको नृपा न कोऽपि

कांस्विहरते भृतालाः ॥१४

उन नशाम पूर्ण में परसुराम नृत्य करन हुए सेने नरनाशिक कोता का प्राप्त हुए के और एक छो के काल बावं के बूच किरते हुए चारों छोए मोधित हो रहे थे। उन समय में उन सन की मोमा ऐसी हो रही थी जैसी निश्य विहार श्यम कृत्यावन की निकुत्रओं में बजा हुना गौपियों के समुदाय के लक्ष्य में बहाराज के समय में भनवान भी कृष्ण विराधमान ने और बनके चारो बार बोपाञ्चनाएँ परिश्रमण कर रही की धनकी लोजा हो। रही ।=। उन नमन मन जिनमें हु हिन प्रमुख से जनने-प्रपत्ने विमानों सर समयस्थित हो कर नहीं पर समानत हो नवे वर और उन अहीतवीये वाले परसुराय के अपर सब बोर से नन्धन बन के कमनोब कुनुमों की बर्चा कर रहे थे। इस बकार को सरवों का पात जनके ऊपर हा रहा वा तब वे परमुराम यस मरो की बृद्धि में उठकर अब्बेद्धी नवे से और उनकी क्यानि हुक्कार करन कालों भी तब ऐसा अनात हो रहा या बानों ने स्वर्व का ही न्यमं कर रहे होता। जनके जरा के अस ऐने बाखून हो रहे वे बंधे गृत्यगीत करन वाके के बन्तों और नक्षों के वातों के ही जिन्ह विकार से रहे हो ।१०३ के जरनों के अंत निजत अच्चों नाने कन्दन कर रहे ने नानों कोई नीतों के नान में बिल पुरुष नान कर रहे होते। इसी रीवि से उन नृपों के साथ युक्त का मण्डल प्रवृत्त हुना का जिसको देवनम जस्बन्छ विस्मित नेत्रों वासे हुं।कर देख रह वे १११। इसके सनन्तर अनु राव ने अनुव बहुव करके विविद्य बहनों के सनुदाय से बन राजा के पूजी का रच न इनन करने का इच्छा वासा हाकर बद्धपि ने नतीय बनवान में हा भी उनकी उस मण्डन है विशिक्षण करके विक्त के पूजक कर दिया था। १२। वे शो बीर वे उनमें के एक-एक को वक्टकर उन्होंने नार हाला ना । उस सबय में केवल उनमें से पांच ही क्षत्र नवे के बावहाँ से बाव पर के। इन पांची का बन टूट नवा था। क्रमके नाम क्रूर-बुवारक कूच-क्रूरदेन और जबस्यज व थ (१३) में पाँची नूच पुषक् होकर हो जाने नवे वे और के जब उप अपने प्राची के बचाने को इंच्छा वाले था। उन में वे बन्कत आल' होकर किसो ने भी किन को ची वहीं नहीं देखा था। तात्त्व वह है कि सबको अपनी रक्षा का पड़ी की और काई वा किनी हा न देख पाना वा ।१४।

रामोऽपि हत्वा नृपनकमाजी राज सहायार्थमुपागतं च ।
समन्वितोऽसात्रकृतक्षणेन सस्नी मृदाऽऽगत्य भ
नर्भदायाम् ॥१५
स्मात्वा नित्यिक्यां कृत्वा मंपूज्य वृषभध्यजम् ।
प्रतत्थे दृष्टुमुर्वीण जिव कैलामवासिनम् ॥१६
गुरुपत्नीमुमां भाषि गुती स्कन्दिनामकी ।
सनोयायी महात्माऽसावकृतवणसंयुतः ॥१७
कृतकार्यो मृदा युक्त कैलास प्राप्य नत्थणम् ।
ददर्श तत्र नगरी महतीमलकासिधाम् ॥१८
नानामणिगणाकीणंभवनैरुपशोभिताम् ॥
नानाम्पर्यर्थेकौ शोभितां चित्रमृषणे ॥१६
नानावृक्षसमाकोणेवैनैश्लीपवनैयुंत्यम् ।
दीर्घिकाभिः मुदीर्घाभिस्तदाग्रेश्लोपणोभिताम् ॥२०
सर्वतोऽप्यावृत्तां बाह्यो सीत्यालकमंदया ।
तत्र देवांगनास्नानमुक्तकु कुमपिष्यरम् ॥२१

स्थान परमुराम ने भी उस रच में उस सम्पूर्ण नृपो के नक्त का हुनन कर दिया वा तथा जो राजा की सहाथता करने के लिये वहाँ स्वामत हुआ का उसका भी हुनन कर हाला जा। फिर यह अकृतसण के साथ रहकर मर्मदा नदी के समीप में समागत हुए वे और उस नदी में इन्होंने स्नाम किया जा।१५१ वहाँ पर स्नाम करके प्रपना दैनिक कृत्य समाप्त किया जा।१५१ वहाँ पर स्नाम करके प्रपना दैनिक कृत्य समाप्त किया जा। इसके उप-रास्त कैलान के नियासो प्रभु शिय का बर्गन प्राप्त करने के लिये वहाँ से परजुराम जी ने प्रस्थान किया जा।१६। अपन सन के ही समान जी झ गमन करन वाले परणुराम जो अपने पालित अकृतस्य जिन्म के साथ गुरू पत्नी जगदम्बा उमा देवी—और उनके दोनो पुष स्कन्द और जिनायक के दर्शनार्य वह महात्मा वहाँ पर गये थे।१७। जपने सम्पूर्ण कार्यों में सफल होकर समस्त भाषिय गमुओं को निहत करके बढ़ी ही प्रसन्नता से युक्त होते हुए उसी साथ में कैसास गिरि पर पहुँच गये थे और धगवाम कहूँ की असका

नाम बाली नगरी को देखा या जो नगरी बहुत ही विद्याल वी 1१०। उस नगरी की छटा का वर्णन किया जाता है—उस मगरी में सनेक मबन ऐसे बने हुए ये जो नाना थांति के रत्नों से संयुत थे, उन भवनों की योभा से बहु परम सुशोधित थी। उसमें बहुत से यक्ष विद्यमान थे जो विश्वित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने वाले तथा विविध स्वक्ष्णों वासे थे। इनसे भी उसकी बड़ी योभा हो रही थी।१६। उस नगरी में बहुत तरह के बन और उपवन थे जिनमें अनेक प्रकार के बुक्ष थे। वह नगरी अनेक विशाल वार्षियों (बाबड़ियों) से तथा तालावों से भी परम सुशोधित थी।२०। उस पुरी का बाहिरी सब ओर से सीता और अलकनन्दा माम वासी मुन्दर सरिताओं से ममावृत था। वहाँ पर देशों की अञ्चनाएँ स्नान कर रही थीं जिससे उनके अड़ों में लगा हुआ कुंकुम छूटकर उनके जल में प्रवाहित हो रहा था।२१।

तृषाविरहिताश्चाभः पिवन्ति करिणो मुदा।
यत्र सगीतसंनादा श्रूयन्ते तत्र तत्र ह ॥२२
गन्धर्थरप्सरोभिश्च सततं सहकारिभि ।
तां हण्ट्वा भार्यवो राजन्मुदा परमया युत ॥२३
ययौ तद्रश्वं भिखर यत्र शंवपर गृहम् ।
सतो ददर्श राजद्र स्निग्धच्छाय महाबटम् ॥२४
तम्याधस्ताद्वरावासं सुसेव्य सिद्धसयुत्तम् ।
ददर्श तत्र प्राकार भत्योजनमङ्ग्लम् ॥२५
नानारत्नाचितं रम्य भतुद्धार गणावृतम् ।
नन्दीश्वर महाकालं रक्ताक्षं विकटोदरम् ॥२६
पिगलक्ष विभागाक्षं विह्माश्चं घटोदरम् ।
मदारं भैरव वाण रुहं भैरवमेव च ॥२७
वीरक वीरभदं च चंद्र मृद्धि रिटि मुखम् ।
सिद्धं द्वनाथ्यद्धांश्च विद्याधरमहोरगान् ॥२६

उन सरिताओं में तृषा से विरहित करी बडे ही आनन्द से उनका जल पी रहे थे। वहाँ पर जहां-तहाँ संगीत को परम मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। २२। वहाँ पर बहुत से गन्धर्व गण अन्तराओं को अपने साथ में निग् हुए निरम्तर रगरेमियों कर रहे हैं। भार्यव श्री परसुराम जी ने जिल शमय में उस परम सुग्दर पुरी का अवलोकन किया उनकी अस्यन्त हुवें हुआ जा 1991 इसके जनन्तर में उसके कपर गये ने जिस शिक्षर पर सगवाम् किय का परम सुरम्य निवास करने का गृह जा। हे राजेग्ड ने बहु पर एक महान विज्ञाल बहुन ही जभी छामा वासा वट का बुक्ष उन्होंने वेचा जा 1981 उस बट बुक्त के नरेने एक भावास गृह बना हुआ जा जो मनी मौति सेवन करने के शंग्य था और बहु-बहे महान् सिद्धगर्कों से समित्यत जा। वहाँ पर उसका एक प्रकार (जहार दीवारी) उन्होंने वेचा जा जिसका मण्डल (भेरा) एक भी याजन वासा जा 1781 उस नगर में अनेक प्रकार के रस्त कथित हो रहे के तथा परम रस्य और बार प्रधान द्वारों से बहु समन्तित जा। वहाँ पर गण सब ओर के 1 अब इन प्रधान द्वारों से बहु समन्तित जा। वहाँ पर गण सब ओर के 1 अब इन प्रधान गणों में नर्ग्द)श्वर—पहाकान—रक्षाक्ष और विकटोवर के 1981 इनके मितिरक्ष पिगमास्य—विकपास—वटोवर-मन्दार—भैरव-बाण—क्व—भैरव भी थे 1901 जन गणों में बीरभड़-चण्ड-रिटि-मुख भी थे। वहाँ पर सिद्धं गढ़-नाथ और रहा के नथा विद्यान के 1941 विद्यान के 1941

भूत तिपशाचाश्च कृष्मां उत्तरहाराक्षसः । वैतामान्दानवेदाश्च योगीन्द्रांश्च अताधरात् ॥२६ यक्षां कपृष्वां विव द्राकिनीयोगिनीस्तथा । इष्ट्या नद्याश्चा तत्र प्रविद्योऽत्रसुं द्रान्त्रित ॥२० ददशं तत्र भूवनैरावृत शिवमदिरम् । चतुर्योजनिवस्तीणं तत्र प्राग्द्वारसस्यती ॥३१ १९ट्या वामे कात्तिकेयं दक्षे चैव विनायकम् । ननाम भागंवस्ती द्रौ शिवतुस्यपराक्षमौ ॥६२ पार्षद्प्रवरास्तत्र शेत्रपालाम्च संस्थिताः । रत्नसिहासनस्थाभ्च रस्तभूषणभूषिता ॥३३ भागंगं प्रविश्वता तु ह्यपृच्छित्रिणवमदिरम् । विनायको महाराज क्षण तिष्ठेश्य वाच ह ॥३४ निद्रितो ह्युमया युक्तो, महादेवोऽधुनेति च । ईप्वराजां गृहीस्याहमत्रागस्य क्षणातरे ॥३५

वहां पर इन उपयुंक्त गणों के अतिरिक्त बहुत से भूत-प्रेल-पिकाध कुष्मांड-ब्रह्मराक्षस-वेताल-दानवेन्द्र और जटाजूट द्वारी बड़े-बड़े योगीन्द्र भी ये ।२१। वहाँ उस जिब की तगरी में यक्ष-किम्पुरुष-दाकिनी और योगि-निर्योभी थीं। इन सबका बहायर परशुर। मजी ने अवस्रोकत किया या। भगवान् गञ्जर के अहि और स्वामी काश्विकेय और उनके बाँई ओर विध्नेश्वर विनायक विराज्यमान थे। भाग बेन्द्र ने उन दोनों को प्रणास किया वाष्यों किये दोनों शिय के पुत्र शर्क्कुर के हो समान पराक्रम धाले थो। इससे पूर्व परशुरामजी ने तन्दी की आज्ञा बहण करके ही उस पुर के अन्दर प्रवेश किया था। अन्दर प्रवेश करने की आधा पाकर उनको बहुत ही प्रसन्तता हुई थी । दहाँ पर भूवनों से सदावृत शिवजी के मन्दिर का अवसोकन किया का। यह मन्दिर चार योजन के विस्तार वाला का 1३०-३१-३२। वहाँ पर परम श्रेष्ठ पार्षद और क्षेत्रपाल भी समवस्थित थे ये लोग रत्न जटित सिंहामनों पर रत्नों के विविध भूषणों मे विभूषित होकर विराजमःन थे ।३३। जिस समय में भागव शिव यन्दिर में प्रदेश कर रहे थे तब उन सबने इनसे पूछा था हे महाराज ! उस समय में विनायक ने उनसे यही कहाया कि एक क्षण मात्र आप यहीं पर ठहरिए।३४६ इस समय में महादेव जी अपनी प्रिय पतनी जनदम्बा उमा के साथ वयन किये हुए हैं। मैं एक ही क्षण भर में ईश्वर की आजा प्राप्त करके यहीं पर समागत होता हैं । इंध्र

त्वया सार्क् प्रवेश्यामि भ्रातस्तिष्ठात्र साप्रसम् ।
विनायकश्येग श्रुत्वा ह्ययश्विटं भागंवनंदनः ॥३६
प्रवन्तुमुपचकाय गणेशं त्वरयान्वित ।
राम जवान्न—
यत्वा ह्यतःपुरं भ्रात प्रणम्य जगवीश्वरौ ॥३७
पार्वतीशंकरौ सद्यो यास्यामि निजमदिरम् ।
कार्नावीर्यः सुचन्द्रश्च सपुत्रबलवाधव ॥३६
अन्ये सहस्रशो भूषा कावोजाः पह्लवाः शकाः ।
कान्यकुरुता कोशलेशा मायावन्ता महावला ॥३६
निह्ता समरे सर्वे मेया श्रम्भुप्रसादत ।

तमिम प्रणिपत्यैव याश्यामि स्वगृह प्रति ॥४० इत्युक्त्वा भागंवस्तव तस्यी गणपतेः पुरः । प्रोवाच मधुर बाक्यं भागंवे स गणाधियः ॥४१ विनायक उवाच ।

क्षण तिष्ठ महाभाग दर्शन ते भविष्यति । अद्य विश्वेश्वरो भ्रातर्भवान्या सह वर्तात ॥४२

मैं फिर हे माई! आपको साच हो सेकर आपका प्रवेश बहु पर अभी करा दूँगा। जतएव यहाँ पर कुछ समय तक आप रुकिए। आर्गव मध्यम ने विमायक के इस वक्त का अवज करके बड़ो ही नी झता से युक्त होकर श्री नणेशाजी से कुछ कथन करने का उपक्रम किया वा। राम ने कहा-ह माई ! आप अन्त पुर में जाकर इन दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए अर्थात् येरा प्रणिपात निवेदित कर वीजिए । पार्वती और सकूर इत दोतों को प्रचाम करके मैं तुरन्त ही जपने मन्दिर को गमन कर्णना। कार्त्तवीर्य और सुचन्द्र जा अपने पुत्रों-सैनिकों और बान्धवों के सहित वे एवं अस्य भी सहस्रों नृप जो कि काम्सोज पहलव शक-कास्यकुर-काशन-स्वर वे जो कि बड़ी ही अधिक मामा वाले और महात् बलवासू वे 13६-३७-३८-३१। मैंने भगवान् कम्भुकी ही हवा से तथा परिपूर्ण प्रसाद से युद्ध में सबका निहनन किया है। अंतएब अब मैं उन्हीं प्रभू के अरणों में प्रणाम करके फिर सपने भर को चला जाऊँया ।४०। इतना निवेदन करके परसु-राज बहु। पर मणपनि के अर्ग स्थित हो गये थे। फिर उन गणाधिप प्रभू ने भागंव से बहुत मधुर स्वर में कहा या।४१। विनायक ने कहा— हे सहा-माग ! एक मान आप यहाँ पर ठहरिए जापको मगवान् लक्कुर का दर्तन हो जायना । हे भाई ! जाज वे विश्वेश्वर प्रमु भवानी के साथ में विद्यमान हैं ।४२।

स्त्रीपु सीयुं क्तयोस्तात सहैकासनसस्ययो । करोति सुख्यमंग यो नरक स वजेद्ध्युवम् ॥४६ विशेषतस्तु पितरं गुढ वा भूपति द्विज । रहस्यं समुपासीनं न पश्येदिति निश्चयः ॥४४ कामतोऽकामतो वापि पश्येद्यः सुरतोन्मुखम् । स्त्रीविण्डेदो भवेतस्य ध्रुवं सप्तसु जन्मसु ॥४४ श्रीणि वक्ष.स्थल वक्तं यः पश्यति परस्त्रियः । मातुर्वापि भगिन्या वा दुहिनु स नराधमः ॥४६ भागंव एवाच— अहो श्रुतमपूर्वे कि बचन तब वक्ततः । श्रीत्या विनिगंत वापि हास्यार्थमथवीदितम् ॥४७ कामिनां सविकाराणामेतच्छास्त्रनिदर्शनम् । निविकारस्य च शिक्षोनं दोषः कश्चिदेव हि ॥४६ यास्याम्यतः पुर श्रातस्तव कि तिष्ठ बालक । यथाहृष्ट करिष्यामि तत्र यत्समयोचितम् ॥४१

हेतात ! पति कौर पत्नी जब एक ही अवसन पर संस्थित हीकर मंयुक्त होनें और साथ में निरत होनें उस समय में जो कोई भी सुरत-सुख का भक्त किया करता है वह निश्यव ही नरक में गमन किया करता है 1831 यह तो सर्व साधारण के लिए नियम है और विशेष रूप से हे दिज<sup>ा</sup> को कोई अपने पिना-गृह अववा मूपति को अवकि ने रहस्य में समुपासीन हों तो इनको कभी भी बाधा डालते हुए नहीं देखना चाहिए-यह निविचन सिद्धान्त की शत है।४४। बाहे इच्छा से या बिना ही इच्छा के कहीं पर भी सुरत क्रीबा में उन्मुख पति परनी को जो कोई देखता है अर्थात् देखा करता है उसकी स्त्री का किण्छेद सात जन्मों तक हो जाया भरता है यह परम निश्चित है। ४१। जो पराई श्ली के भौणि-वक्ष: स्थल और मुख को देखता है तात्पर्य यह है कि बुरी हिंह ने देखा करता है वह बाहे अपनी माता ही-मगिनी हो या दक्षिता हो इनमें कोई भी हो तो वह नरों में बढ़ा ही अधम होता है ।४६। भागव ने कहा- अरथ मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही बचन सुने हैं। ये बचन भ्रान्ति से ही निकल गर्ये हैं बचना अपने हास्य के ही लिये कहे हैं? ।४७। यह तो सब विकारों से युक्त कामियों के शास्त्र का निदर्शन है अवनि कामवासना से वासित अन्त करण बाने ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित है और जिलू हैं क्या कापको ऐसा कथन करने से कोई दोब नहीं होता है ? ।४८। हे भाई ! मैं हो अन्त पुर में आऊँगा। आप तो बालक हैं, आपको इस बात से पया प्रयोजन है आप यहाँ पर ही रहिए। मैं बहाँ पर जैसा भी देखूँगा और ओ भी उस समय में अखित होगा, करूँगा । इहा

त्रश्रेय माता तातक्य त्यका नाम निरूपिती । जगतां पितरौ तौ च पार्वतीपरमेश्वरौ 11% • इत्युक्त्वा भागेवो राजन्नंतर्गन्तु समुद्यत । विनायकस्तदोत्याय वारयामास सत्वरम् ॥५१ वाग्युद्ध च तयोरामीन्मियो हस्तविकर्षणम्। हरू वा स्कन्दस्तु सर्भाती बोधयामास तौ तदा ॥५२ बाहुभ्यां द्वौ समुद्गृह्य पृष्गुरसारितौ तथा। अथ कुद्धो गणेशाय भागेव परवीरहा। परम्बद्य समादाय सप्रक्षेप्तुं समूचन ।।५३ त हड्या गजानमो भृगुकरं कोधातिसपंतं त्वरा स्वात्मार्थं परशुं नदा निजकरेणोद्धृत्य वेगेन तु । भूलोंकं भुव स्वरिष तस्योध्व महर्वेजन लोकं चापि तपोऽध सत्यमपरं बैकु ठमप्यानयन् ॥१४ तस्योध्यं च निदर्शयम्भग्वरं गोलोकमी शात्मजो निष्पात्या धरलोक सप्तकमपत्थि दर्शयामाम च । उद्धृत्याथ तनो हि गर्भसलिले प्रक्षिप्तमात्रं त्वरा भीतं प्राणपरिष्सुमानयक्यो तत्रैव तत्रास्थित ॥५६

बही पर माता जगरम्या हैं और पिता भगवान संकर हैं, जापने दोनों के नाम निरूपित कर ही दिये हैं। वे पार्वती और परमेश्वर तो सम्पूर्ण जगतों के पिता-माना हैं। १०। हे राजन । इतना भर कहकर भागेंद्र राम बन्दर जाने के लिए उचन हो गये थे। उसी समय में निनायक ने मीझे ही उठकर उनका बारण कर दिया या अर्थात् अन्त पुर में जाने ने रोक दिया भा १११। पहिले तो उन धीनों का बाग्युश जबति कहा मुनी हुई और फिर हाबों को खोंच तान हुई, जब काल्तिकेय जी ने देखा तो उनकी बहुत सम्झान्ति हुई थी और उस समय में उन्होंने दोनों को समझाया बा ११२। स्वामी १४/द ने अपनी बाहुओं से पकड़कर उन दोनों को समझाया बा कर दिया था। इसके अनस्तर शत्रु वीरों के हमन करने वाले भागंद्र गणेश भी पर बहुत इन्न हो गये थे और अपनी परमु लेकर उसका प्रहार करने के खिए उन्नत हो गये थे १६३। गजानन ने जब यह देखा था कि भृगुवर वड़ी शीझता से क्रोध में भरकर अपने लिए परमु को प्रक्षिप्त कर रहे हैं तो उन्होंने उसी समय में बन्ने ही बेग से अपने हाब से परशुराभ को ऊपर चठा कर भूलोंक-धूबलोंक-स्थलोंक-और उसके भी ऊपर महलोंक-जनलोक तप-लोक-सत्यकोंक और दूसरे वैकुण्ठ लोक में ले आये थे १६४। उन भगवान सम्भु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर उसके ऊपर गोलोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के सातों अतल-खितल-सुतल-तला-तल-रसातल-महातल और पाताल लोकों को दिखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से उपर उठाकर सलिल के गमं में शीझता से प्रक्षिप्त किया या। जब यह देखा कि वह भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं तो फिर वहाँ पर उनको लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर वे पहिले स्थित थे १६६।

## भागंब-चरित्र बर्णन (२)

वसिष्ठ उवाच-

एवं संभामितो रामो गणाधीकेन भूपते ।
हण गोकसमानिष्टो निचित्यातमपराभवम् ॥१
गणेश चाभितो नीक्ष्य निविकारमनिश्यतम् ।
कोधानिष्टो भृश भूरवा प्राक्षिपस्त्वपरश्यधम् ॥२
गणेशस्त्वभिनीक्ष्याथ पित्रा दत्त परश्यधम् ।
अमोघं कर्त्तु कामस्तु नामे तं दशनेऽप्रहीत् ॥३
स तु दत कुठारेण निच्छिन्सो भूतलेऽपतत् ।
भृति शोणितसदिग्धो बज्जाहत द्याचल ॥४
दंतपातेन निध्नस्ता साब्धिद्वीपधरा धरा ।
चक्षे पृथिवीपाल लोकास्त्रासमुपागताः ॥५

हाहाकारो महानासीह बानां दिवि पश्यताम् । कार्त्तिकेयादयस्तत्र चुकुषुर्धं ग्रमातुराः ॥६ अय कोलाहवं भुत्वा दंतपातस्वति तथा । पार्वतीष्ठकरौ तत्र समाजग्मतुरीस्वरौ ॥७

वसिक्ष जीने कहा:— हे भूपते ! इस रीति से मणाधील के द्वारा परसुराम भली भौति भ्रमिन किये गये थे। तथ अनको बहुत से अद्भुत मोर्कों के दर्शन से हवं हुआ वा और जपने बस पराक्रम की तुम्छता समझ कर बढ़ा मारी भोक भी हुआ था ऐसे हर्ष और लोक से समाबिट होकर तन्होंने अपने पराभव का चिन्तन किया था। १। उस समय में गणेन की को शामने देखा वा कि वे विना विकार वाले जबस्यित हैं तो फिर अत्यक्त क्रोध में बरकर परजुरामजों ने अपने परजुको फॅक्कर जमाया वा।२। शने जजी ने वह देखा दाकि वह दरन, अपने पिताजी के द्वारा राम को दिया गयाचा। उस परजुके प्रहार को जमोव जर्मन् सफल करने की ही इच्छा वाले श्लेजजी ने उस परसुको अपने वयि दौत पर ब्रह्ण कर लिया था। ३। गणेश जी का वह बाँया बाँग जस कुठार से विश्वितन होकर भूतस पर गिर तथा था। रुधिर ने संदिग्छ (लवपच) वह दौन भूमि पर एक पर्वत के ही समान गिर गया था। ४। उस दौन का पात ऐसा भीवण हजा मा कि सम्पूर्ण सागरों और द्वीपों के सहित यह श्वरातल विश्वस्त हो गया मा बौर प्रचिवीपाल काँप घठे वे तथा तभी लोकों को बढ़ा नारी चाल बत्यन्त हो गया या ।१। स्वर्गे में जो देवगण देख रहे वे उनमें बढ़ा मारी हाहुक्तर सच गयाचा और बहुरै पर कार्तिकेय जादि जो सब वे वे सभी अरयस्त आधुर होकर क्रम्यन करने लगे थे। ६। इसके जनन्तर जब बड़ा भारी वहाँ पर कोलाइल हो गया था तो उस बाँत के गिरने की व्यति करे मुनकर इंड्वर पावेती तथा अगवान् लक्कर वहाँ पर समागत हो गये थे ।७।

हेरम्बं पुरतो हष्ट्या बक्कतु बंकदंतिनम् । पत्रकत्र स्कन्दं पार्वेती किमोतदिति कारणम् ॥ व स तु पृष्टस्तवा माश्रा सेनानीः सर्वमावित । वृत्तांतं कथयामास मात्रे रामस्य शृष्यतः ॥ १ सा सुरवोदंतमस्त्रासं जनतो नूप । उवाच जंकरं वहा पार्वती प्राणनायकम् ॥१० पार्वस्युवाच-वयं ते भागंव शंभी जिल्यः पुत्रः समीऽभवत् । स्वत्तो लक्ष्या परं तेजो वर्म वैलोक्यजिद्धिभी ॥११ कार्त्त वीर्याज्ञ नं सक्ये जिनवान् जिन नृपम् । स्वकायं साधियत्वा नृ प्रादाल्ष भ्यं च दक्षिणाम् ॥१२ वर्त्ते सुतस्य दशनं कुठारेण न्यपातयन् । भनेनैय कृतार्यस्त्वं प्रविष्यमि न सश्य ॥१३ त्विमम प्रागंव जन्मी रक्षांतेवासिमतमम् । तव कार्याण सर्वाण साधियव्यति सद्गुरोः ॥१४

भगवान सञ्चर ने गणेशजी को अपने सामने देखा था जिनका मुख तिरका हो नया वा बीर केवल एक ही बीत वा। पार्वतीची ने स्वामी कालिकेय से पूछा वा कि इस दुर्वटना के वटित होने का नया कारण बार ।या माताओ हारा अब स्वामी काल्तिकेय हे पूछा नवा तो नेनानी ने आबि ने नम्पूर्ण बृत्तान्त माताओं को कहकर बुना दिया था। यस समय में वहाँ पर परन्तान भी इसको सम ही रहे के ।हा है नृष ! जगतों की जननी पार्वनीओं ने पूर्व समाचार अवज करके वह होती हुई अपने प्राजनायक भगवान अञ्चर से बोर्ली ।१०। पार्वतीजी ने कहा--हे सम्मो ! यह मार्वद तो अध्यक्त ही जिय्य है और पुत्र के ही समान हुआ था। हे विभी 🧗 इसने आप ही से ऐसा परम तेज और वैसोक्य को जीतने वाला वर्ग प्राप्त किया है।११) इसने यहान बर्जित काल बीयाँजू र नृप को जुड़ में जीत सिना है यह जाप ही के द्वारा प्रदल्त बसविक्रम से इसकी विजय हुई है। इसने जपने कार्य को साधित करके बराति अपने लच्च का निष्ठनन करके अब यह जापकी सेवा में दक्षिणादी है।१२। वह मही तो विक्षणाहै कि बाप ही के पूत्र के दौत को अपने कुठार से तोडकर नीचे गिरादिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ होंगे—इसमें सैजमाच भी संजय नहीं है 1931 हे जरभरे ! आप इस परम सेन्ड अपने छात्र तथा जिल्लाकी रक्ता की जिल् । जाप इसके बड़े ही म<del>ण्डे</del> गुरु हैं अन आएके नमस्त कार्यों को यह ही सिद्ध करेगा ।१४।

अहं नैवान तिष्ठामि यस्त्रया विमता तिभो । पुत्राच्यां सहिता यास्ये पितु स्वस्य निकेतनम् ॥१५ संतो भुजिष्यातनयं सत्कुर्वत्यारमपुत्रवत् ।

मवता तु कृतो नैय सत्कारो वचसाऽपि हि ॥१६

बात्मनस्तनयस्यास्य ततो यास्यामि दु खिता ।

वसिष्ठ उवाच—

एतच्छ्रुत्वा तु वचनं पार्वत्या भगवान्भव ॥१७

नोवाच किचिद्वचनं साधु वासाधु भूपते ।

सस्मार मनसा कृष्णं प्रणनक्लेशनाणमम् ॥१६

गोलोकनार्थं गोपीशं नानानुनयकोविदम् ।

समृतमात्रोऽच भगवान् केशवः प्रणतात्तिहा ।

बाजगाम दयासिधुर्भक्तच्योऽखिलेश्वरः ॥१६

मेघश्यामो विश्ववववनो रत्नकेयूरहारो विद्युद्वासा

मकरसद्देशे कुण्डले संदधानः ।

बर्हापीडं मणिणगयुतं विश्वदीषत्मिनास्यो गोपीनाथो

गदितसुयशाः कोस्तुभोदभासिवक्षाः ॥२०

राधया सहितः श्रीमान् श्रीदाम्ना चापराजितः ॥२१

है विभी! मैं अब यहाँ पर नहीं रहैगी क्योंकि अध्यन मेरा अभ्यान कर दिया है अर्थाद् मुझकी अपनी नहीं समझा है, अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिनाजी के बर में चली जाऊँ थी। १५। सन्पुरुष तो अपनी पुत्री के पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समान सरकार किया करते हैं। अपने तो अपने बचनों से भी कभी सरकार नहीं किया है। १६। यह तो आपका ही पुत्र है फिर भी कभी इसका आदर-सम्मान वाणी के द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से मैं अधिक पु खिल होकर ही चली जाऊँ गी। यसिष्ठ जी ने कहा भगवान सकूर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पानंती के इस बचन का अवण किया था। १७। हे राजन् । किन्तु इस बचन को सुनकर भी उन्होंने पानंती जी से अच्छा या कुछ भी बचन उत्तर के स्वक्ष्य में नहीं कहा वा। और प्रणतों के बनेशों का दिनाल कर देने वाने भगवान भी कृष्णवन्त का मन में समरण किया था। १६। अब की गोपियों के नाय और गोसोक के स्थानी सथा अनेक भीति के अनुनयो-विनयों के जाता महान

मनीवी भगवान ने द्यान में मन के द्वारा स्मरण किया वा केवल स्मरण करने ही से अपने चरणों में शिर शुकाकर प्रणत होने वाले मक्तों की पीड़ा का हुनन कर देने वाले केवन भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गये थे क्योंकि प्रभु तो समस्त चराचर के ईश्वर हैं—द्या के सागर हैं और अपने भक्तों के वश में होने वाले हैं ।१६। सब भगवान के मुग्वर जगत मोहत स्वरूप का वर्णन किया जाता है —उनका वर्ण नीस सजस मेघ के समान था—अपका मुख विकसित कमल के सहण वा और आप रत्न जटित केयूर और हार धारण किये हुए वे। मौदामिनी विद्युत के समान पीताम्बर पहिने हुए वे और मकरों की आकृति वाले दो कुण्डल कानों में धारण कर रहे थे। मयूर पिच्छों से निमित्त और अनेक मणियों से संयुत मस्तक पर मुकुद पहिन रहे थे तथा उनके मुख कमण पर मन्द मुस्कान झमक रही थी। वे गोपियों के नाच जिनके यण का वर्णन किया है कौस्तुभ मणि से उद्गासित वक्ष स्वल वाले थे।२०। अद्भुत भी से सम्पन्न चीकृष्ण के साथ में रासेश्वरी राधा थी थीं और धीदामा से अपराज्ञित थे।२१।

मुख्यस्तेजासि सर्वेषां स्वन्ता ज्ञानवारिष्ठि ।
अर्थनमागसं हृद्दा णिव महिष्टमानसं ॥२२
प्रणिपत्य स्थान्यासं पृष्यामास चागसम् ।
प्रवेश्याभ्यंतरे वेश्म राध्या सहितं विश्रम् ॥२३
रत्निमहासने रम्ये सदारं स न्यवेशयत् ।
अथ तत्र गता देवी पार्वती तनसास्थिता ॥२४
ननाम चरणान्त्रभ्योः पृत्राभ्यां सहिता मुदा ।
अथ रामोऽपि तत्रैव गत्वा निमत्कंत्रर ॥२१
पार्वत्याश्चरणोपाने पपाताकुलभानस ।
मा यदा नाभ्यनंदन भागैव प्रणतं पुर ॥२६
तदोवाच जगन्नाथः पार्वतीं प्रीणयन्गिरा ॥२७
श्रीकृष्ण उवाच—
अथि नगनदिनि निदिनचद्रमुखि स्विमम जमदिग्नसुतम् ।
नय निजहस्तसरोजसमपितमस्तकमंकमनंतगुणे ॥२६

भगवान् श्रीकृष्य ज्ञान के महान् साधर वे और अपने दिव्य देह की कारित से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे। इसके अनन्तर जिस समय में भगवान् बीक्वचन ने वर्हापर पदार्चच किया वातो उनका वर्शन करके भगवान् शिव के मन में परमाधिक प्रसन्तता हुई थी। २२। उन वहाँ पर समानत हुए प्रमुको न्याय के अनुसार जैसा भी बहायुक्यों के लिये समि-मारत किया जाता है प्रणिपात किया और वर्षेत किया था। फिर बढ़े ही आदर से राधिकाजी के साथ प्रभू का अपने सदन में प्रवेश कराया था ।२३। बहाँ पर एक रतन बटिल परम सुरम्य सिहासन पर राधिका जी के सहित उनको विराजमान कराया दा । इसके जनन्तर जब पार्वती जी ने साक्षात् प्रमुका अध्यमन देखा तो वह भी अपने बोनों पुत्रों के सहित वहाँ पर पहुँच गयी थीं (२४) बढ़े ही हवॉल्सास के छात्र इन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सहित श्रीकृष्ण और श्रीराधा चरणों में प्रजान किया था। इसके उपरान्त पण्तु-राम भी वहीं पर पहुँच गये वे और अपनी गरधन को नी वे की ओर झुकाये हुए बाकुलित मन बासे होकर दावैती जी के चरजों के समीप में ही धूमि में गिर गये थे। किन्तु अब अपने जाने प्रणिपात करते हुए प्रानीय को पार्वती जो ने अभिनन्दित नहीं किया वा तो यह भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं उनके हुद्गत जमर्व का अवलोकन किया था। २५-२६। उस समय जगतों के नाथ प्रभुक्षीकृष्ण ने अपनी परम सधुर वाणी से पावंती जी को प्रवस्त करते हुए जनसे कहा था 1२७। श्रीकृष्ण ने कहा-अधि ! मगराज की पुत्रि ! आप क्षो इतने अधिक सुन्दर मुख वास्री हैं कि जिसकी छटा के सामने चन्द्र भी तुष्क है। जापके अन्दर तो जनन्त गुण गण विद्यमान हैं। जब जाप इस बैमदन्ति के पूत्र परसुराम को अपने कर कमलों से इसका मस्तक पकड़ कर मपनी गोद में विठा सीविए (२८)

मबभयहारिणि संभुविहारिणि कल्मवनाशिति कु भिगते। तब चरणे पतित सततं कृतिकिल्विषमप्यव देहि बरम्।।२६ श्रुणु देवि सहाभागे वेदोक्तं वचनं सम। यच्छु त्या हपिता नून भविष्यसि न संशयः। विनायकस्ते तनयो महात्मा भहतां महान्।।३० यं काम कोध उद्देगो भयं नाविशते कदा। वेदस्मृतिपुराणेषु संहितासु च मामिति।।३१ नामान्यस्योपदिद्यानि मुपुण्यानि महास्मिषः । यानि तानि प्रवश्यामि निखिलाघहराणि च ॥३२ प्रमथानां गणा ये च नानारूपा महाबनाः । तेपाभी गस्त्वयं यस्माद्गणे शस्तेन कीर्तितः ॥३३ पूतानि च भविष्याणि वर्त्तमानानि यानि च । बह्मांडान्यन्तिनान्येव यस्मिल्लंबोदरः स तु ॥३४ यः स्चिरो देवयोगेन च्छिन्तं सयोजितं पुन । गजम्य शिरसा देवि तेन प्रोक्तो गजानन ॥३५

हे सम्भू के साथ विहार करने वाली देवि ! आप तो समस्त सांसा-रिक भयों को दूर करने वासी हैं और सभी प्रकार के कल्पवों का विशास कर देने वाली हैं। हे कुम्भिनते ! अर्थात् मलकरियी के समान मन्द गति दाशी ! यह परनुरास अब जापके चरनों में पड़ा हुआ आप को प्रणिपात कर रहा है। यदापि इसने निरन्तर आपके अपराध कपी पाप किया है तथापि इसको क्षमा करके अब बरदान दे दीजिए ।२१। हे देनि ! जाप तो महाभू भाग वाली हैं। जब शाप मेरे वेदों में कहे हुए वचन का अवस कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मेरे बचन को सुनकर आप निश्चय ही परम हथित हा जामगी। इसमें शेशमात्र भी संसय नहीं है। यह जिना-यक (गणेश) बायका पुत्र है और यह महान् शास्या वासे तथा महान् पुक्यों में भी जिरोमणि महान् पुरुषों में भी जिरोमणि महान् हैं 1801 इनके हुदय में कभो भी काम-क्रोध-उद्दोन और सब आदि का प्रदेश नहीं हुआ करता है। हे जामिनि ' वेदों से स्मृतियों में पूराकों में तथा सहिताओं में सर्वेत्र इनके सुभमानों का बर्चन है।३१। बढ़-बढ़े बहात्याओं के द्वारा सुपुष्यमय इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम मुभ नाम समस्त अघीं के दूर कर देने वासे हैं। जो भी वे नाम हैं उनको मैं अभी आपको बतला हुँगा।३२। जो भी प्रमधों के गण है जिनके विविध स्वरूप हैं और जो महासूबल बाले हैं। उन सबके यह गणेत स्वामी हैं। यही कारण है कि इनका नाम 'नजेस' यह संसार में कहा जाया करता है ।३३। जितने भी जो भी प्रविष्य में होने वासे हैं और समस्त जो भी बहा। एवं हैं जिनमें यहीं कन्बोदर हैं अर्थात लम्बे विशास उदर वाले यही हैं।३४। जो भी इस समय में रिचर है वह पहिले एक बार देव के योग से इनका मस्तक फिल्त हो गया **मा औ**र फिर उसकी संयोजित किया था जो कि एक गंज के जिर से ही जोड़ दिया गया या । हे देनि <sup>।</sup> इसीलिए यह गजानन नाम वाले हैं ।३४।

चनुष्यामुदितण्यन्द्रो दिशिणा शप्त आतुरः ।
अनेन विश्वतो भालं शालचन्द्रस्तनः समृतः ॥३६
शप्तः पुरा सप्तिश्रस्तु मुनिश्चि सक्षय गतः ।
जातवेदा दीपिनोऽभूद्येनासौ शूपंकणंकः ॥३७
पुरा देवासुरे युद्धे पूजिनो दिविषष्णणे ।
विष्नं निवारयामास विष्ननाशस्ततः समृतः ॥३७
अद्यायं देवि रामेण कुठारेण निपात्य च ।
दणनं दैवनो भद्रे ह्येकदम कृतोऽमुना ॥३६
भविष्यस्य पर्याये ब्रह्मणो हरवल्लमे ।
वक्षीभविष्यत्तु अन्यद्वस्तु इ. समृतोः बुधैः ॥४०
एवं तवास्य पुत्रस्य सति नामानि पार्वति ।
समरणात्पापहारीणि विकालानुगसान्यपि ॥४१
अस्माण्ययोदणीकल्पात्पूर्वस्मिन्दशमीभवे ।
स्यास्मै तु वरो दत्तः सर्वदेवाश्रपूजने ॥४२

चतुर्थी तिथि में चन्द्रमा उदिन हुआ था और वर्शी के द्वारा इसको काप दे दिया गया था तब यह अत्यन्त आतुर हो गया था। छल समय में इन्हीं गणेश ने इसको अपने माल में धारण कर लिया था। उसी ते इनका लाम भाल चन्द्र कहा गया है। ३६। प्राचीन काल में पहिले सात युनियों ने एक बार इसको काप दे दिया था। इसी कारण से यह की जाता को प्राप्त हो गया था। इनके द्वारा एक बार जातवेदा (अध्नि) दीपित किया गया था। इसी कारण से तभी से इनका भूषकणक नाम हो गया था। ३७। पहिले समय में देवों और अशुरों का महान् भीवण देवामुर संग्राम हुआ था उसमें देवगणों के द्वारा इनकी बड़ी अचना हुई थी। उससे परम प्रसन्त होकर इन्होंने सभी विक्तों का निकारण कर दिया था। फिर नभी से इनका विक्त नाश—यह शुभ नाम एक गया था। ३६। हे दिव ! आज परसुरास के इरना इसके ऊपर अपने कुठार का प्रहार किया गया है हे भई ! इसमें दैववशाह इनका एक

दौत दूटकर गिर गया है। इसीलिये इनने इसको एकदन्त कर दिया है। देश है हर ! बल्लभे ! इसके अनन्तर यह ब्रह्मा के एव्यिय में होगे। कुठार के ही प्रहार से इनका मुख कुछ बक्र का हो गया है तभी से ब्रुधों के द्वारा इनको वक्रतुण्य कहा गया है। ४०। हे पार्वित ! इसी भांति से आपके इस पुत्र (गणेण) के अनेक नाम हैं। जिनका शीनों कालों में अर्थात् प्रात:- मध्याहन और सार्वकाल में स्मरण करने वाले होते हैं। ४१। इस प्रयोदशी करूप से पूर्व कदमीं भव में मैंने ही इनको यह बरदान दे दिया था कि समस्त देवों के पूजन के पहिले इन्हीं का सर्वप्रयम पूजन हुआ करेगा। ४२।

जातकर्मादिसंस्कारे गर्भाधानादिकेऽपि च ।
यात्रायां च व्रणिज्यादौ युद्धे देवाचंने सुभे ॥४३
संकष्टं काम्यसिद्धचर्यं पूज्येद्धो मजाननम् ।
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धचं स्थेव न संगयः ॥४४
वसिष्ठ उवाचइत्युक्तं तु समाकण्यं कृष्णेन सुमहात्मना ।
पावंती जगतां नाथा विस्मिताऽसीच्छुभानना ॥४५
यदा नैवोत्तरं प्रादात्पावंती शिवसन्निधौ ।
सदा राधाऽधवीद्देशें शिवरूपा सनातनी ॥४६
श्री राघोदाचप्रकृतिः पुरुषम्चोभावन्योन्याश्रयविग्रहौ ।
द्विधा भिन्नौ प्रकाशेते प्रपचेत्मिन् यथा तथा ॥४७
त्वं चाहमावयोर्देवि भेदो नैवास्ति कश्चन ।
विष्णुस्त्वमहमेवास्मि शिवो द्विगुणता गतः ॥४६

आतकर्म आदि घोडश सस्कारों के कराने के समय में तथा गर्म के आधान आदि कर्मों में — यात्रा के करने के समय में वाणिज्य आदि व्यसायों के करने के काल में —संग्राम के आरम्भ करने के समय में एवं किसी भी

मम रूपं समास्थाय विष्णोश्च हृदये शिवः १।४६

शुभ कार्य के करने के समय में तथा सक्कृट के आ एड़ने पर और किसी भी कामना में युक्त कार्य की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गजानन प्रभु का पूजन करेगा उस पुरुष के समस्त कार्य अवश्यमेव सिद्ध हो जाया करते हैं— इनमें कुछ भी समय नहीं है । ४३-४४। भी वसिष्ठजों ने कहा—परम शुभ मुख वाली जगतों की स्वामिनी पार्वनी श्रीकृष्ण महान् आत्मा वासे प्रभु के कारा इन प्रकार ने कहे हुए बचन का थवण करके अत्यन्त विस्मित हो गयी भी ।४५। जब मगदान् शिव की सिन्तिक्ष में पार्वतीजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था उस समय में सनातनी शिव के स्वरूप काली राधा जी ने देवी से कहा था ।४६। भी राधाजी ने कहा — अस रीति से इस प्रपत्न में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रम में विवहों (स्वरूपों) को रखने वाले हैं और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते हैं उसी रीति से हे देवि । तुम और मैं दोनों में दो रूप तो हैं किन्तु बस्तुत कोई भी भेद नहीं है। तुम विष्णु और मैं ही शिव है और विगुणता को प्राप्त हुआ है। ४७-४=। भगवान् शिव के हुवग में विष्णु आपके रूप में समास्थित हैं और मेरे रूप में समास्थित हो कर प्रगान् विष्णु के हुवग में शिव है ।४६।

एव रामो महाभागे बैब्जब शेवता गत.।
गणेशोऽयं जित साक्षाद्वंब्जवत्वं समास्थित.।।१०
एतयोरावयो प्रश्वोश्चापि भेदो न हश्यते।
एवमुक्त्वा तु सा राधा कोडे कृत्वा गजाननम्।।११
मूक्त्युंपान्नाम पस्पशं स्वहस्तेन कपोलके।
स्पृष्टमात्रं कपोले तु क्षतं पूक्तिमुदागतम्।।१२
पार्वतीसुप्रसन्ताभूदनुनीताऽथ राधया।
पार्यो पतिन राभमृत्याव्य निजपाणिना।।१३
कोडीचकार सुप्रीता मूक्त्युंपान्नाम पार्वती।
एवं नयोस्तु सत्कारं हष्ट्वा रामगणेणयो.।।१४
कृष्ण स्कन्दमुपाकुष्य स्वाके मणा न्यवेणयन्।
अथ शम्भुरपि प्रीत श्रीदामानमुपस्थितम्।।१६

हेमहाभागे। यह बैल्णव परधुराम शैक्ता को प्राप्त हुआ है अर्थात् शिव के स्वरूप को प्राप्त होजाने वाला हो गया है। और साक्षात् यह गणेश शिव हैं जो श्रेडणवत्व को प्राप्त हुआ है अर्थात् विष्णु के स्वरूप में समास्थित है। इन हम दोशों प्रभुओं का भी भेद दिखलाई नहीं दिया करता है। इस प्रकार से कहकर श्री राधा ने अपनी गीव में गजानन को बैठा शिया था ।५०-५१। फिर गणेशकी का मस्तक सूँच कर अपने हाथ से उनके कपोनों कास्पर्शक्रियाथाः उनके कैवल कर कमल केस्पर्शकरते ही तस्क्रण जो भी दाँत के दूट जाने से क्षत हो गया था वह भरकर ठीक हो गया था।५२। इसके अनन्तर श्री राधा और के द्वारा अनुनय की गयी पार्वती जी भी परम प्रसन्न हो गयी थीं और अपने चश्जों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने करकमल से पकड़ कर उठा लिया या। पार्वती जी ने परम प्रसन्न होकर उसको अपनी मोध में बिठाकर उसके शिर का उपझाण किया था। आर्य संस्कृति में बृद्ध एवं बड़े लोग अपने छोटे वाजकों का शिर सूघकर उनकी आयुकी वृद्धि किया करते थे। इस रीति से उन दोनों राम और गणेश का सत्कार भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने नेत्रों से देखा था। सब श्रीकृष्ण ने भी स्कन्द को अपनी ओर खठाकर बहुत ही प्रेम के साथ अपनी गोद में बैठा लियाथा। इसके अनन्तर भगवान् सम्भूने भी परम प्रसन्न होकर वहाँ पर समुपस्थित श्रीदामा को अपनी गोद में सस्थापित कर लियायाऔर मान प्रदान करने अपले प्रभुने उसका बड़ा सल्कार किया था । ५३-५४-५५-५६।

# भागंथ-चरित्र वर्णन (३)

--×-

विस्ट उथाच
एवं सुस्निग्धिसिशेषु तेषु तिष्ठत्सु भूपते ।
भवान्युत्सगतो राम समुत्थाय कृतांजिल ॥१
तुष्टाव प्रयतो भूत्वा निर्विशेष विशेषवन् ।
अह्य द्वैतमापन्न निर्मुण सगुणाश्मकम् ॥२
राम उवाच-प्रकृतिविकृतिजात विश्वमेतिकृत्रानु मम कियदनुभात वैभवं नत्प्रमातुम् ।

अविदिशतनुसामाऽभीष्टवस्त्वेकधामाऽभवदय भव-भागा पातु मा पूर्णकामा ॥३ प्रकटितगुणमानं कालसंख्याविधान सकलभवनिदान कीर्त्यते यस्त्रधानम् । तदिह निखिलतात संबभ्योक्षपात. कृतकृतकनिपातः पालु मामद्य सात: ।। ४ दनुजकुलविनाभी लेखपाताविनाणी प्रथम-कुलविकाशी सर्वविद्याप्रकाशी। प्रसभरचितकाशी भक्तदसाखिलाशीरवतु विजितपाशी मां सदा षण्मुखाशी । १५ हरनिकटनिवासी कृष्णसेवाविलासी प्रणतजनविभासी गोपकन्याप्रहासी। हरकृतबहुमानो गोपिकेशैकतानो विदिसबहुविक्षानो जायतां कीतिहा नो ।।६ प्रभुनियतमना यो मुन्नभक्तातरायो हृतदुरितनिकायो ज्ञानदातापरायो ा सकलगुणगरिष्ठो राधिकांके निविश्लो मम कृतमपराधं क्षंतुमहत्त्वगाधम् ॥७

श्री वसिष्ठ जी ने कहा—हे भूपते! इस रीति से उन सबके परमा-धिक स्नेह से युक्त जिल्ल बाले हो जाने पर समबस्थित हुए देखा था ती परशुराम मवानी की गोद से उतर कर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्णतथा प्रणत हो गये थे 1१1 फिर परम प्रयस्त्रशील होकर विशेषता से रहित की भी विशेष की भौति स्तुति की श्री। आप द्वीत से रहित होते हुए भी अर्थात् एक ही स्वरूप वाले होकर भी इस समय में द्वीत भाव को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् दो स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। हास्तव में आप गुष्पों से रहित हैं तो भी अब सगुण स्वरूप से संयुत हैं। ११ परशुंशम ने कहा -- थह सम्पूर्ण निश्व प्रकृति के विकारों से ही समुत्यन्त हुआ है। इसकी रचना करने के लिए जो

भी बायका रेथव है उसके कानने के सिये बेरा जान कितना है अर्थात् में बहुत ही तुष्ठ जान वाला उसको नहीं बान सकता है । जापका श्वरूप और मान किलों को भी विवित्त महीं है किन्तु फिर भी आप अबीक्ट वस्तुओं के एक ही बाय है। अप जगवान शक्य की अधिनती है और पूर्व कान वाली 🖁 । आप मेरो रक्षा की जिए ।३। सर्व-एन और तम-इन पूर्णों का जान करने वाला--- राज की सन्धा का विधान करने वाला --इन सम्पूर्ण संसार का जो जूल कारण है वह प्रधान-इस नाम से कीश्वित किया जाया करता है वह यही वर पूर्णनवर कुनकृतक निपात बाला उलपात जिससे हुआ बा हे बाता । वह बाप बाम मेरा परिचाम कीजिए। हा सम्पूर्ण दतुओं के हुली का विनास करने वाले — लेख वाला में जवित्राजी-अपन कुल का सवर्शवय विकास करन वाले- सपस्य विद्याओं के प्रकाश से समन्त्रित-अपने वस से ही काली को रचना के कला-अपने भक्ता के निए सभी प्रकार का आशोबाँद देने वाने ओर जिन्होंने पाल को भी जीत सिया है ऐसे वण्युकों से अवन करने वाले स्वामी कान्तिकेय गरी सदा सर्वता रक्षा करें।५। जनवान हर के समीप में निवास करने वाले. श्राकृष्ण की सेवा के विलास वाले जो घवत चरणों में अनत हात है जनका विशेष झान प्रवान करने वासे-गांधी की कस्थाओं के द्वारा अहान किये नये-अनवान् अकूर जिनका बढ़ा नान दिया। करने हैं मोपिकेश्वर के एक ध्वान काने और जिनको बहुत से विद्यान ज्ञान हैं ने मेरे की लिहा होने १६। जा बच्च के चरकों में नियत मन वाले है तका भक्तों के अन्त करण में प्रेरणा प्रदान करने वाले-समस्त पार्थों के तमुदाब का हरण करने वाले-ज्ञान के प्रवान में तत्पर-क्षत प्रकार के मूजनको में परमध्ये और भी राज्ञ काजी को नाद में विराजनान प्रभू और किने हुए अनाच जगराध को अमा करने के शोग्य होते 🖁 स्त्रा

या रामा जगद्दभवन्यितिवयेष्वाराध्यते वा अने.

जब्द बोधयतावयवत्रं विश्वसंत्रेमामृतास्वादनम् ।

रासेणी रसिकेश्वरी रमण्डुन्तिष्ठाति शत्रिती

तेची सा परिपातु मामवनत राधित या कीत्यंत ।। द

यस्या गर्भसमुद्भको हातिविराहपस्याणभूतो विराह्

यन्ताभ्यवृह्हाद्भवेन विधिनैकातोपदिष्टेन वे

सृष्ट सर्वेनिद बराषरम्य विश्व च यदाममु

बह्मांचानि विभाति तस्य जननी जन्तद्रसन्नाऽस्तु सा ॥ ६

पायाद्यः स चराचरस्य जगतो व्यापी विभु. सिन्दिता-न दाब्धि प्रकटस्थितो विलसति "मांधया राधया । कृष्ण पूर्णतमो ममोपरि दयाविलन्नांतर स्यात्सदा येनाह सुकृती भवामि च भवाम्यानदलीनांतरः ॥१० वसिष्ठ उवाच -

स्तुत्वैशं जामदग्न्यस्तु विरराम ह तत्परम् । विज्ञाताखिलतत्त्वार्थो हृष्टरोमा कृतार्थवत् ॥११ अथोवाच प्रसन्नात्मा कृष्ण कमललोचनः । भागंव प्रणत भक्तधा कृपापात्र पुरःस्थितम् ॥१२ कृष्ण उत्राच-

सिद्धोऽसि भार्यकेंद्र त्व प्रसादान्मम सांप्रतम् । अद्य प्रभृति वत्सास्मिंत्लोके श्रेष्ठतमो भव ।।१३ त्भ्य वरो मया दत्त पुरा विष्णुपदाश्चमे । तत्सर्व कमतो भाव्य समा बह्वस्त्वया विभो ।।१४

जो श्री राधा इस जगत् के लय-उद्भव और स्थित काल में भी जनों के हार समार। धित होती हैं-स्वामी के मुख से विगलित प्रेमक्पी अमृत के रसास्वाद का मध्य से झान कराती हैं-जो रास लीला की स्वामिनी हैं—रिसकों की ईश्वरी है जपने रमण कराने वाले के हृदय में निष्ठा वाली तथा अपने आपको आनन्द पाने वाली वह नेवी अर्थात् गोपीगण। धीश्वरी जिनका ग्रुम नाम श्री राधा की स्वा किया जाया करता है वह अवनत मेरी की रक्षा करें। वा जिसके गर्म से अति विराद स्वस्प का उद्भव हुआ था और जिसका वह विराद स्वस्प एक अश्वमूत ही था—जिसकी नामि से समुत्पन्न कमल से समुत्पन्त हुए विधाता ने जिसको एकान्त में उपदेश दिया गया था—इस स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण विभव की रचना की है और जिसके रोमों में ये समस्त ब्रह्माण्ड भोभित हो रहे हैं उस पूर्ण परमेश्वर को जन्म देने वाली जननी मेरे उपर निरन्तर प्रसन्त हो है। जो इस चराचर जगत में व्यापक विभु है और जो सत्-वित् और आसन्द का सागर प्रकट स्वस्प में स्थित होकर प्रेमान्ध श्रीराक्षा के साझ झोभा प्राप्त करता है वह मेरी रक्षा

करें। परम पूर्णतय परमेशवर श्रीकृष्ण मेरे ऊपर करूणा से पसी जे हुए हुद्य वाले मेरे ऊपर होवें जिसमे में कुकृती हो जाऊँ और आतन्द में लीन अन्तः करण वाला बन जाऊँ ।१०। वसिष्ठजी ने कहा—इस रीति से जमदिन महामुनि के पृत्र परशुराम ने भगवान श्रीकृष्णवन्द्र की स्तुति करके फिर इसके परचात् वह विरत होकर चुप हो गए चे। वह सम्पूर्ण तत्वों के अयाँ का झाता एक सफलता प्रश्त होने वाले के ही समान परम प्रसन्न पुलकी स्मम वाला हो गया था। ११। इसके अनम्तर कमलों के सहश लोचनों वाले परम प्रसन्न बात्मा से युक्त होते हुए श्रीकृष्ण ने अपने बागे उपस्थित-मिक्त भावना से प्रणत तथा कृपा के पात्र भागव से कहा—। १२। श्रीकृष्ण बोले—हे भागवन है भूस इस समय मेरे प्रसाद (पूर्ण प्रसन्नता) से सिद्ध हो गये हो। हे बत्स ई तुम आज से लेकर इस सोक में सबसे अधिक श्रव ही गए हो। १३। पहिले समय में बिष्णु महात्रम में मैंने आपको वर दिया था। वह सब कुछ हे विभो ! कम से बहुत से वर्षों में पूर्ण होना चाहिए अर्थात् पूर्ण हो ही आयगा। १४।

दमा विधेया दीनेषु श्रेय उत्तमिमञ्छता।
योगश्च साधनीयो व शत्रूणां निग्रहस्तथा ॥१५
स्वत्ममो नास्ति लोकेऽस्मिस्तेजसा च बलेन च।
जानेन यगमा वापि सर्वश्रेष्ठतमो भवान् ॥१६
अथ स्वगृहमासाद्य पित्रो गुश्रूषण कुठ।
तपश्चर यथाकालं तेन सिद्धि करस्थिता ॥१७
राधोतसगात्समृत्थाप्य गणेशं राधिकेण्वरः।
आलिग्य गाढ रामेण मैत्रीं तस्य चकार ह ॥१८
अश्रीभावपि संप्रीतौ तदा रामगणेश्वरौ ।
कृष्णाज्ञया महाभागौ वभूवसुरिंदम ॥१६
एतस्मिन्तरे देवी राधा कृष्णप्रिया सती।
उभाभ्या च वरं प्रादात्प्रसन्नास्या मुदान्विता ॥२०
राधोवाच-सर्वस्य जगतो वद्यौ दुराधपौ प्रियावहौ।
मद्भक्तौ च विशेषण भवतौ भवता सुतौ ॥२१

अब मेरा तुम्हारे लिए यह उपदेश है कि परम अयकी अविकास रखने वाले आपको जो विचारे दीन प्राणी हैं उन पर दया करनी नाहिए। और तुमका योग की साधना करनी चाहिए तथा अपने अनुओं का निग्रह

भी करता चाहिए ।१५: इस लोक में अ।पके समान अन्य कोई भी तेज-यल-ज्ञान और यश में समस्तता रखने वाला नहीं है और आप सबमें परम श्रीष्ठतम हैं।१६। उसके अनन्तर अध्य अपने निवास गृह में पहुँचकर अपने माता-पिताकी शुश्रूषाकरो । और जब भी समय प्राप्त हो तय तपक्ष्या करो । इससे सिद्धि आपके करतक में स्थित हो आयगी ।१७। फिर श्री-राधिका के ईश्वर ने भी राधाजी की गोद से गणेशजी को अपनी खाइओं से स्वयं उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया था और भली-भौति स्नेहा-लिङ्गन करके फिर उनकी भित्रता परशुराम के साथ करादी **यो ।**१≈। हे षात्रुओं दमन करने वाले । इसके उपरान्त उस समय में भगतान श्रीकृष्ण की आजा से महान भाग वाले नेईदोनों ही परशुराम और गणेश बहुत प्रीति धाले हो गये से अर्थात् उन दोनों की बहुत ही गहरी प्रीतिमयी मित्रता हो गयी की और पहिले हुआ होच भाव जिल्कुल ही उनके हृदयों से निकल गया था।१६। इसी बीच में परम सती-साब्धी श्रीकृष्ण चन्द्र की प्रिया श्रीराधा देवी अधिक आनन्द से समन्दित होकर प्रसन्न मुख कमल वाली ने उन दोनों कें लिए वर दिया था ।२०। श्रीराश्चाजी ने कहा-है पुत्रो ! इस सम्पूर्ण जगत के द्वारा बन्दना करने के योग्य --असहातेज वाले और प्रिय कार्य का आवाहन करने वाले तथा आध दोनों ही विशेष रूप से मेरे भक्त हो जावें )२१।

भवतोनीम चोच्चार्य यत्कार्यं य समारभेत् ।
सिद्धि प्रयातु तत्सर्वं मत्प्रसादाद्धि तस्य तु ॥२२
अथोवाच जयत्माता भवानी भववल्लभा ।
वत्स राम प्रसन्नाऽहं तुभ्यं क प्रवदे वरम् ।
त प्रश्नूहि महाभाग भय त्यक्त्वा सुदूरत ।
राभ उवाच—
जन्भातरसहस्त्रेषु येषु येषु वजाम्यहम् ॥२३
कृष्णयोर्भवयोर्भक्तो भविष्यामीति देहि मे ।
अभेदेन च पश्यामि कृष्णौ चापि भवौ तथा ॥२४
पार्वत्युवाच
एवमस्तु महाभाग भक्तोऽसि भवकृष्णयो ।

विर्णीयी भवासु स्वं प्रसादारमम सुवत ॥२४ अथोबाच धराधीण प्रमन्तस्त्रमुमापति । प्रणत भागंतेंद्रं तु बराह जगदीश्वरः ॥२६ शिव प्रथाच-

राममक्तीऽसि मे बरस थस्ते दक्तो बरो मया । म भवित्यति कारस्त्यम् सत्यमुक्तः न चान्यचा ॥६७ अच्छप्रभृति भोकेऽस्मिन् भवतो बलवत्तरः । म कोऽपि भवताद्वत्स तेजस्वी च अवत्यरः ॥२८

भी कोई पुरुष भाषके स्था नाग का उच्चारण करके को भी कूछ कार्यं का समारक्त्र किया करता है उसका वह कार्य मेरे प्रसाद से निश्चित कप से सिद्धि को प्राप्त हो जाना है।२२। इसके तपरास्त जनवान जब (जिब) की बस्मधा जवानी देवी जो इस समस्त जगत को बन्धा देने वाली माना हैं, बोली भी 🕫 राम, हे बन्द । मैं तुम से बहुन प्रभन्त 🚦 पूछे तुम यह बतला दो कि तुम्हारे लिए नै क्या बरदान दे हूँ । हे बहान बान वाले ! उसी वरदान को जो तुनको अजिन्याबित हो युने स्पष्ट व बनावी और इसमें नर्वेषा जब मत करो तथा भय को तो एकदम बहुत दूर हटा दो । परजुराम भी ने कहा - मैं जपने महलों जन्मों में भी जिन जिन देहों में गमन करके समुत्पनन होऊँ ।२३। मी राधा कृष्ण और चनानी-चन का जनन्य चलः होऊँ यही बरदान आप मुझे प्रदान को जिए। सी राग्ना कृष्य और सब-भवानी - इन दोनों बूगलों का मैं कोई भेद भी नहीं देखूँ अर्थात् इनका एक ही न्यक्य मेरी इष्टि में बना रहे। २८। जगदम्बा पार्वतीओ ने कहा -है सहाभाग ! इसी प्रकार में होगा। तुम तो मगवान अकर बोर बीहरून-चन्द्र के परमंभक्त हो । हे भुवत ! जबादि परम मुख्यर बत वाले ! बोरी कृपा के प्रसाद से तुम बहुत ती हा चिरकाश पर्यन्त जी दित रहने वाले हो जाओ ।२५। इसके परवात् इस बनुष्यशा के स्वामी भगवान उदापति परवा-क्षिक प्रसस्त हंग्कर जम राम से बोने और कात के स्वामी ने जब देखा था कि वह भार्तवेन्द्र परमुराम उनके करणों में प्रणव हो। रहा है तका बरवान प्राप्त करने का परम योग्य पात्र है तो उन्होंने कहा: -।२६। अगवान जिस ने कहा ह बरस । तुम मेरे राम के मक्त हो —यह बरदान मैंने तुमको दिया था। यह वरदान मञ्जूर्णनया कहा हवा सत्य ही होगा और इस वर्गे

अन्यया कुछ भी नहीं होगा अर्थात् इसमें कुछ भी अन्तर न होगा ।२७। हे वत्स ! इस समस्त लोक में आज ही से आरम्भ करके आपसे अधिक बल-वान कोई भी नहीं होगा और न कोई आपसे अधिक तेल के धारण करने बाला तेलस्वी ही होगा ।२८।

वसिष्ठ उत्राचअथ कृष्णोऽप्यनुज्ञाप्य शिव च नगनदिनीम् ।
गोलोकं प्रययौ युक्तः श्रीदाम्ना चापि राध्या ॥२६
अथ रामोऽपि धर्मात्मा भवानीं च भवं तृष्टा ।
संपूज्य चाभिवाद्याथ प्रदक्षिणमुपाकमीत् ॥३०
भणेश्व कार्तिकेय च नत्वापृष्ठ्य च भूपते ।
अकृतक्षणसयुक्तो निश्चकाम गृहातरात् ॥३१
निष्कम्यमाणो रामस्तु नदीश्वरमुखंगंणे ।
नमस्कृतो ययौ राजन्स्वगृहं पर्या मुदा ॥३२

वसिष्ठजी ने कहा -इसके अनन्तर भगवान श्रीकृष्ण शिव और नग-राज की पुत्री को अनुझापित करके श्रीराधा और श्री दामा के साथ अपने गरेलोक धाम को चले गये थे ।२६। इसके पश्चात् धमरिया राम ने भी भग-वान शिव और जगदम्बा का मली-भाँति अर्थन करके और अश्विद्यन करके इसके अनन्तर उन्होंने प्रदक्षिणा करने का उपक्रम किया था ।३०। हे भूपते ! फिर राम ने गणेशाजी और स्वामी कत्तिकेय की सेवा में प्रणिपात करकें तथा उनके पूछकर उस गृह के मध्य भाग से बाहिर निक्तमण किया था ।३१। हे राजम् । जिस बेला में राम वहाँ से बाहर निकल कर जा रहे थे उस अवसर पर नन्दीस्थर प्रभृति शिव के मुख्य गणों के द्वारा उनकी प्रणाम किया गया था और फिर वह राम बड़ी ही प्रसन्नता से अपने गृह को शक्ते गये थे ।३२

## सगरोपाख्यान (१)

वसिष्ठ उवाच~ राजन्तेवं भृगुर्विद्वात्पभ्यञ्जनपदान्बहून् । समाजगाम धर्मात्माऽकृतव्रशसमन्दित ।।१ निलित्यु क्षित्रिया सर्वे यत्र तत्र निरीक्ष्य तम् ।
वजतं भागंवं मार्गे प्राणरक्षणतरपरा ।। २
अयाससाद राजंद्र राम स्विपितुराश्रमम् ।
आतमस्वममाकीणं वेदध्वनिनिनादितम् ।। ३
यश्र सिहा मृया गावो नागमार्थ्यारमूषका ।
समं वरित सहृष्टा भयं त्यक्त् वा सुदूरतः ।। ४
यत्र घूमं समीक्ष्येव ह्याग्निहोत्रममुद्भवम् ।
उन्तदित मयूराश्य मृत्यति व महीपने ।। ५
यत्र मार्यं तने काले मूर्यं स्याभिमुखं दिते ।
जलां जलीनप्रक्षिपद्भिः कियते भूजंलाविला ।। ६
यत्रातेवामिभिनित्यं वेदाः आस्त्राणि संहिताः ।
अध्यस्यति मृदा यक्ति बंहाक्यां वते स्थिते ।। ७

थी वसिक्ष महामृति ने कहा—हे राजन् । इस प्रकार से विद्वान् भृगु बहुत से जन पर्दों का अबलोकन करते हुए वे समहिसा राज अक्षत बच से समन्दित होकर समागत हो गये थे। १। भागे में जहाँ पर भी शक्षिय मिसे यो ने सब उन परम्राम को देखकर छिप गये यो क्योंकि मार्ग में राम गमन करते हुए उन्हें दिखलाई पड़े को और वे विवारे अपने प्राणों की रक्षा में परायण होकर इसर-उसर मागे-मागे फिर रहे थे। २। हे राजेन्द्र । इसके पश्चात् परज्राम अपने पिता के अपश्रम में पहुँच गए के जो आश्रम परम मान्त नीवों से विराहताया और जिसमें वेद भन्त्रों की स्वति गुँज रही थी। ३। उन आश्रम में स्वयाव जनित वैर साव सी नाम नाव की भी तहीं या और परस्पर में निमर्भ जब जीव भी जैसे सिंह और मृग तथा भी-सर्प-पार्जीर और मूचक भी सब मिले-जुले एक साथ सञ्चरण करते से और अपने स्वामाविक अञ्जों का भी अब दूर करके त्याग विधा था।।।। हे महीपते ! जिस जान्यम में निरम्तर अधिन होत्र के होते रहने से समूल्यन्त हुए मून (ध्रांका) को देखकर ही मेथाबरण की भाग्ति से बर्चात् धने धूम के द्वारा समावृत अन्तरिक्ष को मैचाच्छम्न सधक्तकर मगूर बहुत प्रसन्त हो रहे ये और अपने नित्रविचित्र पिण्छों को फीसा कर नृत्य कर रहे ये जहाँ पर सायकान के समय में द्विजगन सूर्यदेन के सम्मुख में जल की बङ्काजलियों

का प्रक्षेप कर रहे थे जिस जल से सारी भूमि आविल हो गई दी अर्घात् भीगकर मटमैले रङ्ग की हो रही थी। ६। अहाँ पर अध्ययन शील वटु ब्रह्म-चारियों के द्वारा नित्य ही वेदों-शास्त्रों और संहिताओं का अभ्यास किया जाता था। ये सभी छात्र परमाधिक हुई से समन्वित तथा ब्रह्मचर्य वत में समास्थित रहा करते थे। ७।

अथ राम प्रसन्नात्मा पश्यन्नाध्यमसपदम् ।
प्रविवेश शर्न राजन्मश्चत्वणसंयुत् ॥
जयशब्दं नम शब्द प्रोच्चरद्भिद्धिजात्मजैः ।
दिजंश्च सरकुतो राम परं हर्षमुपागतः ॥
ध्वाश्चमान्यंतरे तत्र संप्रविश्य निजं गृहम् ।
ददशं पितरं रामो जमदिन तपोनिधिम् ॥१०
साक्षाद्भृगुमिवासीनं निग्रहानुग्रहक्षमम् ।
पपात चरणोपान्ते ह्यष्टांगार्लिगितावनि ॥११
रामोऽहं तव दासोऽस्मि प्रोच्चरन्निति भूपते ।
जग्नाह चरणौ चापि विधिवत्सरज्जनुत्राणी. ॥१२
थय मातुश्च चरणावभिवाद्य कृष्ठांजलि. ।
उवाच प्रणतो वाक्यं तयोः संहर्षकारणम् ॥१३
राम उवाच—

पितस्तव प्रभावेण तपसोऽतिदुरासदः । कार्त्तं वीर्यो हतो युद्धे सपुत्रबलवाहनः ॥१४

इसके अनन्तर उस परम पुनीत आश्रम की अनिवंचनीय विकाल विमूति का अवलोकन करने से प्रसन्न आत्मा वाले राम में हे राजम् ! अपने पालित अकृत वर्ण के सहित मन्दगति से उस आश्रम में प्रवेश किया वा । जैसे ही राम ने भीतर अपना पदाएँण किया था वैसे ही उनका दर्शन करके वहाँ पर स्थित दिजों के बालकों ने जय-जयकार और नमस्कार की व्यतियों को प्रोच्चारण किया वा और विप्रों के द्वारा मार्गवेन्द्र राम का बढ़ा ही अधिक सम्मान-सस्कार किया गया पर । इस रीति से अपने स्थागत-समादर को देखते हुए राम की परमाधिक हुई हुआ था । ११। उस अस्थम के

अन्दर अपने गृह में जब राम ने प्रवेश किया थातो वहाँ पर परचुराम जी ने तपस्या के परम निधि अपने पिनाश्री जमदग्नि महामुनि का दर्शन किया था ।१०। वे असदिग्ने मुनि नालात् अपने पूर्व पुरुव भृगु मुनि के समान वहाँ पर विराजमान के जो अपने सपोशल से विग्नह और अनुग्रह करने की विकास सामर्थ्यं धारण करने वासे थे। उनके समीप में पहुँचकर राम ने उनके चरण कमलों के निकट में अपने आठों बाङ्गों से मूधि का आ लिङ्गन करते. हुए गिर गये वे अर्थात् भूमि पड़कर साष्टाञ्च प्रणाम किया या ।११। हे भूपते । परजुराम ने प्रणिपात करते हुए—मैं आपका दासानुदास राम है---आपकी नेत्रा में मेरा सादर प्रजाम निवेदित है-ऐसा मुख से उच्चारण करते हुए उस सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रणाम करने की विश्वि से साम पिताकी के दोर्टो चरणों का यहण किया या।१२। इसके अनन्तर उन्होंने अपनी माला भी के चरणों में करबढ़ होते हुए अभिवादन किया था। फिद परम प्रणत होकर उन दोनों भाना-पिता के अतीब हुर्व का कारण स्वरूप बास्य कहा वा ११३। राम ने कहा—हे पिताजी, आपके परम दुरासद तप के प्रभाव से ही मैंने बड़े बलवान कार्स दीर्थ राजा का पुत्रों-सैनिकों और बाइनों के सहित इतन कर दिया है। इस निवेदन का शास्त्रयं यही है कि उस इतने बल वाली बयू के निपातन करने में मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है यह सब कुछ आपके ही तब का प्रभाव है जिस ने मेरे हारा वह बुट मारा वया है।१४।

यस्तेऽपराधं कृतवान्दुष्टमंत्रिप्रचोचितः ।
तस्य दण्डो मया दत्तः प्रसक्षः मुनिपुंगव ।।१४
भवन्तं तु नमस्कृत्य गतोऽहं ब्रह्मणोंऽतिकम् ।
तं नमस्कृत्य विधिवत्स्वकायं प्रत्यवेदयम् ।।१६
म मामुवाच भगवाञ्च्युश्वा वृत्तांतमादितः ।
तत्र स्वकार्यसिद्धचर्यं णिवलोकं सनातनम् ।।१७
भूत्वाऽहं तद्धचस्तातः नमस्कृत्य पितामहृम् ।
गतवाञ्चिक्वलोकं वे हरदशंनकांक्षया ।।१६
प्रविश्य तत्र मगवन्तुमया सहितः शिवः ।
नमस्कृतो मया देवो वांछितार्यंप्रदायकः ।।१६

तदमे निवितः स्वीयो वृत्तातो विनिवेदितः । मया समाहितध्या स सर्वे श्रुतवानित ॥२० श्रुत्वा विचार्ये तत्सवे ददौ मह्यं कृपान्वितः । वेलोक्यविजयं भाग कवणं सर्वसिद्धिवम् ॥११

यह वही जधन राजा था। जिसने जपने परम इह मन्त्री की प्ररक्ता मैं प्रेरित होकर भाषका महत्वृजयशास कियाचा । उस अपराध का वण्ड मेरे द्वारा उसको वे दिया नया है। हे मुनियों में परम श्रीष्ठ ! मैंने बनपूर्वक बनको दण्डित किया है। मैंने जिस रोति से अब तक जो कुछ भी किया है श्वतका पूर्व विवरण क्रमानुसार मैं आपकी शन्तिश्च में निवेदिन करना है ।१४। मैंने बायको नमस्कार करके सर्वप्रथम बहुताजी के समीप में गमन किया का क्योंकि समस्त सृष्टि बह्या की के ही होरत हुई हैं। जत: उनकी उसके निपातन से कुछ वृत्त प्रतीत न हो, उनकी आजा प्रति करना स्थायो-चित एवं मानवयक का । मैंने वहाँ जाकर उनको विधि के नाम प्रणिप।त कियाचाऔर अपनात्रकृत्यित कार्यबन्ते निवेदित कर दियाचा।१६। ब्रह्माओं ने सारम्थ से नेकर सम्पूच बुलान्त सूना वा और धूक्तने कहा था। समस्त अनियमण भगवान् जिम के परन जला है अनः अपने कार्य को सिद्धि के निष् सनानन सिवमोक में भाना चाहिए। १७। हे तात ! पिनामह के इन वचन का सबस करके ब्रह्माजी को नगरकार करके भगवानु जिस के पर्सन की बाकाक्जा से फिर मैं लिक्सी के लोक में क्या बा ।१८। है बन-बन् ! यहां पर निव सोक में प्रवेश करके उमा देशों के सहित भगवान भिष को नमस्कार किया था। भगवानु शिव शो ऐसे देव हैं जो लबके लिए वाकिछन वर्षका प्रदान कर दिया करते हैं। ११। उन प्रभू के सामने पैने अपनापूरा वृत्तास्त आवेदित कर दिया था। जो भी उनकी सेवा में निवे-दित किया का कम सबको उन्होंने परम नमाहित वृद्धि से बस मबका सबक भी किया था। उस सम्पूर्ण बुसान्त का अवल करके उन्होंने एक क्षण तक विचार किया था और फिर परमाधिक क्या से समस्वित होकर समस्त सिद्धियों के देने वाले वसरेक्य विजय नाम बाला कवच मुझे उन्होंने प्रदान किया वा ।२०-२१।

तल्लब्ध्वा तं नमस्कृत्य पुष्करं समुपागतः । तत्राह् साधियत्वा तु कवचं हृष्टमानसः ॥२२ कातं वीयं निहत्याजी शिवलोकं पुनर्गतः ।
तत्र तो तु मया दृष्टो द्वारे स्कन्दिवनायको ॥२३
तो नमस्कृत्य धमंज प्रवेष्टुं चोद्यतोऽभवम् ।
स मामवेक्ष्य गणपो विश्वन्तं त्वर्यान्वित्म् ॥२४
वार्यामास सहसा नाद्यावसर इत्यथ ।
मम तेन पितस्तत्र वार्युद्धं हस्तकर्षणम् ॥२१
सङ्जातपरशुक्षेममतोऽभूद्भृगुनन्दन ।
तज्ज्ञात्वा समुद्गृह्य मामध्रश्लोद्ध्वंमेव च ॥२६
करेण भ्रामयामास पुनश्चानीतवांस्तत ।
त दृष्ट्वातिकुधा क्षिप्तः कुठारो हि मया ततः ॥२७
दंतो निपतितस्तस्य ततो देव उपायतः ।
पार्वती तत्र श्टाऽभूतदा कृष्णः समागतः ॥२०

उस कवज की सिद्धि पुष्कर तीय में बतनायी भी अंतएब मैंने उस को प्राप्तकर मगवान शकुर को प्रणाम किया और मैं फिर उसकी सिद्धि के लिये पुष्कर में समायत हो गयाचा। वहाँ पर मैंने उस कवचकी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। और उसे साधित करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई थी। २२। फिर सप्राम भूमि में कार्सवीयं का निपातन करके मैं पुन शिव-लोक में गया या कि अपनी विजय का सम्वाद प्रभुको सुनाद्ै। वहाँ पर मैंने द्वारपर स्कन्ध और विनायक को समयस्थित देखा ।२३। हे धर्म के ज्ञान बाले भगवानु ! मैंने उन दोनों की सेवा में प्रणाम किया और मैं अन्दर प्रवेत करने के लिए समुद्धात हो गया था। उस समय में वड़ी शीद्यतासे मुक्त होकर अन्दर प्रविष्ट होने वाले मुझ को देखकर गणेश जी ने रोक दिया था। २४। उन्होंने मुझ से यही कह मुझको अन्दर प्रवेश करने से सहसा रोका था कि आज अन्दर गमन करने का अवसर नहीं है। हे पिताजी । उस समय में मेरा उन गणेत जी के साथ पहिले तो बाग्युद्ध अर्थात् अञ्छी तरह से कहा सुती हुई भी और फिर हायाँ का कर्षण अर्थीत् भेरा हाथ पकड़कर खीं थातानी हुई भी ।२५। उस समय में गणेश जी ने यह देखा कि भृगु नन्दन अपने परमुका प्रहार करने बाला हो रहा था । उन्होंने वह जानकर मुझको पकड़ लिया वर और ऊपर इंडाकर नीचे की ओर कर दिया था।२६। गणेश जी ने अपने हाथ से उठाकर अच्छी तरह में फ्रवर के अनेक लोकों में घुमाथा था और फिर नाचे के लोकों में घुमाकर बही पर मुझे लाकर रख दिया था। फिर मुझका बढ़ा भारा क्रोध आ गया था और मैंने अपना फुठार उनके ऊपर प्रक्षित्र कर दिया था। १२३। उस प्रहार से गणेशाजी का एक बांधा दौत दूटकर भूमि पर गिर गया था। उसी समय में महादेवजी वहाँ पर आ गये थे। उस समय में पार्वतीजी न अपने पुत्र के दौत के टूट जाने की दुर्घटना देखा लो वे बहुन रुष्ट हो गयी थी। उसी समय में भगवान् थी कृष्ण भी आ गये थे। १८६।

राधया सहितस्तेन सानुनीता वर ददौ। मह्य कृष्णो जगामाथ तन मैत्री विश्राय च त२६ तत प्रणम्य देवेजी पार्वतीपरमेश्वरी । आवतस्तव सान्निध्यमकृतक्षणसय्त. ॥३० वसिष्ठ उवाच-इत्युक्त वा भागवो रामा विरसम च भूपते। जमदन्निरुवाचेद राम गत्रुनिबहुँगम् ॥३१ जसदग्निश्वाच -क्षऋहत्याभिभूतस्त्व ताबद्दोषोपशांतये । प्रायक्वित्त ततस्तावद्यथावस्कर्तुं महीसि ॥३२ इत्युक्ताहिपतार रामो मतिमतावरः। श्यश्चित्त तु तद्योग्य त्व मे निर्देश्मर्हसि ॥३३ जमदिग्नि स्वाच व्रतीष्ट्य नियमीष्ट्रचीय कर्षयस्थहमात्मन । गाक्षमूलफलाहारो द्वादणाद्धं सपश्चर ।३४ वसिष्ठ ;वाच-इ**श्युक्त प्रणिपत्येन मातर च भृ**गूद्व*ह*ा प्रययौ तपसे राजन्तकृतव्रणसमृत ॥३५ स गत्था पर्वत वर महेद्रमरिकर्षण ।

कृत्वाऽश्यमपद तस्मिस्तपस्तेषे सुदुश्वरम् ॥३६ वर्तस्तपोभिनियमैदेवताराधनैरपि ।

निन्ये वर्षाणि कति विद्यामध्तस्मिन्महारमनाः ॥३७ भगवान् भीकृष्ण बीरायां भी को ताथ में लेकर ही पदारे है । इनके हारा पार्वतीओं का जनुवन किया या और पार्वती अवश्वनी ने वृक्षे बर-बान प्रदान किया था। और जनवान कुछन ने हम दोनों की निप्रता करा-कर प्रकाश किया था बीर बहु से वे चने वर्ग में 19६। इसके अनन्तर रेवेश्वर पार्वती भीर परवेश्वर दानोंको शादर प्रणिपात करके में अकृत क्षण के हो भाष में उनके समीच में उपस्थित हो गया था। 1301 वसिक्षणी मे कहा-है मुपते ! इनना हो सम्पूर्ण अपना बुलाम्त कडकर फिर परबूराम चुप हो नवे थे। इसके जनसार बहामूनि जनदम्मि ने बन शबुओं के जिनाश कर देने वाने राम वे बोने (३१) अनदिन ने कहा-हे राम । जाप तो जब समस्य अभियों की हत्या से अभिवृत हो अये है अवदि अभियों के यह की हत्या जापके क्रपर कायी हुई है। अंतर्थ अब बाप उस की हुई हरवा के निवारण करने के लिये बचाविधि प्रावध्यित करने के बोध्य हैं कर्याद उसके मोधन के नास्ते शास्त्रोतः प्रावश्यित करना ही वाहिए ।३२। इस सरह है कवन करने वाले अपने पिताबी है जतिमानी में चं है राज ने वह बार्यना की भी कि उस विकास बच के सोधन के बोग्य जो भी कोई प्राथात्रकता हो उसकी जाप ही नुसे निर्देश करने के लिए परन बोध्य है ।३३। महासुनीन्द्र क्यवन्ति थी ने कहा-बहुत-के बतों और निषयों के द्वारा अपने सरीर का कर्षण करते हुए केवल वस्त्र लाको और मूलों का आहार करने वाले होकर बारह क्यों तक निरम्तर तपस्थमी का क्याधरण करा ।३४। यह इस प्रकार से बारय-जातन के लयं पिताथी के द्वारा कहा बया वा ता परसूराय की से अपने माता-पिता के करणों में प्रणिपाध किया और अकृतक्ष को अपने साम्य में नेकर है राजत् । नह समस्या करने के भिन्ने बहु के बन्ने नमें के (३५) के परकुराम निन्दीने अपने समस्त समुक्षीं का विनास करके पूर्णतका कर्षमकार दिया था व अब जपने बेह का मुखि के लिए कदन करन के बास्ते महेन्द्र नामक वर्षत पर वये थे। इस गिरि पर अपना एक आधन बनाकर उन्होंने वहाँ पर करन दुवबर तप किया था।३६। वहां वर राज से अनेक इत-क्ष्य नियम और देवता के समाराधन के शारा उस आधार है महान्यन वाले जार्वव ने कुछ वय ज्यतीत कर विव या अर्वाद ऐसे ही अनक सावना का करक बहुत है वब विता दिवे व ।३७।

#### सगरोपाख्यान (२)

ति कदाचिद्विपिने चतुरगवलान्तितः ।

मृगयामगमञ्जूर शूरसेनादिभि सह ॥१

ते प्रविश्य महारण्य हत्वा बहुविधान्मृगान् ।

जग्मुस्तृपानी मध्याहने मरितं नमंदामनु ॥२

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च बारि नद्या गतश्रमा ।

गञ्छेनो दहशुर्मागं जमदग्नेरथाश्रमम् ॥३

हष्ट्वाश्रमपदं रम्यं मुनीनागच्छतः पथि ।

कस्येदमिति पत्रच्छुर्माविकर्मप्रचोदिताः ॥४

ते प्रोचुरतिशातास्था जमदग्नेमंहातपाः ।

वसत्यस्मिन्सुतो यस्य राम शस्त्रभृतां वरः ॥१

तच्छु द्वा भीरभूतंषा रामनामानुकीर्तनात् ।

कोधं प्रसद्धानुसस्य पूर्ववरमनुस्मरन् ॥६

कव ते प्रोचुरन्योन्य पितृहंतुर्वद्यात्पितुः ।

वैर निर्यातन कि तु करिष्यामो दिशाधुना ॥७

श्री बसिष्क जी ने कहां--- इसके उपरान्त यह हुआ था कि किसी समय
में सूर सूरतेन आदि के साथ बतुर क्षिणी सेना लेकर उसी बन में भूगया
(शिकार) के लिये गया था। जिसमें पंदल-अश्व-हाथी और रख ये सभी
थारों साधन होने हैं वही अतुर क्षिणी सेना कही जाती है। १। उन्होंने उस
महान् विशाल अरण्य में प्रवेश करके बहुत-से भूगों का हनने किया था।
जब मध्याहन काल हा गया ता वे सब पिपासा केवंन होकर नमेंदा नदी
की ओर पहुँच गयं थे। २। वहां पर उनने जल मान किया और स्नान किया
था और अपने सम को दूर किया था। जब यहां से वे जा रहे वे तो भूगुकर
अमदिग्न पूनि का आध्य अन्ते देशा था। ३। वह आस्त्रम का स्थान बहुत
ही सुरस्थ था। उसका अवलोकन करके उन्होंने सार्ग में आगमन करते हुए
भुनिगणा से पूछा था कि यह किसका ऐसा परम मुन्दर आध्य है। उस

हो गये थे 151 उन मुनियणों न उस नृप से कहा था कि इस आश्रम में अत्यन्त हो प्रशान्त आत्मा शांले और महान् तपस्थी अपदिग्न मुनि निवास किया करते हैं जिनके पुत्र सत्त्र छारियों में परम श्रष्ट परशुराम है। १। यह श्रदण करके परशुराम जी के नाम के अनुकीर्ण न से पहिले तो सुनने के साथ ही अनके हृदय में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया था किन्तु किर क्रोध को सहन करके उनको परशुराम की बड़ी भारी क्रूरता के साथ किये हुए पूर्व वैर का अनुस्मरण हो गया था। ६। इसके अनन्तर उन्होंने एक दूसरे में आपस में कहा था कि इन्होंने तो हमारे पिता का बध किया या तो ऐसे पिता के हनन करने वाले के पिता का अब इस समय में तथ करके हम मख

इत्युक्त्वा खड्गहस्तास्ते सप्रविश्य तदाश्रमम् ।
प्रजिच्चिरे प्रयासेषु मुनिवीरेषु सर्वतः ।।=
त हत्वाऽस्य शिरो हृत्वा निषादा इव निर्देशाः ।
प्रथमुस्ते दुरात्मान सबलाः स्वपुरी प्रति ।।६
पुत्रास्तस्य महारमानो हृद्द् वा स्विपतर हतम् ।
परिवार्य महारपात रुख्दु शोककशिताः ।।१०
भक्तिरं निहतं भूमौ पतिनं वीक्ष्य रेणुकाः ।
पपात मूर्व्छिता सद्यो लतेवाशनितादिताः ।।११
सा स्वचेतिस सम्च्छर्यं शोकपावकदीपितान् ।
दूरप्रनष्टसज्ञेव सद्यः प्राणेव्यंयुज्यतः ।।१२
अनालपत्यां तस्यां तु सज्ञाः याताः हि ते पुनः ।
न्यपतन्मूच्छिता भूमौ निमग्नाः शोकसागरे ।।१३
ततस्यपोधना येऽन्ये नत्तपोवनवासिनः ।
समेरयाश्वासयामासुस्तुल्यदु खाः सुतान्मुने ।११४

इतना कहकर वे सब करों में खड्ग लेकर उस आश्रम के अन्दर प्रविष्ट हो गये थे और सभी ओर से गमनागमन करने वाले मुनियों का इनन किया था । । किस उनने जमदिश्य भुनि का इनन कर दिया था और दया से रहित निषादों के ही समान उस अमदिश्य का मस्तक काटकर इरण कर लिया था। वे महान् दुष्ट आस्मा वाले अपनी सेना के सहित

अपनी नगरी की ओर चले गये थे। है महाराज ! उस महामुनि कमवन्ति के जो अन्य पुत्र ये वे परम साधु प्रकृति से सुसम्पन्न महानु बाश्या वाले तापस ही ये जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का बड़ी निर्दयता से हनन कर दिया गया है तो उस भूत पिताने शव के चारों बैठकर महान सोक से उरवी हिन होते हुए रदन करने लग गये थे। १०। अपने प्राणनाम स्वामी को निहत और बूमि पर पड़े हुए देखकर मुनि पतनो रेणुका देवी तुरन्त ही भृति पर पछ। इंखाकर बजाघात से गिरी हुई कोमल लता के ही समान मूच्छित होकर गिर गयी थी। ११। उसके मन में मूच्छी जा गयी बी और उसको अपने देह का अनुसन्धान नहीं रहा था। वह शोक की अग्नि से दीपित हो गयी यी। वह बहुन अधिक संशा से हीन के समान ही होकर तुरन्त ही अपने प्रिय प्राणों से वियुक्त हो गयी थी अर्थात् उसके प्राण पसे स तुरन्त ही उड़ गए थे। १२। जब उसके पुत्रों ने देखा कि वह कुछ भी नहीं बोल रही है तो फिर उनको होन अस्या थ। और अपनी माताका ग्रत मरीर देखकर वे सभी शांक के अगाब सागर में निमन्त होते हुए मूर्ज्छित होकर भूमि में पछाड़ खाकर गिर गये थे। १३। जब ऐसा शोक से वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया तो जो अध्य तप के हु। अन वाले तपस्वी गण थे को कि उसी तपोक्न में निवास करने वाले ये हे मूने ! उन सबको भी उन मुनि पति-पत्नियां के विधोग से समान हो दुःख हो रहा या और वे सब बहीं पर इकट्ठे हो गये थे तथा रेणुका के पूत्रों की समास्वासन दिया यो ।१४६

सांत्व्यमाना मुनिगणीर्जामदग्न्या यथाविधि । बाधुक्षुर्वचसा तेषामग्नौ पिश्रो कलेवरे ॥१६ धक्रुरेव तदूद्ध्वं वे यत्कत्तंव्यमनतरम् । पित्रोमरणद् खेन पौड्यमाना दिश्रानिणम् ॥१६ तत्त काले गते राम समानां द्वादशावधौ । निवृत्तस्तपसः सख्या सहागादाश्रम पितु ॥१७

समस्त समागत मुलिगणों के द्वारा अब अध्छी तरह से उत पुत्रों को साल्यना दी गयी थी। तो असदिग्य के उत मृतियों के कहने से अपने मासा-पिता के कवा। का कर्मकाण्ड के अनुसाद अग्नि में बाह कर विया था।१५। सन्दर्गेष्टि के अनन्तर फिर जो भी करने के ब्रोग्य ऊर्ध्व क्रिया कलाप या उस सबको भी पूर्णतया सम्पन्न किया था। वे सभी जमदिन के आत्मज अपने दोनों ही माता-पिता के मरण के असहा दुःख से रात दिन पीड़ित होते हुए रहा करते थे।१६। इसके अनन्तर कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर जबकि बारह क्वों की अवधि पूर्ण हो गयी थी तो अपनी तपस्चर्या से निद्युत्त होकर राम अकृत वर्ण के साथ अपने पिता थी में आये थे।१७।

## भित्रय वंश नाश प्रतिका

स गच्छन्पथि सुश्राय मुनिष्यस्तत्त्वमादित ।
राजपुत्रव्यवसित पित्रोः स्वर्गतिमेव च ॥१
पितुस्तु जीवहरण शिरोहरणमेव च ।
तन्मृतेरेव मरण श्रुत्वा मातुश्च केवलम् ॥२
विललाय महाबाहुर्दु खशोकसमन्वितः ।
समधाश्वासयामास सुल्यदु खोऽकृतवणः ॥३
हेतुभि. शास्त्रनिविष्टैर्वीर्यसामर्थ्यसूचकैः ।
युक्तिनौकिकहृष्टान्तेस्तच्छोकं सञ्यशामयत् ॥४
सास्वितस्तेन मेधावी धृतिमालव्य भागंव ।
प्रयथौ सहित सख्या आतृ,णा तु विहक्षया ॥५
स तान् दृष्ट्वाभिवाद्यंताम् भागंवो दुःखकाषितः ।
गोकामर्षयुतस्तैश्च सह तस्यौ दिनत्रयम् ॥६
तकोऽस्य सुमहान्कोध स्मरतो निश्चन पितुः ।
वभूव सहमा सर्वलोकसहरणक्षमः ॥७

श्री महामुनीन्द्र वसिष्ठजी ने कहा—परणुरास ने मार्ग में गमन करते हुए मुनि मण्डल से आरम्भ से सब तत्त्व सुन लिया वा अवांत् वहां पर किस तरह से सब घटनाएँ हुईं वीं यह श्रवण कर लिया वा । उनको यह भी शांत हो गया था कि उन महान दुष्ट राज पुत्रों ने यह कुचेष्टाएँ की बीं और उनके द्वारा पिता की मृत्युं तथा शोंक में माना का देहान्त हो गया है

1१। अपने पिताजी के जीवन का हरण और उनके मिर को काटकर ले काने का समाचार भी उन्होंने जानकर यह भी उनको ज्ञात हो गया था कि उनकी माताश्री का मरण पिताजी की मृत्यु हो जाने ही से शोकोद्रेक वण हो गयी थी।२। वह महाबाहुको बड़ा भारी भोक और असहा दुः आहुआ था। इसमे वे राम बहुत अधिक विलाप करने लग गये थे। यद्यपि बकुत वर्णको भी परशुराम के ही समान दुःख हुआ था किन्तुफिर भी उसने राम को बहुत कुछ समास्वासन दिया बा ।३। वीर्य की सामर्थ्य के सुचक गास्त्रों में निविष्ट किये गए हेतुओं के द्वारा और युक्तियो से तथा लोक में होने वाल अनेक टब्टान्तों के द्वारा परशुराम जी के उस महान शोक को अकृत वर्णने शमित कर दिया या १४। उस अकृत वर्णके द्वारा सास्थना दिए गए परशुराम ने धेर्य का अवलम्बन लिया था क्योंकि वह बहुत अधिक मैधावी थे। इकके अनन्तर परशुरामजी अपने सन्दा अकृत द्रण के साथ अपने भाइगों के देखने की इच्छा से अपने गृह की ओर चल दिये वे। 🗓 वहाँ पर भागंव ने जाकर अभिवादन किया या और इन सबको परस दु:खित देखकर परणुरामधी को भी अत्यधिक दु:ख हुआ वा। उन सबके साथ में पुन उस शोक का नवीमीकरण हो गया वा और परम मोक में मन्त होकर वह बहु तीन दिन तक स्थित रहे थे। इसके अनुसार अपने पिता श्री के निश्रन का स्मरण करते हुए उनको महान क्रोध उत्पन्न हो गया था और तुरन्त ही बह सम्पूर्णलाक के सहार कर देने में समर्थ ही गये थे १७६

मानुर्ये इता पूर्व प्रतिज्ञां सत्यसंगरः।

हरीनकार हृदये सर्वक्षत्रयद्योद्यतः।।

क्षत्रवंश्यानशेषेण हत्वा तद्देहलोहिते ।

करिष्ये तर्पणं पित्रोरिति निश्चित्य भागंत्रः।।

प्रातृणां चैव सर्वेषामाख्यायात्मसमीहितम्।

प्रययो तदनुज्ञातः इत्या सस्यां पितुः कियाम्।।१०

वक्तवणसंयुक्तः प्राप्य माहिष्मतीं ततः।

तद्वाद्योपत्रने स्थित्वा सस्मार म महोदरम्।।११

स तस्मै रथचापाद्यं सहसा ध्यसमन्वितम्।

प्रेषयामास रामाय सर्वसहननानि च।।१२

रामोऽपि रवमारुह्य सन्तद्धः सन्तरं धनुः । गृहीत्वापूरवच्छंत्वं च्द्रयसमित्रजित् ॥१३ ज्याघोषं च चकारोच्चे रोदसी कंपयन्तिव । सहमाहोध भारच्यं चक्रे सारचिनां वर ॥१४

माना रेजुका ने अपने पति के वियोग में विमाप करते हुए इंचकील बार अपने बक्त-ब्बल को पीटाबालन परशुरामधी ने उसी समय में यह प्रतिज्ञाकी की कि मेरे पिता को अधिय जातीय तृप ने निहत किया है इसलिए में भी इस्कीन बार चूनश्थल को लंहार करके समियों से रहित कर दूरेना—नाता के लिए की हुई इन प्रतिज्ञा को शरपनादी दिया जा । हा ने तमन्त अभियों के बन्न करने के लिये तमुचन होकर हुदय में पुटड़ कर भागेंबेन्द्र ने ऐसा निज्यव कर स्थित का कि अजियों के बन में समुत्यनन सबका निहनन करके उनके मरीरों के बिघर से 🖣 अपने भागा पिता का तपैन व काँगा ।१। अपने समस्त भाइयों ने यह अपना तमीहित तस्य सकस्य कहकर अपने पिताजो की नश्यित किया का पूर्ण करके चाइयों की अवज्ञा प्राप्त करके परस्राम अने गये में १९०। फिर बकुनव्रक की साथ में सेकर माहिष्मती नगरी में स्थित होकर उन्होंने महोदर (श्रीगनेम जी) का स्मरण किया का 1११। उन्होंने तुरुत ही राम के लिए रच-चाप आदि सभी आयुर्धो तथा अन्तों आदि को केज दिया था। १२। फिर परसुराम प्रभू भी उत्त रच पर नमामढ़ होकर तन्त्रज्ञ हो गये वे और लच्चों पर विजय पाने वासे में करके महिल धनुष का बहुण कर निया था तथा अगवान कह के हारा प्रदेश संख की व्यक्ति करके समने सम्यूजें जान को पुरित कर विदा था। १३। अपने धनुष की प्रत्येचाकी दकार से अन्तरिकाओर जूनपदन को वकन्यित करने हुएँ बड़ा ही अञ्च चोच किया था। सारवियों में परम औड़ सहस्राह ने उनके रच का मारमि होने का कार्य प्रदेश किया था।१४।

रथक्याजंबनादेस्तु वधात्पियोरमविषः । तस्याभूत्वगरी सर्वा सक्षुक्धाञ्च वरद्विषा ॥१५ रामं स्वागतमाज्ञाय सर्वक्षत्रकुलांतक्षम् । संकुच्छ।व्यक्क्रद्वोगं संप्रामाय वृपात्मत्राः ॥१६ अध पचरवाः शूरा जूरमेनादयो वृष । रामेण योद्धृ सहिता राजभिण्यक कृष्यमम् ॥१७

चतुरगवलोपेतास्ततस्ते कात्रियपंभाः ।

राममासादयामासु पतंगा इव पायकम् ॥१०

निवायं तानापतितो रचेनंकेन भागंतः ।

युद्धे पाधिवं सर्वे. समरेजमितविक मः ॥१६

तत पुनरमृत्युज्ञ रामस्य सह राजभि ।

जधान यत्र संकृष्ठो राजां शतमुदारधीः ॥२०

ततः स सूरसेनादीन्हत्वा सबलवाहनान् ।

वाणेन पात्रयामास कितौ कात्रियमंत्रथम् ॥२१

अपने माता और पिता दोनों के बच्च हो आने से परशुरामधी को बड़ा भागे क्रोध हो गया था। जब परत हु इ गार्गेंव के रच प्रत्यञ्चा तीर संख के नाय हुए तो इनते उस नृप की समस्त नगरी और नर तथा दिए सभी अत्यन्त संशुक्त हो गये वे । १५। उन तृप के पुत्रों ने जब यह तमझ सिया का कि सर्व अतियों के कूसों का अन्त कर देने वाने परसुराम समा-गम हो गये हैं सो वे वहुत ही भुश्य हुए वे और फिर उन्होंने राम के साथ संबास करने के लिए उद्योग किया था। १६। इसके अनम्तर हे नृप ! पञ्च-रच सुरक्षेत्र प्रभृति सूरों ते अनेक अन्य राजाओं के सम्ब परसुरामकी युद्ध करने के निए उच्चम किया था। १७। इसके उपरान्त ने भे ह समिय अपनी चतुरिञ्ज नी सेनाओं से समस्वित हुए वे और सब राम के पास प्राप्त हो गये में । जिस तरह पावक पर गिरने वाने पत कों को अग्नि भस्मसाद करके निवारित कर दिया करता है उसी मांति मार्गवेन्द्र ने अपने एक ही रथ के हारा छल पर तंत्रियत होकर अपने अपर चारों ओर से बाइनण करके आपतन करने वालों को निवारित कर विदा वा । अपरिमित वल-विक्रम से सुसम्पन्न राम ने समराकृत्र में उन सभी मृपी के साथ कोर युद्ध किया का ।१०-१६। इसके अनन्तर किर भार्मक का युद्ध राजाओं के साम हुना वा भीर उस उदार बुद्धि वाले परसुराम ने उस सौ राजाओं का बच्च कर दिया मा।२०। फिर जूरमेन आदि नृषों का सेना और बाहनों के सहिल हनन करके एक ही क्षण में उस पूर्ण अधियों के मण्डल को भूमि पर गिरा दिया था १२१।

ततस्ते भग्नसकत्या हृतम्बबलबाहृना ।
हनशिष्टा नृपतयो दुद्वे सर्वतो विश्रम् ॥२२
एवं विद्राव्य सैन्यानि हत्या जित्वाम संयुगे ।
जघान कत्यो राश्च भूराञ्छरवराग्निना ॥२३
ततः कोधपरीतात्मा दग्धुकामोऽखिलां पुरीम् ।
उदैरयद्भागंबोऽस्त्र कालाग्निसश्यप्रभम् ॥२४
व्वालाकविताशेषपुरप्राकारमानिनीम् ।
पुरीं सहस्त्यस्वनरां स दवाहास्त्रपात्रकः ॥२५
दह्ममानां पुरीं हुव्ह्वा प्राणत्राणपरायण ।
जीवनाय जगामासु वीतिहोत्रो भयातुर ॥२६
वस्त्राग्निना पुरीं सर्वा दग्ध्वा हत्या च भाववान् ।
प्राणयानोऽख्यिलाम् लोकान् साक्ष्यत्काल इवांतक ॥२७
वक्षत्रवणसंयुक्त सहसाहेन चान्वितः ।
जगाम रथघोषेण कपयन्तिव मैदिनीम् ॥२६

इसके अनन्तर वे समस्य नृष्य भाग सक्कृत्य वाले हो गये थे और उनके सैनिक तथा सब बाहन हाथी थोड़े आदि नह हो गये थे। ओ भी नृष् हनन करने से बच गये थे वे भय से भीत होकर सब दिशाओं की ओर इसर-उघर माग गये। २२। इस रीति से सम्पूर्ण सेना के सैनिकों को खरेड कर तथा हनन करके भागंबेन्द्र ने यूब में विजय प्राप्त की थी और अपने वाणों की अपने के द्वारा सैकड़ो शूर नृषों का वस कर दिया था। २३। फिर महानू कोध से भरी हुई आत्मा वाले परशुराम ने उस पुरी को वश्व करने की इच्छा की थी तथा भागंब ने कालांग्त अपने अक्ष्म की छोड़ दिया था। २३। फर महानू कोध से मरी हुई आत्मा वाले परशुराम ने उस पुरी को वश्व करने की इच्छा की थी तथा भागंब ने कालांग्त अपने अक्ष्म की छोड़ दिया था। २४। उस अस्य की अग्ति ने उस नगरों को जिसमें भभी हाथी-घोड़े और मनूव्य थे जला दिया था और वह पुरी अस्वशंगत के जल कर ज्वाताओं से उसके पुरमकार आदि की माला से कवित्रत हो गयी थी अथित् उस महानू प्रवीग्त अग्ति ने सबको स्वाहा कर दिया था और वहाँ पर कुछ भी सेव नहीं रहा था। २५। उस सबस्त पुरी को जलती हुई देखकर अपने प्राणों की रक्षा में तक्ष्य वीतिहों भाग से से आतुर होकर बहाँ से जीवन के परियाण

करने के लिये शीझ ही चला गया वा 1२६। अपनी अस्त्र की अग्नि से उस सम्पूर्ण नगरी को जलाकर तथा सब अनुओं का हनन करके उस समय में भागेंबेन्द्र राम समस्त लोकों का बिनाण करते हुए साक्षात् अन्त कर देने बाखे काल की ही भाति हो गये थे 1२७। फिर अक्टतबण के सहित और सहसाह से समन्वित होकर अपने रथ के महान् घोष से सम्पूर्ण पृथ्वी को कम्पित करने हुए वहाँ से गये थे 1२६।

विनिध्नन् क्षत्रियान्सर्वान् सणाम्य पृथिवीतले ।
महेंद्रादि ययौ रामस्तपसे घृतमानस ॥२६
तिस्मन्तष्टचतुष्कं च यावत्क्षत्रसमुद्गमम् ।
प्रत्येत्य भूयस्यद्धत्यै बद्धवीको घृतव्रतः ॥३०
क्षत्रक्षेत्रेषु भूयप्रच क्षत्रमुत्पादितं हिजै. ।
निजवान पुनभूं मौ राज जतसहस्रणः ॥३१
वर्षव्रयेन भूयोऽपि कृत्वा नि.क्षत्रिया महीम् ।
धट्चतुष्ट्यवर्षान्तं तपस्तेषे पुनश्च स ॥३२
भूयोऽपि राजन् संबुद्धं क्षत्रमुत्पादितं हिजै ।
जवान भूमौ निःशेषं साक्षात्काल इवांतक ॥३३
कालेन तावता भूयः समुत्यन्तं नृपात्त्वयम् ।
निध्नंष्ट्यचार पृथिवीं वर्षद्वयमनारतम् ॥३४
अनं रामेण राजेंद्र समरता निधनं पितुः ।
त्रि सप्तकृत्यः पृथिवी तेन निक्षत्रिया कृता ॥३४

इस पृथ्वी तल पर क्षत्रियों का निहनन करते हुए पूर्णंतया इस सूमि पर शान्ति स्थापित करके फिर मार्गद राम तपश्चर्या करने के लिये मन में निश्चय करके महेन्द्र पर्वतः पर वहाँ से चले गये थे ।२६। उसमें जितना भी क्षत्रियों का समुद्रय था बारह थे उनके प्रति भी आकर फिर उनके हनन करने के वास्ते वन धारण करने वाले परश्राम बद्ध दीक्षा वाले हुए थे ।३०। और दिजों ने क्षत्रियों के क्षेत्रों में फिर क्षत्रियों का उत्पादन कर दिया था। जब परश्रामजी को क्षत्रियों की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ था कि भंभी और भी क्षत्रिय समुत्यन्त हो गये हैं तो पून उन्होंने सेकड़ों और सहसों क्षत्रिय गुपों का भूमि पर हनन कर दिया था। ३१। फिर भी दो वर्षों में इस भूमि को क्षत्रियों का बध करके क्षत्रियों से रहित बना दिया था और फिर यग वर्षों के लम्बे समय तक तपस्या का तपन किया था। ३२। है राजन् । जब फिर भी उनको यह ज्ञान हुआ था कि जाहाणों ने क्षत्रियों को अपने क्षपोबल से समुत्यन कर दिया है तो फिर भी उन्होंने साक्षात् विनाश भरने वाले काल के ही समान इस भूमण्डल में क्षत्रियों को मार-काटकर समाप्त कर दिया था। ३३। उतने में समय में फिर क्षत्रिय लोग समुत्यन हो यये थे तब दो वर्ष पर्यन्त निरन्तर पृथ्वी पर उन सबका हनन करते भागें बेन्द्र ने किया था। ३४। हे राजेन्द्र । अपने पिताश्री के क्षत्रियों के द्वारा निश्चन का स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से उन्होंने इक्कीस बार इस भूमि को इसी रीति से क्षत्रियों के ग्रीक कर दिया था। उनकी माता रेणुका ने अपने पित के वियोग के शोक में रुदन करते हुए इक्कीस बार अपने वक्षःस्थल को करों से प्रताहित किया था उतनी ही बार परश्रामजी ने इस भूमण्डल क्षणियों से रहित कर दिया था। उननी सार अपने देस भूमण्डल क्षणियों से रहित कर दिया था। उननी ही बार परश्रामजी ने इस भूमण्डल क्षणियों से रहित कर दिया था। इस।

## ।। वसिष्ठ गमन वर्णन ।।

- ×--

विमिष्ठ उवाच-

तिती मूर्डीभिषिक्तानां राज्ञामिततेजसाम् । पट्सहस्रद्धयं रामो जीवग्राहं गृहीस्वान् ॥१ ततो राजसहस्राणि गृहीस्वा मुनिभि सह । स जगाम महातेजाः कुरुक्षेत्रं तिपोमयम् ॥२ सरमा पंचकं तत्र खानियत्वा भृगूद्धहः । सुखावगाहतीर्थानि तानि चक्रे समततः ॥३ जघान तत्र ये राजः शरीरप्रभवासृजः । सरासि तानि वे पच पूर्यामाम भागंवः ॥४ स्नात्वा तेषु ययान्यायं जामदग्न्यः प्रतापवान् । पितृ स्सर्वयामास यत्राशास्त्रमतंद्वितः ॥४ पितु प्रेतस्य राजेंद्र आदादिकमग्रेयतः। भाह्यणे सह मातुश्च तत्र चक्रेययोदितम् ॥६ एवं तीर्णप्रतीकः स कुरुक्षेत्रे तपोमये। उवासातंदितः सम्यक् पितृपूजापरायणः ॥७

भी वसिष्ठ जी ने कहा---इसके जनन्तर अपरिमित तेज वाले मुर्टा-भिविक्त अर्थात् तर्वे जिरोमणि वारह सहक्ष राजाओं का परशुरामजी ने जीवनों का प्रहल किया वा अर्थात् मार निरादा वा ३१। इसके अनन्तर एक सहन्त राजाओं को पकड़ कर मुनिगर्जों के साथ महान् तेजस्वी वे परशु-राम जी तपोस्थ कुरुक्षेत्र में समन कर गये ने ।२। भूगुढ्ड ने नहीं पर पांच सरोबर बुदवा कर उनको सब ओर परम सुझ का बाबाइन करने बाले तीर्ष कर दिया वा।३। वहीं पर उन सहस्र मुर्पों का हनन किया वा और उनके मरीरों से निकसे हुए क्षिर से मार्गन ने उन पाँचों सरोनरों को भर दिया था।४। परमाधिक प्रनासी जमदन्ति के पुत्र ने स्वायानुसार उन सरोबरों में स्नान किया वा और तन्त्रा से रहित होकर नास्त्रोक्त विधान से अपने पिनरों को तृष्त किया वा अवाँत् पितृगर्कों के सिए सर्पण किया वा ।५। हे राजेन्द्र! वही पर परबुरामधी ने जैसा भी सास्य में कहा गया है वही काहाणों के साम रहकर अपने मृत पिता का और माता का बाद्ध आदि पूर्ण रूप से सुसम्पन्न किया वा।६। इस रीति से पितृश्रूण से उलील होने बाले बन्होंने जम नप मे परिपूर्ण कुरुक्तेत्र में पितृगर्जों की अथना में तस्पर होते हुए सतन्त्रित रहकर चली महित निवास किया वा ।७।

ततः अभृत्यभूद्राजस्तीर्थानामुत्तमोत्तमम् ।
विहितः जामदम्येन कृष्येत्रे तपोवने ॥
स्यमंतपंचकमिति स्थानं त्रैलोक्यविश्रुतम् ।
यत्र चक्रे भृगुत्रेष्ठः पितृ णां तृष्तिमक्षयाम् ॥
स्नानदानतपोहोमद्विजधोजनतपंणः ।
भृगमाप्यायितास्तेन यत्र ते पितरोऽभिकाः ॥१०
अवापुरक्षयां तृष्ति पितृलोकं च भाष्यतम् ।
सर्मतपंचकं नाम तीर्यं भोके परिभृतम् ॥११

सर्वपापक्षयकरं महापुष्योपवृहितम्।
मर्त्यानां यत्र यातानामेनांसि निश्चित्रानि तु ॥१२
दूरादेवापयास्यति प्रवाते सुष्कपर्णवन् ।
तत्क्षेत्रचर्यागमनं मर्त्यानामसतामिष्ठ ॥१३
न लम्यते महाराज जातु जन्मकतर्रप ।
समंतपंचकं तीर्थं कुरुक्षेत्रेऽतिपावनम् ॥१४

इसके पश्चात् हे राजन् । तपश्चर्या करने के उस बन कुरुक्षेत्र में जनवरिन के पुत्र के द्वारा किया हुआ वह कुद क्षेत्रश्चाम तभी से आरम्भ करके क्षीर्थों से सबले परम खेष्ठ तीर्घ कर गया या ।=। वह स्थान भस्मय-मन्तक--इम नाम से तीनों शोकों में प्रख्यात हो गया था। क्योंकि वहाँ पर पर मुरामजी ने अपने पितृगणों की बक्तम तृप्ति की की 181 वहाँ पर बन्होंने पितरों को अहत ही अच्छी तरह से हनत-बान-तप-होम-बिप्नों के लिए मोजन और नपंण आदि के द्वारा सन्तृप्त कर दिया था।१०। और पितृयणों के लोक ने निरन्तर अक्षय तृप्ति प्राप्त की बी। स्ययन्तक नाम बाला तीर्व लोक से परिश्रुत है। ११। यह तीर्ण समस्त पापों के क्षय का करने वाला है और महान पुष्य से उपबृहन्ति है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के सम्पूर्ण से उपबृहन्ति है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के सम्पूर्ण पार दूर से ही बायु में शुष्क पत्रों की ही भारति उपगत हो जाता करते हैं। मन्ध्यों का जो असत् है उनकी चर्या तथा गमन बड़ी ही कठिनाई से प्रश्त हुआ करता है। यह है महाराज ! कभी भी सी में अन्मों मी प्राप्त नहीं करता है। स्थमन्तक पंचक तीर्थं कुरुक्षेत्र में बहुत ही मधिक पावन है ।१२-१४।

यत्र स्नातः सर्वतीर्यं स्नातो भवति मानव ।
कृतकृश्यस्ततो रामः सम्यक् पूर्णमनोरयः ॥१५
उवास तत्र नियनः कचित्काल महामितः ।
ततः संवत्सरस्याते बाह्मणै सिह्तो बणी ॥१६
पितृपिडप्रवानाय जामवण्योऽगमद्गयाम् ।
ततो गन्वा ततः श्राद्धे यथाणास्त्रमरिदमः ॥१७

बाह्यणांस्तर्पयामास पितृ नुहिश्य सस्कृतान् । शैवं तत्र परं स्थानं बन्द्रपादमिति स्मृतम् ॥१० पितृनृष्टिकरं क्षेत्रं साहग्लोके न विद्यते । यत्राचिताः स्वकुलजैयंधाशक्ति मनागपि ॥१६ पितरः पितृदानाचीः प्राप्स्यंति गतिमक्षयाम् । पितृ नुहिश्य तत्रामौ तप्पितेषु विजातेषु ॥२० ददौ च विधिवस्पितं पितृमक्तिसमन्त्रितः । सत्तस्तरिपतरः सर्वे पितृसोकादुपागनाः ॥२१

बहतीयें ऐसा महिमानय है कि जहाँ पर स्नान कर लेने वाला मनुष्य समार के समस्त तीथों के स्नान का पुष्प फल प्राप्त कर सेने बाला हो जाता है। इसके अनन्तर राम अपने तक हरयों को पूर्ण कर लेने वाले सफल तका भक्षी माँति पूर्ण यनोरवों वाले हो गये के ।१५। फिर के महती मति वाने नियत होकर कुछ काल तक निवासी हो गये थे। फिर सम्बरसर के अन्त में बनी बाह्यणों के सहित पितृनकों के लिए पिन् समयित करने के सिये जसदन्ति के पूत्र गया गये ने । वहाँ पर जाकर सत्रुओं के दमन करने वाले ने नास्य को पद्धति के ही अनुसार भाग्न किया वा 1१६-१७। उन्होंने माद से अपने पितृगणों का उद्देश्य वहण करके बाह्यभों का सन्कार किया मा जीर उनको संतृत्त किया था। उसके काने औव स्थान है जो चन्द्रपाद भाग से कहा गया है ।१८। पितृगर्मों की तृष्ति करने वाला उसके समान मोक में लग्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा स्वान है वहाँ पर अपने कुल में समुत्पन्त मानवों के द्वारा जिल्ह के अनुसार अस्यस्य कप 🛊 जी अचित हुए पितृगन पिष्ट दानादिक के हारा अक्षय वित को प्राप्त कर सेवे। वहाँ पर पितृपनों का उद्देश्य केकर डिआतियों को तृप्त किया था। जब वेपूजतया तृष्त हो सबे वेतो पितृगज के प्रति प्रक्तिमान से समस्थित होकर विधि पूर्वक पिण्डवान दिया था। इसके जननार सभी पितृलोक से बहीं पर उपागत हो गये में 1११-२१।

जुगृहस्तत्कृतां पूजां जमदिनमुरोगमाः । वर्षं संत्रीतमनसः समेत्य भृगुनदनम् ॥२२ कवुस्तरिपत्तरः सर्वेऽतृष्या भृत्वतिरिक्षगा । पितर ऊच् :--

महत्कमं कृत बीर भवतान्यैः सुदुष्करम् ॥२३
अस्मानिष यथान्यायं सम्यक् तिपितवानिस ।
अस्माकमक्षयो प्रीति तथापि त्व न यच्छिसि ॥२४
क्षत्रहत्था हि कृत्वा तु कृतकर्माभवद्यतः ।
क्षेत्रस्थास्य प्रभावेण भक्तया च तव दर्शनम् ॥२४
प्राप्ताः सम पूजिताः कि तु नाक्षय्यकलभागिनः ।
तस्मास्य वीरहत्यादिपापप्रशमनाय हि ॥२६
प्रायश्चित्त यथान्यायं कुद धर्मं च शाश्चतम् ।
वधाच्च विनिवतंस्य क्षत्रियाणामतः परम् ॥२७
पितुन्नं तेऽपराद्यते न स्वतंत्रं यतो जगत् ।
तन्निमित्त तु मरणं पितुस्ते विहितं पुरा ॥२०

जमदिग्न जिनमें आयगामी ये ऐसे उन सब पितृगणी ने वहाँ पर आकर उसके द्वारा की गयी पूजा का ब्रह्ण किया या और वे सब भूगूनन्दन पर बहुत अधिक प्रसन्त मन बाले हो गये वे ।२२। उन समस्त पितृगणों ने आकाश में स्थित होते हुए अहस्य होकर ही उससे कहा था। पितृगण ने कहा - हे वीर ! तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है जो कि जन्य अनों के क्षारा कभी भी नहीं हो सकता है अर्थात् महान् कठिन है। २३। आपने न्याय पूर्वक बहुत ही अञ्छी तरह से सन्तृप्त किया है तो भी हमारी कभी शीप न होते वाली प्रीति तुमने हमको नहीं दी है। २४। कारण यह है कि आपने समस्त अतियों की हत्या करके ही आप कर्म करने वाले हुए हैं। यह तो इस क्षेत्र का ही प्रमाय है कि हमने आपको दर्शन दिया है तथा भक्ति भी इसकाएक कारण है।२५। हम लोग यहाँ पर पूजित तो अवस्य हुए हैं किन्तु फिर भी अक्षय फल के भागी नहीं हुए हैं। इस कारण से आपको उस महान् पाप के निकारण करने के लिये कुछ अवश्य ही कुछ करना ही होगा जो कि नहे-बड़े बीरों की हरवा के प्रसमन के लिये होना चाहिए।२६। अब जापका कलां व्यं है कि स्याय के अनुरूप इसका प्रायम्बित करी और निरन्तर रहने वाला धमका कर्मकरों। तथा इससे आशे भविष्य हैं अप्रियों के बध करने के कार्य से दूर हो जाओ। अर्थात् अत्रियों की हत्या

करना बन्द कर थे। २७। इन विचारों के द्वारा तुम्हारे पिता का कोई भी अपराध नहीं किया गया है वयों कि यह जगत् स्वतन्त्र नहीं हैं अर्थात् अगत् के प्राणी स्वेच्छा से ही कमों के करने में कभी भी स्वतन्त्र नहीं हुआ करते हैं। पहिले आपके पिता का जो मरण हुआ है उसके यह कोई भी निमित्त नहीं है क्यों कि स्वाधीनता किसी में भी कमों के करने की हुआ ही नहीं करती है। २=।

हतुं कं कः समर्थं स्याल्लोके रक्षितुमेव था।
निभित्तमात्रमेवेह सर्वं सर्वस्य चैतयोः ।।२६
ध्रुवं कर्मानुरूप ते चेष्टते सर्वं एव हि।
कालानुवृत्त बलवान्नृलोको नात्र संशयः ।।३०
बाधितु धृवि भूतानि भूतानां न विधि विमा।
शवयते वस्स सर्वोऽपि यत शक्त्रचा स्वकर्मकृष् ।।३१
क्षत्रं प्रति ततो रोषं विमुच्यास्मित्प्रयेष्सया।
शममाप्नुहि भद्रं ते स ह्यस्माकं पर बलम् ।।३२
विस्कृत्र उवाच—
इत्युक्त्वांतर्दधु सर्वे पितरो भृगुनन्दनम् ।
स भाषि तद्वचः सर्वे प्रतिज्याह सादरम् ।।३३
अकृतव्रणसंयुक्तो मुदा परम्या युतः ।
प्रययौ च तदा रामस्तस्मात्सिद्धवनाश्रमम् ।।३४
तिस्मिन्स्थित्वा भृगुश्रेष्ठो बाह्यणै सहितो नृष ।
सपसे धृतसकत्यो बमूद स महामनाः ।।३४

इस लोक में कीन है जो किसी का हनन या रक्षण करने की सामर्थ्य रखता हो। तात्पर्य यही है कि किसी में भी किसी के भारने या रक्षा करने की शक्ति नहीं है। भरण और संरक्षण इन दोनों के विषय में सभी केवल इस लोक में एक निमित्त ही हुआ करते हैं और वस्तुत. स्वयं कोई भी कुछ करने वाला नशीं होता है। २६। जो भी कोई यहाँ पर किया करते हैं ने सभी यह निश्वय है कि अपने पूर्व कुस कमी के ही अनुसार चेष्टा किया करते हैं। तात्पर्य यही हैं कि जैसा भी जिसका कर्म पूर्व में किया हुआ होता है वही करने के लिए सबको यहाँ पर विवश होना हो पड़ता है। यहाँ पर मानवगण काल के ही अनुसार चला करते हैं। यह निस्सन्देह सस्य है कि नृलोक बलवान् है 1३०। इस भूमण्डल में कोई भी हे बरस ! विधि के जिना प्राणियों को कोई बाधा पहुँचा कर शक्ति के द्वारा सामर्थ्य नहीं रखा करता है कारण यही है कि यहाँ पर सभो अपने कुत कमों के अनुसार ही सब किया करते हैं। तास्पर्य यही है कि कर्म ही बड़ा बलवान है जिसके वशी मूत होकर प्राणी कार्य करने को प्रेरित होता है ।३१। आपने जो क्षत्रियों के वध करने का क्रांश किया है उसको अब स्थाय दो यदि आपके मन में हुमारे प्रिय करने की अधिलाबा है। अब आप शम को ग्रहण करो। इस भूमण्डल में इसी शम से आपका श्रीय होगा। यह सम तो हमारा बड़ा भारी बल हैं ।३२। यसिष्ठजी ने कहा—उन भृगुनन्दन जी से इतना ही कहुकर सब पितृ-गण अन्तर्हित हो गये थे। फिर उन परशुरामजी ने भी बहुत ही आदर के साय अनके उस वजन का ब्रह्म किया था। ३३। अकृतव्रण को अपने साथ में लेकर परमाधिक प्रसन्तता से संयुत होकर उसी समय में परशुराम वहाँ से सिद्धों के बन में स्थित आश्रम को चले गये थे।३४३ महान् विशाल मन वाले राम उस आध्रम में समवस्थित होकर वहाँ कि बहुत से बाह्मण भी उनके क्षाथ में वे हे नूप ! फिर वे तप करने के लिए मन में सकूल्प धारण करने वाले हो गये थे ।३५।

सरथं सहसाहं च धनु सहननानि च ।
पुनरागमसंकेतं कृत्वा प्रास्थापयत्तदा ॥३६
ततः स सर्वतीर्थेषु चक्रे स्नानमतदितः ।
परीत्य पृथिवीं सर्वा पितृदेवादिपूजकः ॥३७
एवं क्रमेण पृथिवीं त्रिवारं मृगुनन्दन ।
परिचकाम राजेद्र लोकवृत्तमनुत्रतः ॥३६
सनः स पर्वतश्रेष्ठ महेंद्रं पुनरप्यथ ।
अगाम तपसे राजन्त्राह्मणैरभिसंवृतः ॥३६
स नस्मिश्चिर्गतात्राय मुनिसिद्धनिषेविते ।
निवासमात्मनो राजन्कत्पयामास धर्मवित् ॥४०
मुनयस्तं तपस्यतं सर्वथेत्रनिवासिनः ।

द्वदुक्तामा समावस्युनियता ब्रह्मवादिन १८४१ दह्महरते मुनिगणास्तपस्यासक्तमानसम् । क्षात्र कक्षमशेषेण दन्ध्वा शांतमिवानलम् ॥४२

उस समय में परणुरामजी ने रथ के सहित सहसाह को और अनुभ तथा समस्त आधुर्घों को पुनः आवश्यकता पड़ने पर आगमन का संकेत करके वहाँ से प्रस्थापित कर दिया था। ३६। इसके पर्ण्यात् उन्होंने सभी नीथों में अतन्तित होकर स्वान किया या और पितृगण तथा देवों का पूजन रीति से हे राजेन्द्र । भूगुनन्दन में लोक वत का अनुवलांत करते हुए तीन बार सम्पूर्ण पृथ्वी का परिक्रमण किया था। ३६। हे राजन् ! इसके अनन्तर उन्होंने बाह्यणों से अभिसंतृत होकर फिर तपस्या करने के लिए महेन्द्र पर्वत पर जो कि पर्वतोंमें परमय है या आगमन किया था। ३६। है राजन् ! इस्में के ज्ञाता उन्होंने मुनिगण और सिद्ध-ममुदायों के हु। रा सेवित उस पर्वत पर अधिक समय नक अपने निवास करने का विचार कर लिया या। ४०। फिर वहाँ पर समस्त केयों के निवासी नियत और भूशुवादी मुनियों ने तपस्था करने थाले उन भागवेन्द्र के दर्णन करने की कामना रखकर वहाँ पर समागमन किया था। ४२। उन मुनिगणों ने तपस्था में समासक्त ज्ञानका पूर्ण कप से कत्रियों के कक्ष का दग्ध करके परम मान्त अगिन की भौति दर्शन किया था। ४२।

अथ तानागतान्हब्द्वा मुनीन्दिक्यांस्तपोमयात् । अध्यादिसमुदाचारं पूजयामास भागंव ॥४३ कृतकीशलसप्रक्षनपूर्वका सुमहोदमा । तेषां तम्य च सक्ताः कथा पुण्या मनोहराः ॥४४ ततस्तेषामनुमते मुनीनां भावितात्मनाम् । हयमेश्व महायजमाहतुं मुपचकमे ॥४५ सभृत्य सर्वम्थारानीर्वाद्यः सहिनो नृप । विश्वामित्रभरद्वाजमाक्षेत्रयादिभिस्तथा ॥४६ तेषामनुमते कृत्वा काश्यपं गुरुमात्मन । वाजिमेश्व ततो राजन्ना शहार महाकतुम् ॥४७ तस्याभूतकाश्यपोऽध्वयुं रुद्गाता गौतमो मुनिः । विश्वामित्रोऽभवद्धोता रामस्य विदित्तारमनः ॥४८ ब्रह्मस्वमकरोत्तस्य मार्कण्डेयो महामुनिः । भरद्वाजाग्निवेण्याधा वेदवेदांगपारगाः ॥४६

भागंबेन्द्र मुनि ने जिस समय में उन समस्त परम दिव्य तप से परि-पूर्ण मुनियों को वहाँ पर समागत हुए देखा चालो उन्होंने अर्थ्य आदि सब उपचारों के द्वारा सहयं अनका अञ्चन किया था।४३। उन समस्त महोदयों ने सर्वे प्रथम ता क्षेम-कुलल का प्रश्नोत्तर किया था फिर उन सबकी और भार्जवेन्द्र की परस्पर में परम पुण्यभय मनोहर कथाएँ हुई की ।४४। इसकी उपरास्त भावित आस्मा वाले उन्हें मुनियों की अनुमात से भृगुनन्दन ने महायज्ञके आहरण करने का उपक्रम दियादा।४५। इसके अनन्तर हे नुष । और्वादि तथा विश्वामित्र—भरद्वाज और मार्थण्डय आदि के सहित थज के उपयुक्त समस्त सभ।रो का संग्रह किया गया वा।४६। फिर उन्हों सबकी अनुमति हो जाने पर भृगृनन्दन ने काश्यप को अपना गुरु बनाकर है राज्नु । फिर वाजिमेध महान ऋतु का समाहरण किया था। 🖎। विदित अभ्या बासे भृगुनन्दन के बुरु तो काश्यप हुए वे और उद्गाता गौतम मुनि हुए चे और उस यज्ञ में विश्वामित्र ऋषि होता हुए ये ।४८। सहामुनि मार्कं क्डेय ने वहाँ पर बहुा। के पद को ग्रहण किया था। अरद्वाज-अस्निवेश्य अर्थाद जो भी वेदों तथा वेदों के अङ्ग शास्त्रों के पारगामी प्रकाण्ड पण्डित थे ।४१।

मुनयश्चक्रुरन्यानि कर्माण्यन्ये यथाकमम् ।
पुत्र्वे शिष्ये प्रशिष्येश्च सहितो भगवानभृगुः ॥५०
सादस्यमकरोद्राजन्तन्येश्च मृनिभि सह ।
स तै सहाखिलं कर्म समाप्य भृगुपु गवः ॥५१
ब्रह्माण पृजयामास यथावद्गुरुणा सह ।
अलकृत्य यथान्याय कन्यां रूपवनी महीम् ॥५२
पुरनामणतोपेशां समृद्रावरमालिनीम् ।
आह्य भृगुणार् लः सशैलवनकाननाम् ॥५३

काश्यपाय दवी सर्वामृते त केलमुक्तमम् । आस्मन सन्तिवासाय त राम पर्यकल्पयत् ॥१४ तत प्रभृति राजेंद्र पूजमामाम जास्त्रतः । हिरण्यरत्नवस्त्राण्यगोगजान्नादिभिस्तथा ॥११६ पुरा समाप्य वजाते तथा चावभृथाय्नुतः । चक्ठे द्रव्यपरित्याग तेषामनुमने तदा ॥१६

इन समस्त पुनियों ने तथा अन्यों ने क्षम के अनुसार अन्यान्य को भी कर्य उस यजनाला में वे उनको किया था। उस यज्ञ में भगवाद वृत् भी अपने पुत्रों-जिस्सी और प्रक्रियों के सहित प्रधारे के। उन्होंने सम्पान्य मुनियों के लाथ है राजन् । यज्ञ की सदस्यता की की कवित् सब सदस्य बन गये वे और उन भवके साथ मिलकर भृतुपुक्त परशुरायजी ने क्रम सम्पूर्ण कर्व को सुमन्पन्त किया या ।५०-३१। जब सन्पूर्ण कर्म समाप्त हो गवा वा यचा रीति अपने नुरुदेव के ही नाच ब्रह्माजी का पूजन किया था। फिर रूप मन्त्रम्थ बासी मही कन्या को महामूल्यबान् जाभूषणों से समसकृत किया वा ।५२। फिर उस मही करवा को जो सहस्रों पूरों और प्रामी से समस्वित एवं मागरों और अञ्चर की माला वासी वीतवा उसमें व्यवेकों संस-चन श्रीर कानन भी वे। उन युनि काबूँ स वे उसकी अपने समीप में बुला निया का (५३) फिर सम्पूर्ण उसको काश्यप मुनि को वै दिया का केवल उस उल्लंब महेन्द्र पर्वत को नहीं दियाचा जिस पर वेस्वयं निवास किया करते वे क्यों कि परशुरामजी ने उस पर्वत को अपने ही निवास करने के लिए कल्पित कर निया था। ५४। तभी से लेकर है राजेन्द्र ! ज्ञास्त्रानुसार सुवर्ण-रल-बन्ध-अन्य-गौ-गज आदि के द्वारा उसका पूजन किया था। पहिले इस न कर्मको समाप्त करके फिर यज के अवसान नमय में वे यज्ञान्त जवनृष स्थान से आप्लुन हुए वे जोर उसी अवसर पर उन समस्त यहा मुनियों के के अनुमित्र से फिर इब्द का परित्यान कर दिया वा ।५५-५६।

दल्या च सर्वभूतानामभयं भूगुनन्दन । नचापि पर्वतं वरे तपञ्चतुं समारभन् ॥५७ ततन्तं समनुज्ञाय सदस्या ऋरिवजस्तथा । ययुर्यथागतं सर्वे भुत्रयः ससितवताः ॥५६ गतेषु तेषु भगवानकृतवणसयुत ।
तपा महत्समास्थाय तर्नव न्यवसत्सुखी ॥५६
भाष्यपी तु ततो भूमिजंननाथा हानेकण ।
सर्वदु खप्रशास्ययं मारीचानुमतेन तु ॥६०
तत्र दीपप्रतिष्ठाष्ठपयन विष्णुमुखोदिनम् ।
चर्थार धरणी सम्यक् दुखे मृक्ताऽभवच्च सा ॥६१
इत्येष जामदग्न्यस्य प्रादुभवि उदाहृत ।
यस्मिञ्ज्युते नर सर्वपातकविप्रयुच्यत ॥६२
प्रभाव कासंतीयंस्य लोके प्रथिततेजसः ।
प्रसंगातकथित सम्यङ्नातिसंक्षेपविस्तर ॥६३

इसके परचात् भृगुनम्बन ने समस्त प्राणियों के लिए अभय का दान देदियाचाऔर नहीं हो उस पर्वत पर तपस्या करने का आरम्भ कर दिया था। १७। इसके अनन्तर जो भी यह में समरगत सदस्य तथा भट्टियज में उन्होंने एवं संसित वनों वाले मूनियों ने सभी ने जैसे-जैसे जहाँ से वहाँ क्षागमन किया वैसे ही थिदा होकर चने गये थे। १६। उन सबके चने जाने पर भगवान ने अक्रुतन्नण से संयुत होकर महान तप में समास्थित होकर मुख से सम्पन्न उसी स्थान पर निवास किया करते थे ।५३। इसके पश्चात् माननादाकाश्यपी मूर्मिने अनेक प्रकार के समस्त दुखों की प्रशास्ति के लिए मारीच को अनुमति से एक बत किया था। ६०। बहाँ पर बीप प्रतिश्वा नाम नालावत को कि घगवान विष्णुके मुकासे कहागया थाउसको भरणी ने भनी भनि किया था और फिर समस्त दुःखों से मुक्त हो गयी भी १६१) वह भगवान जामदग्न्य का प्रायुभीन सब बता दिया गया है जिसके व्यवक करने पर मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो कामा करता है।६२। अपरिमित तेज वासे कातंबीर्थका लोक में जो प्रवल प्रभाव था वह भी प्रसङ्ग से दिया गया था जान तो अनि संक्षिप्त थाऔर न बिनेव बिस्तृत ही भा। १३।

एवंप्रभावः स तूपः कार्लवीयोंऽभवद्मुवि । न नाहम पुमान्कशिवद्भावी मूलोऽथवा थुनः ॥६४ दसात्रेयाहर वत्रे मृतिमृत्तमप्रवात् ।

यत्पुरा सोऽगमन्मृक्ति रणे रामेण वातित ।।६४

तस्यासीत्पचमः पुत्रः प्रख्यातो यो जयध्वजः ।

पुत्रस्त्रस्य महाबाहुस्तालजंघोऽभवन्नृप ।।६६
अभूत्तस्यापि पुत्राणां शतमुत्तामधन्विनाम् ।
तालजघाभिधा येषा वोतिहोत्रोऽयजोऽभवत् ।।६७
पुत्रैः सवीतिहोत्राद्यं हैंहयाद्यं श्च राजभि ।
काल महांतमवसिद्धमाद्रिवनगह्वरे ।।६६
यः प्वं रामवाणेन द्रवन्पृष्ठेऽभितादितः ।
तालजंघोऽपतद्भूमौ मूखितो गाढवेदन ।।६६
ददर्श वीतिहोत्रस्त द्रवन्द्रववशादिव ।
रयमारोष्य वेगेन पलायनपरोऽभवत् ।।७०

वह नृप कार्शवीर्यं इस भूमण्डल में इस प्रकार के प्रभाव वाला हुआ शाकि उस प्रकार का को ६ भी पुरुष न कभी हुआ। और न भविष्य में भी होगा तथा न कभी सुना ही गया है ।६४। उसने दलात्रेय मुनीन्द्र से यह बरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी महान उत्तम पुरुष से ही वे । रण से वह परमुरामजी के द्वारा निहत होकर पहिले मुक्ति को प्राप्त हो गया था।६५। उस राजा का पाँचवां पुत्र प्रख्यात या जिसका नाम जयध्यज था। हेनुष ! उसका पुत्र महाबाहु तालजङ्क हुआ। था ।६६। उसके भी उत्तम क्षेत्रुर्धारी सौ पुत्र हुए ये । उन सबके नाम तालजञ्ज या उनमें बीति-होत्र सबमें बड़ा भाई या।६७। वह वीतिहोत्र प्रभृति पुत्रीं के तथा हैहय वंशण नृपों के सहित बस हिमादि पर्वत के वन गह्दर में बहुत लम्बे समय तक उसने निवास किया था।६ दा जो पहिले राम के बाज के द्वारा भागता हुआ भी पृष्ठ भाग में प्रसाहित हो गया था। फिर वह तालजङ्घ गहरी वैदना से युक्त होकर मूच्छाको प्राप्त हो गयायायाऔर भूमि पर गिर गया था ।६६। भाग्यवश उसको भागते हुए बीतिहोत्र ने देखा था। बड़े ही देग से उसको रथ पर समारोपित करके वह भाग जाने में तत्पर हो गया था। ৩০।

ते तत्र न्यवसन्सर्वे हिमादी संयपीडिता ।
कृष्ठ, महांतमासाद्य शाकमूलफलाशन' ॥७१
ततः मांति गते रामे तपस्यासक्तमानसे ।
तालजांव स्वकं रांज्यं सपुत्रः प्रत्यपद्यतः ॥७२
सन्तिवेश्य पुरी भूयः पूर्वंवन्तृपसक्तमः ।
वसंस्तदः निज राज्यमपालयदरिदमः ॥७३
सुपुत्रः सानुगवलः पूर्वंवरमनुस्मरतः ।
अभ्याययौ महाराज तालजांवः पुरं तव ॥७४
चतुरंगवलोपेत कंपयन्तिव मेदिनीम् ।
हरोदाभ्येत्य नगरीमयोध्यां स महीपितः ॥७४
ततो निष्कभ्य नगरात्फलगुनन्नोऽपि ते पिता ।
युयुधे तैनृ पैः मर्वेवृ द्वोऽपि तक्ष्णो यथाः ॥७६
निहतानेकमातंगतुरगरथसैनिकः ।
गन्नुभिनिजितो वृद्धः पनायनपरोऽभवन् ॥७७

वे सभी भागते हुए आकर भय से बहुत पीड़ित हो गये ये और हिमादि पर्वत में बस गये थे। उन सबको महान कष्ट प्राप्त हुआ या और वहाँ पर वे सब शाक-मूल और फलों का अजन करने वाले हुए थे। ७१। जब वहाँ पर परशुराम परत जान्ति को प्राप्त हो जाने पर केथल तपस्या में ही आसक्त मन वाले हो गये थे और फिर उनका कोई भी भय नहीं रहा था तो तालबङ्घ ने अपने पुत्रों के सहित अपना राज्य कर लिया था। ७२। उस श्रेष्ठ राजा ने फिर पूर्व की हो भौति अपनी नगरी को मन्निवेजित करके उस समय में वहीं पर निवास करते हुए उस अरिन्दम ने अपने राज्य का परिपालन किया वा। ७३। हे महाराज! सुन्दर पुत्र वाले और अपने अनु- वरों तथा सेना से युक्त होकर उस तालजङ्घ ने पूर्व वेर का अनुस्मर करके वह तालजङ्घ आपके पुर में अक्यागत हो गया था। ७४। वह चतुरिङ्गणी सेना से संयुत होकर मूमि को कपाता हुआ औस हो चला वा। जब बहु अयोध्या नगरी में पहुँचा तो वह राजा रोने लग गया था। ७५। इसके पश्चात् आपके पिता के पास बहुत कम साधम वे तो भी वह नगर से निकल

आये ये और उन समस्त नृपों के साय बृद्ध होते हुए भी तहण पुरुष के ही समान उसने घोर युद्ध किया था। ७६। उसके बहुत से हाथी-अश्व रथ और सैनिक जब निहत हो गये ये तो वह शनुओं के द्वारा निजित हो गया था और फिर वह बृद्ध वहां से भागने लग गया। ७७।

त्यक्त्वा स नगरं राज्यं सकीशतलवाहनम् ।

अ तर्वत्या च ते मात्रा सहितो वनमाविशत् ॥७६
तत्र श्रीविश्वमोपति निवसन्तिचरादिव ।

शोकामर्षसमाविष्टो वृद्धभावेत च स्वयम् ॥७६
विलोक्यमानो मात्रा ते बाष्पगन्गदकंठया ।

अनाथ इव राजेन्द्र स्वर्गलोकमितो गत ॥६०
तत्तन्ते जननी राजन्दु खणीकसमन्विता ।
चिनामारोपयद्भत् इदती सा कलेवरम् ॥६१
अन्यनादिदु खेन भर्त्तु व्यंसनकिशाता ।
चकाराग्निप्रवेणाय सुन्द्रां मितमारमन ॥६२
अत्रेवेद्दादिखलं श्रुत्वा स्वयमेव महामुनि ।
निर्गत्य चाश्रमानां च त्रारयन्तिदमववीत् ॥६३
न मर्त्तव्यं त्वया राजि सांप्रत जठरे तव ।
प्रवस्तिष्ठति सर्वेषां प्रवरभक्तविनाम् ॥६४

उस वृद्ध तृप ने अपना सम्पूर्ण राज्य-नगर-कोध-वल समस्त धाहनों को छोड़कर गर्भवती तुम्हारी माता को साथ में क्षेकर बन में प्रवेश कर कर लिया या 1951 वहाँ बन में और मृति के आक्षम के समीप में अल्प समय तक ही उसने निवास किया या और वह स्वयं वृद्धता के कारण से बहुत ही अधिक शोक तथा जमर्ष से समाविष्ट हो गया था। तुम्हारी माता उसको देख रही थी और जसके नेवों से अक्षुपान हो रहा था उसका कष्ठ ग्राप्य हो गया था। हे राजेन्द्र ! यह बृद्ध तृप एक जनाथ के ही समान यहाँ से स्वर्गलोक में थल बसा था। 198-501 इसके अनन्तर हे राजन् ! तुम्हारी माता विवारी पति वियोग के महा दु:ख और लोक से समन्दित हो गयी भी। फिर करण क्रम्दन करती हुई उसने स्वामी के मृत शरीर को चिता पर समारोपित कर दिया था != । पित के मृत हो आने पर उसने कुछ मी खाया नहीं था—शोक दूदय में बैठा ही या—ऐसे दुःखों से अपने स्वामी से वियोग के युंख से बह बहुन कशिन हो गयी थी। अतः उसने भी अपने आपको भी अगिन में पित के हो गव के साथ प्रवेज कर सती हो जाने का सुद्ध निश्चय कर लिया था !=२। और महामुनि ने यह सम्पूर्ण समाचार सुना तो ने महामुनि स्वयं ही अपने आश्रम से बाहिर निकलकर आ गये थे और उससे यह बचन कहा था !=३। हे राजि ! तुमको इस समय में पित के साथ प्रश्णत्याय नहीं करना चाहिए कारण यह है कि तुम्हारे उदर में पुत्र स्वित है जो कि समस्त चक्रवांत्रयों में परम अ ह होगा। =४।

इति तक्ष्वनं श्रुत्वा माता तथ मनस्विनी ।
विरराम मृतेस्तां तु मृति स्थाश्रममानयन् ।
तत सा सर्वेदु खानि नियम्य स्वन्मृखांबुजम् ।।६५
दिश्कुराश्रमोपाते नस्येव न्यवसत्सुखम् ।
सुषाव च तत काले सा त्वामीर्वाश्रमे नदा ॥६६
जातकमीदिक सर्वं भवतः मोऽकरीन्मृतिः ।
औवश्रिमे विवृद्धश्र भवांस्तेनानुकपित ॥६७
स्वयेव विदित सर्वमतः परमरिदमः ।
एव प्रभावो नृपति कार्त्वं वीर्योऽभवद्भुवि ॥६६
वतस्यास्य प्रभावेण सर्वलोकेषु विश्वतः ।
पहणश्रीजितो युद्धे पिता ते बनमाविणत् ॥६६
तद्वृत्तांतमक्षेषेण मया ते समुदीरितम् ।
एतच्च सर्वमाच्यातं वतानामृत्तमं तय ॥६०
समन्त्रतन्त्रं लोकेषु सर्वलोकफलश्रदम् ।
न ह्यस्य कत्त्रं नृपतेः पुरुषाश्रंचतुष्टेये ॥६१
तस्त्रारी महस्तिनी माता ते हम सम्मृति के स्वत्र स्व

तुम्हारी मनस्विनी माता ने इस उस मुनि के बचन का खबण किया या तो फिर वह सती होकर बच्छ होने से कार्य से जिस्त हो गयी थी और फिर उसको वह मुनि अपने आश्रम में ले आये थे। इसके पश्चात् उसने सव दु'खों की ओर से अपने मन को नियमित कश लिया था नथा उस गर्मस्थ अपने बालक के मुख कमल की वेखने की इन्छा वाली होकर उसी बालम के समीप में सुख पूर्वक नियास कर रही की 14%। अब प्रसव काल उपस्थित हुआ तो उसने उसी और्व मुनि के आश्रम में प्रसव किया था 14%। उसी मुनि के आपका समस्त जातकमें अ1दि संस्कार किया था और आप उसी मुनि की कृपा के भाजन होते हुए और्वाश्रम में ही पालित होकर कड़े हुए हैं 15%। हे अरिन्दम 'इसके पश्चात् जो भी कुछ हुआ है वह आपको सब जात ही है। इस प्रकार के प्रभाव वाला राजा कार्लवीय इस भूमण्डल पर हुआ था। दिया इसी जात के प्रभाव से वह सोकों में प्रस्थात हुआ है। जिसके बंश में समुपत्न होने वालों के इत्या जापके पिता करे युद्ध में जीत लिया गया है और वन में चने गये ये 14%। उसका मम्पूर्ण बृत्तान्त मैंने आपको कहकर सुना दिया है और यह सब बतों में उत्तम बत मेंने अपको बतला दिया है। है। इस इत को प्रदान कर देने वाला है। जो इस इत को राजा किया करना है उसको आरों (धर्म-अर्थ-काम -मोज) पुरुषायों की प्राप्ति हो जाया करना है उसको आरों है। हिंद

भवत्यभी प्सितं किचिह ुल्लंभ भृथनत्रये ।
संक्षेपेण मयाख्यातं त्रतं हैं ह्यभू भृज ।
जामदग्न्यस्य च मृते किमन्यत्कथयामि ते ॥६२
शौमिनिश्वाच—
ततः स सगरो राजा कृतां जिलपुटो मृतिम् ॥६३
उवाच भगवन्नेतत्कतुं मिच्छाम्यह वतम् ।
सम्यक्तमुपदेणेन तत्रानुजां प्रयच्छ मे ॥६४
कर्मणानेन विप्रषे कृताथों ऽस्मि न सणयः ।
इस्युक्तस्तेन राजा सु तथेत्युक्त्वा महामृति ॥६४
दीक्षयामास राजानं कास्त्रोक्तं नेत्र वस्मना ।
स दीक्षितो वसिष्ठेन सगरो राजसलम् ॥६६
द्रव्याण्यानीय विधिवदप्रचचार शुभव्रतम् ।
पूजियत्वा जगन्नाथं विधिना तेन पार्थिव ॥६७

समाप्य च यथायोग्यमनुजाय गुरु ततः । प्रतिज्ञामकरोद्राजा वतमेतदनुत्तमम् ॥६६ आजीवांतं धरिष्यामि यन्नेनेति महामति. । अथानुजाप्य राजानं वसिष्ठो भगवान् चि ॥६६ सन्निबर्यानुगच्छ त प्रज्ञाम निजाश्रमम् ॥१००

किश इन नीनों भूवनों में कुछ भी ऐसी अभीष्मत बस्तु मही है जिसका प्राप्त करना दुर्नेच हो जर्चात् सभी कुछ प्राप्त हो जाया करता है। यह है इय राजा का वन मैंने सक्षेप में कह विया है और अब जमदन्ति के पुत्र परनुराम मृति के विकय में मैं बापको क्या बतलाऊँ? । १२। जैमिनि ने कहा —इसके प्रतन्तर राजा सगर अपने हाथों की अञ्जलि को जोडकर मुनिवर से कहने सना था। १३। तसने कहा--हे भगवन् ! में इस प्रत के करने की इच्छा करना है सो बाप भनी भौति उपदेश के द्वारा इसके करने में मुक्ते अपनी अनुवार प्रदान की जिए (१४) है विद्यर्थे ! इस कर्म से मैं कुनार्थ हो एका है -इसमें लेलगात्र भी संगय नदीं है। जब राजा के द्वारा इस रीति में प्रार्थना की नयी तो जन मृति ने भी ऐना ही होगा - यह कह दिया वा । फिर उस मुनि ने जास्त्रोक्त बार्स के द्वारा उस राजा को दीक्षा दी बी और श्रेष्ठ राजा सगर बिष्ठ सूनि के द्वारा दीक्षित होगया वा ११५-१६। फिर समस्त द्ववरों को संगा कर विश्वि-विद्यान के साम उस कुम वनका समाचरण किया था। राजा ने उसी विधि से घर्गतान् जगरनाच का पूजन किया (६७) यथा योग्य उसको सञ्च समाप्त करके फिर अपने गुरुदेश की बाजा प्राप्त की भी और उस राजा ने उस सर्वोत्तम क्रन के करने की हद प्रतिज्ञा की बी (६६) महासति जम नृप ने यही प्रतिज्ञा की बी कि मैं इस बन को जब तक मेरा जीवन रहेगा नव तक छारण करूँ या और यस्त पूर्वक करता रहेगा। फिर भगवानु वसिध्ठ ऋषि ने उस राजा को अपनी आजा प्रदान कर दो भी। १६। फिर अपने पीछे अनुगमन करने वासे राजा को बापिन लौटाकर वसिष्ठ जी अपने आग्रम को चने गये थे। १००१

## सगर-प्रतिशा पालन

जैमिनिर्वा**च**-गते तस्मिन्युनिवरे सगरो राजसत्तमः। अयोध्यायामधिवसन्यालयामास भेदिनीम् ॥१ सर्वसंपद्गणोपेतः सर्वधमर्थितस्वदित् । वयसैव स बालोऽभूत्कर्मणा वृद्धसंमतः ॥२ तथापि न दिवा भूक्ते शेते वा निश्चि संस्मरन्। सुदीर्वं नि श्वसित्युष्णमुद्धिग्नहृदयोऽनिशम् ।।३ श्रुत्वा राजा स्वराज्यं निजगुरुमवजित्यारिभिः सगृहीत मात्रा साद्धे प्रयात बनमतिगहनं स्वर्गतं तंच तस्मित्। शोकाविष्टः सरोषं सकलरिपुकुलोच्छित्तये सत्प्रतिज्ञश्चके सद्य प्रतिज्ञापरिभवमनलं सोद्मिश्वाकुवश्यः ॥४ स कदाचिन्महीपालः कृतकौतुकमंगलः । रिपुं जेतुं मनश्चक्रे दिशश्च सकला क्रमान् ॥५ अनेकरथसाहस्र गंजाश्वरथसैनिकै.। सर्वतः सवृतो राजा निश्चकाम पूरोत्तामात् ॥६ णत्रून्हतु प्रतस्थे निजबजनिवहेनोत्पतिद्शस्तुरंगै-नीसत्त्वोमिजालाकुलजलनिधिनिभेनाय बाडगिकेन । मलैमिलिगयूयैः सकुलगिरिकुलेनैव भूमंडलेन । ध्वेतच्छत्रध्वजीवैरपि शशिसुकरामातखेनैव सार्खेम् ॥७

जैमिनि मुनि ने कहा—उस मुनिवर के चले जाने पर छेष्ठ नृप सगर ने अयोष्या पुरी में अधिवास करते हुए इस मेदिनी का परिपालन किया था ।१। वह सभी प्रकार की सम्पदाओं से संयुत था और सम्पूर्ण हमें के तारिवक अर्थ को जाता था। वह अवस्था से ही बालक था किन्तु असके कर्ष ऐसे वे कि वह बुद्धों के सम्मत की 121 वह दिन में जोजन नहीं करना है बच्चा राचि में सबन भी नहीं किया करता है और स्थरण करता हुआ बहुत सम्बं रवास लिया करता है जो कि बहुत गर्म होती हैं सथा उसका हुएव रात दिन बस्पन्त ही उद्विग्न रहता है।३। जब राजा ने यह श्रथण किया या कि सपने बुढ़ को अवधित करके अपना सन्दर्भ राज्य सनुवीं ने में लिया है। वह पिता पराजित होकर मेरी जाता के सहित बहुत ही गहन बन में प्रयास कर नये हैं और बहाँ पर ही स्वर्तनीक के प्रवासी हो गये हैं। उस पर इक्ष्वाकू के बंक में सम्भागन उसने बहानू कोछ में युक्त होकर तथा भोज से मंबिष्ट होने हुए सन्प्रतिका नाने ने समस्त समुखी के कुन का प्रच्छेदन करने के सिवे तुरस्त ही प्रतिज्ञा की भी और इस परिमय की बी और इस परिचय की अधिन को कठिनाई ने सहन किया वा 1४1 फिर किनी सबय में उस नहीपाप ने न जून फीन्फ करके सब विभावों में क्रम में आकर अबु के जीतने का मन में विचार किया वा ।५। यह राजा बनेकी महत्त्र रच-अवन-मञ्ज और मैतिकों से सब और से संबुत होकर अपने उत्तम-पर ने निकल दिया था। ६। उस राजाने जन्मों को जीतने के लिए प्रश्नान कर विया था। जिस समय में बही में अला है उस समय में उनकी सेताओं का तेना विज्ञान नमुबाध उसके नाथ में का कि उनमें जो जरूब के के इसर की और प्रमानें भार रहे के कि ऐसा बतीत होता का कानों भरकूक नर हों। में नवाकृत जनतिति ही होने । यह मैना छत्रों संक्रों से बुक्त की । नक्त हाजियों के लक्त गेने के जानों जुनकर कुलनिरियों के अनदाव से संयुक्त है। इसकी सेनानें बबेल क्वबाओं के समृद्ध जाकाल में फहरा रहे ने जो ऐना बाबाब हो रहा या कि पूर्व अश्वरित कश्वना की किरजों से हवेत जनक रहा हो । ऐसी महत्त्र विलास नैना को साथ नेकर ही यह चला वा छ।

तस्यायं सरसैन्ययं वचरणप्रमुज्यसैलोज्ययं भोदाप्रितनिम्नभागमयनीपासस्य संयास्यतः । प्रत्येकं चतृरंगसैन्यनिकरप्रकोदसंभूतरेणप्रातृतिकस्स्यली समभवद्भृमिन्तु तत्रानिणम् ॥ = निष्तन्त्रप्ताननेकान्त्रिपतुष्ठगरथम् हसभिस्तवीराग्मधः शोभां द्यानोऽस्रितकरचमूनिष्नतण्यन्द्रमौतिः । दूरादेवाभिज्ञसन्तरिनगरनिरोधेषु कर्माभिषये तेवां भीद्यापयानक्षणमभिदिशति प्राणिधैयै विचले ॥ १ विजिगीषुर्विभी राजा राजी यस्याभियास्यति ॥१० विजय तृपतीन्सर्वान्कृत्वा च स्वपदानुगान् ॥११ संकेतगामिनः काश्चित्कृत्वा राज्ये न्यवस्ति ॥ एवं स विमरन्दिक्षु दक्षिणाभिमुखी नृपः ॥१२ समस्यूबंकृत वैरं हैह्यानभ्यवस्ति ॥ सतस्यस्य नृपैः साद्धां समग्ररमकु जरै ॥१३ मन्द हैह्यवर्षिरः सग्रामो रोमहर्षणः ॥ राजां यत्र सहस्राणि स दलानि महाहवे ॥१४

जिस समय में वह राजा सम्प्रयाण कर रहा या उन समय में उसकी जो सबसे जाने चलने वाली सेना के नमुदायों के चरणों ने भीनों के उचन-भाग ब्राप्त हुए के उनके ओदों ने नियन प्राप्त को सूचि में के ने भर गये के भीर चतुरिङ्गणो सेना के हाथी सक्य एवं और पेदन सैनिकों के हर एक के एक के बरणों ने को मूमि बुदकर प्रक्षीय रैज़ उठी थी उसने करें नवस इक गये थे। इस तरह में वह मूमि निरम्तर ऐसी ही होगयी बी। दा बनेक इस अवन् दर्प से परिपूर्ण शाबी-बोड़े और देवों के ब्यूट से मध्यन्त बीरां को निहनन करने वासे उसकी जोशा सुरस्त ही अनुरों के समुही की सेनाओ का हतन करने वाले भगवानु भिष की जोमा को धारण नह नुष कर रहा मा। उनके कर्मों के अभिचञ्च होने पर दूर से ही शबुजो के नगर के विरोधों में ऐसा अभिज्ञसन करते हुए कि यहाँ से जीधा ही कहीं ने चाग जाने के क्षणों का निर्देश करना है और प्रात्मियों के धैर्य का किया करना है। है। यह राजा जिसको सब दिलाओं में विकय प्राप्त करने की इच्छा है जिस राजा के उत्तर विनिधान करेगा।१०। वह राजा उसके देश को प्रवर्ति को प्राप्त करा देगा । उस नृप ने सभी नृपतियों को श्रीतकर उनका अपने वरगों का सनुषर बना लिया या १११। उसे महान् बीर राजा ने कुछ नृशों की सङ्क्षेत पर नमन करने वाले बनाकर उनको अपने ही राज्य पर भेज दिया था अव्यत् अपनी आजा के इमारे वाले होना उन्होंने स्थीकार कर लिया या हो उनको राज्य पर बिठा दिया था। इस रीति से जिसरम सब दिसाओं में पित राजा दक्षिण की और जिमिनुचा हुआ। था। (२२) उस राजा ने व्यानी साथ पूर्व में की हुई सब्तास्थरण करके हैहव राजाओं के क्यर

आक्रमण किया वा। फिर उन सबके साव जो पूर्णतया रवों और हाबियों सं सबुत वे इसका महान् युद्ध हुआ वा। १३। उन हैहय बीरों के साव उसका बड़ा हा रायाञ्चकारी भोषण युद्ध हुआ वा जिस युद्ध में सहस्रों राजा वे और बड़ी विशाल सेनाएं भी वो। १४।

निजधान महाबाहुः सक्रुद्धः कोसलेश्वरः । जित्वा हैह्यभूगालान्भवत्वा दग्ध्वा च तत्पुरीम् ॥१५ नि लेषशून्यश्मकरोद्धैरातकरणो नृप । समयबलसंमद्विम्षाशेषभूतलः ॥१६ हैहयानामणेष नुचके राज्य रज समम्। राज्य पुरी चापहाय भ्रष्टेश्वर्या हतत्विष ॥१७ राजानो हतभूयिष्ठा व्यद्भवंत समस्ततः। अभिदुत्य नृपांस्तांस्तु द्रवमाणान्महीपति ।।१८ ज्ञघान सानुगान्मन प्रजाः कुद्ध इवतिकः। नतस्थान्प्रति सकोधः सगर समरेऽरिहा ॥१६ मुमोचास्त्रं महारोद्रं भागंव रिपुभीषणम्। नेनोत्सृष्ट।तिरौद्रश्चिम्बनभयदप्रस्फुरद्भागैवास्त्र-ञ्चालादंदद्धमानावधसमुतत्त्यस्ते नृपाः सद्य एव । वाय्वस्त्रावृत्तधूमो**द्**गमपटल**तमोमुद्दृष्टिप्रसारा** भ्रो मुभ् पृष्ठलोठद्बहुलतमरजो गूढमात्रा मुहूर्त्त म् ॥२० आग्नेयास्त्रप्रतापप्रतिष्टतगतयोऽदृष्टमार्गाः समंता-द्भृपाला मध्सघा परवणतनवो व्याकुलीभूनविस्ताः । भोता संस्युक्तवस्त्रायुधकवचविभूषादिका मुक्तकेणा विस्पष्टोन्मन भावान्भृशतरमनुकुवंत्यग्रतः शाववाणाम् ॥२१

उन सभी को निहनन महान् बाहुओं बाले कोसलेश्वर ने अस्यन्त कुछ होकर कर विया था। फिर हैह्य नृशों को जातकर उनकी पुरो को तोड़-कर दग्ध कर दिया था। १५। देर के अन्त करने बासे भूप ने उनकी पुरी

को पूर्णनयासूरयकर विद्याला। यह राजा ऐना कलवान् था कि उत्तरा अपनी नमय नेना के द्वारा मर्दन करके सबका भी व डाला या और नम्पूर्ण मूनल का प्रमुख कर दिया था। १६। उस शाका ने हैहवीं के समस्त राज्य को छून में निनादियाचा। जब यह कुछ भो नेव न रहाती वेशव अपने राज्य और पूरोको छोडकर कीच कान्ति वाले और निमन्न ऐक्वर्य काने हो नवे के 1931 जो राजा धरने से बच कवे के ऐसे बहुत से वहाँ कारों बार भाग वर्षे थे। उन महोपनि ने भा भी वहाँ से नाम रहे से उनको देन में अपने बढ़कर निष्ठीत कर सियाचा।१०। इस यदोन्थल, बलवान् नृप म कृत सम्तक वैसे प्रजाबों को बार दिया करता है वैसे ही इसने भी सबका नहार कर दिया का। समर में समुधों के हनन करने वाले राजा तनर न बने पर बक्षा भारी की धाकिया था। १६। फिर सबर सुप ने महासूरीह-सन्नुक्षों के लिये बहुत ही भीवण भागंब अस्य को उन पर छोड़ा था। इस महास्त्रका बडा भागे तक पर प्रवास पदा था। उतके छोड़े जाने पर अं। कि जरयन्त्र ही रौड़ बा, वह तीनों भूवनों को अब देने बाला बा। ऐसा प्रस्फुरण करता हुआ जो मार्नक जरून का शतको अवालाओं से दश्य होते हुए और अवन नरीरों वाल वे नवस्त नुपाल हो। वये वे । इसके उपरान्त जो बायु-अस्त्र का प्रयोग करने से चारों नार पूप के समूह ने उनको ऐसा मेर शिया था कि वहाँ पर बोर अध्यकार से जन को श्रष्टि भी भुद्ध हो स्थी भी अर्थात् देखन की नरिक्त सनाप्त हानकी भी और मुहत्तं भर तक तावे सब अधिक बन्धकार जीर रज से इके हुए होकर चूमि के पृष्ठ पर मोटते. हुए जनकर काट रहे ने 1२०। भगुजों के सैनिकों की नभा उस समय में ऐसी हो नवी थी कि छोड़े हुए आस्मेदास्य के प्रताप से जिनकी नति प्रतिहत हो गयी है अचौद ने चलने में असमर्थ हो नवे वे न्योंकि बनको जल समय में मार्वे दिवानाई नहीं दे रहा बा—बारों बोर बन नृपों के सङ्ग नक्ष हो वर्वे में और उनके नरीर परवज्ञ हो भग थे तथा उनके विशासमञ्जून श्री मन में। वे ग्संबीत हो गयं में कि उन्हान अपने वस्त्र-बायुध-कवम और विजुषा जादि सबका त्यान कर दिया चा-उनक मस्तकों के केल खुले हुए म —ब सब सरपरन उत्मनों के ही भावों का उस समय में अनुकरंग कर रहे में ।२१।

विजित्य हैह्यास्सर्वास्सम्ये तगरो बलो । सञ्ज्ञानगराकार कांग्रेजानभ्यवर्तत ॥२२

नानावादित्रयोषाहतपटहरवाकर्णनध्यस्तधैया. सद्य सत्यक्तराज्यस्वबलपुरपुरंध्रीसमूहा विमूढाः । कांबीजास्तालजघाः शकयवनकिरातादयः साकमेते भ्रो मुर्भू यंस्त्रभीत्या दिशि दिशि रिपवी यस्य पूर्वापराधाः ॥२३ भीतास्तस्त नरेक्वरस्य रिपवः केचित्प्रता पानलज्वालाभुष्टहशो विसृष्य वसति राज्यं च पुत्रादिभि:। द्विट्सैन्यैः समभिद्रुता वनपुर्व सप्राप्य तथापि तेऽ-स्तैमित्यं समुपायता गिरिगुहासुप्तोत्थितेन द्विपः ॥२४ तालजवान्निहत्याजी राजा सबलवाहनात्। क्रमेण नाशयामास तद्राज्यमरिकर्षण ॥२५ ततो यवनकांबोजिकरादीननेकशः। निजघान रुषाविष्ट. पल्हवान्पारदानपि ॥२६ हन्यमानास्तु ते सर्वे राजानस्तेन संयुगे । द्रुद्रुवुः सघगो भीता ह्यणिष्टाः समततः ॥२७ युष्माभियंस्य राज्यं बहुभिरपहृतं तस्य पुत्रोऽधुनाऽहं हन्तुं वः सप्रतिज्ञं प्रसभमुपगतो वैरनियांतनेषी। इत्युच्चैः श्रावयाणो युधि निजचरितं वैरिभिर्नागवीर्यः क्षत्रैविष्टवंसितेजाः सगरनरपतिः स्मारयामास भूपः ॥२० समर में उस समय में सगर नृप ने सब हैहय नृपों को पराजित

करके वह बलवान नृप संक्षु ब्धसागर के समान आकार बाला हो गया था और फिर उसने काम्बोजों पर अरक्रमण किया था। २२। जिन्होंने सगर नृप का पहिले अपराध किया था वे सब इस समय में बहुत ही बुरी देशा में पड़कर दिशाओं में मारे-मारे इसके शत्रुगण सूमि पर क्षमण कर रहे वे अर्थात् प्राणों को रक्षा के लिए घटकते हुए धूम रहे थे। जब युद्ध में अवक सरह के दासों के घोष से और पटहां की स्विन के श्रवण करने से उन सब

वो धीरज कूट गया चा–तन्द्रोंने नुरस्त हो अपना राज्य नेता और स्थियों का भी त्याश कर दिया और कि रुलक्ष्य विसूद् हो सर्वके । इनके स्रतिरिक्त शास्त्रज्ञ –कास्त्राज-लक-एवन और किरात श्रादि शव साथ ही शाब सहत्रों के लय में भ्रमण करें रहे में 1231 उस भगर नरेश्वर के भ्रम से करें हुए सम्बन्ध क्रम समय में ऐसे हो सबै कि भुक्त की तो प्रसाप की अस्ति की प्याचाने इहि ही नष्ट हो गयी घी और वेसव अपना राज्य-वसनि का स्यामकर के पूजादि के साथ जजुकी सेनाओं से आदे हैं हुए जङ्गम में पशुंच नये वे वहां पर भी उनक ने नों से स्थिमना छ। या हुआ वा जैसे कि विरियों को नुफाओं में नरेकर उठने पर होता है। तात्पर्यविद् है कि यन में भी उनको कुछ नुम नहीं रहा का ।२८। मनुजों ने कर्चन करने वाले जन शकाः ने रचनें तानप्रकृतें को निहन करके और उनके सैनिक नवा बाहुनो का विनाम करके उसने क्रम में उसके राज्य का ब्यस कर दिया था। २५। इसके अनम्तर पवन-काम्बोज और किरान जारि नवा वस्तुव एवं पारद प्रभृति को सब को क्रोध में समाबिष्ट होकर राजा क्षपर ने मार निराया था।२६। उस बहायुक्त में मारे जाते हुए वे सब राजा जीन उस बतायी राजाके द्वारा प्रतादित होकर बरने ने को भी कुछ बच गये वे भयभीत होते हुए समुदाय के तमुदाय चारों ओर जान वयं में 1251 वे शव परस्पर में यह कहने हुए और बहुत ही ऊँचे स्वर ने चित्नाने हुए माग रहे में कि आप सब ने जिसके राज्य को बर बण फ़ोन लिया थ। उसी का पूत्र बहं है जो इस समय के क्यने बैर का निकासने की इच्छा वाला हाकर अवरवस्ती से यहाँ उपगत हुआ है-हाथियों के समान कीर्यकाने सगर नृष ने जिसका तेज ही विध्वस-कारी है उन युक्त क्षेत्र में वंशियों के द्वारा अपना चरित सुनाता हुआ। उन्हें बाद करा रहा था।२०!

त हर्वा राजवयं सकतरियुक्तप्रक्षयोपास्तदोक्ष भीता स्त्रीयालपूर्व भरणमाभययुः स्वायुस्तरक्षणाय । इक्ष्यकूषां वितरह कुलगुरुमभित सप्त राज्ञां कुलगु प्रक्याका सम्भूता नृपवर्गारपत्र. पारदाः पहहत्वाकाः स्थर बिलप्तमाध्यमोपाते वयतमृपिभित्रृतिम् । उपगम्याबुवन्सर्वे कृताकलिपुटा नृपा ॥३० गरणं भव को बहारनार्त्तानामभयेषिणाम् । सगरास्त्रास्तितिदंग्धणरीराणां मृसूर्वताम् ॥३१ म हत्यस्मानणेषेण बेरातकरणोरमुखः । सस्मार्भयाद्धि निष्कांना वयं जीवितकाक्षिणः ॥३२ विभिन्नगान्यभोगहिस्वदारापत्यबाधवाः । केवत प्राणरकार्थं स्वा स्वयं गरणं गतः ॥३३ न हान्योऽस्ति पृष्ठीस्त्रोके सौहुदेन बलेन वा । यस्त निवनीयिस्वास्मान्यालयेग्महृतो भयात् ॥३४ स्व किलाकान्ययभ्वां राजां कृतगुरुवृतः । तदः णपूर्वजेभू पंरस्वस्त्रभावक्षः तार्णः ॥३४

समस्त अयुओं के कुलो का पूर्णनया क्षय करने को दीक्षा प्रहण करने यान उस राजा को देखकर बरे हुए सब लक्ष्मण स्त्री और बच्चो को आये करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए सगर नृप की जरणागति से आ गये। इदबाकू के बंगओं के कूलगृद वसि8 मी के चारों अ≀र वे सात राजाओं के कुलो में परव प्रसिद्ध संगुत्पन्त हुए पारद और बन्हद आदि सगर के जतु राजा उपस्थित हुए से ।२१। बॉमछजी के सभीप में ही कर्यायों से सिरे हुए निवास कर रहे ये। बढ़ी पर उस सबने उपगत होकर होये अव्यक्तर उनसे कहा का।३०। हे बद्धान् अस्प हंग्ह्रमारे रक्षा करने वाले होव । हम वहुत ही आ र्लाई और अभय दान के इच्छा कहैं। हम लग राजा सगर के अस्त्र का अग्नि से निध्या नरार वाले हैं और मर रहे हैं।३१। यह राजा सगर तो अपने बेर का अल्ल करने के लिए उन्मुख हो रहाई और हम सबका ही मार पहाते। उसी के अयाने हम निकलकर आसे हुए हैं और अपने जीवन की रक्षा के चाहने वाले हैं 13-1 हमारा अवका राज्य-भोग-समृद्धि-स्त्री-सम्त्रति और बान्धव सभी कुछ विधिन्त हो गया है। अब तो हम केवल बचने प्राची को रक्षा के लिए जायको सरचागति में आये हैं 1931 इस कोक में आपके मिवाब अस्य कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है का भौहार्द से नचा बल-विक्रम से उसको हत्यकर इस महान भव से हमारी रक्षा कर सके।३४। आप तो निक्लित कप से सूर्य वज्र के चूपों के कुलगुरु माने गये हैं और उस राजा के बल में जो भी पूर्वज हुए के उन सबन अध्यक्त कुलगुरु बताया है और इन सब पर भी आपका प्रभाव उसी प्रकार का है। १५।

तेनायं सगरोऽप्यद्य गुरुगौरवयंत्रितः । भवन्निदेश नात्येति वेलामिव महोदधिः ।।३६ स्वं न<sup>्</sup> सुहृत्यिता माता लोकानां च गुरुविभो । तस्मादस्मान्महाभाग परित्रातुं त्वमहंसि ॥६७ जैमिनिरुवाच⊸ इति तेषां वचः श्रुत्वावसिष्ठो भगवानृषिः। शनैविलोकयामास शरण समुपागतान् ॥३८ वृद्धस्त्रीबालभूयिष्ठान्हतशेषान्नृपान्वयाम् । हष्ट्वा स्वतप्यद्भगवास्सर्वभूनानुकंपकः ॥३६ चिर्व निरूप्य मनसा तान्विलोक्य च सादरम्। उक्त्रीवयञ्खनैर्वाचामाभैक्षेति महामति ॥४० अथावोचन्महाभाग कृपवा परवान्वितः। समये स्थापयामास राजस्ताञ्जीविसाधिनः ॥४१ भूपव्याकोपदग्ध नृपकुलविहिनाशेषधर्मादपेतं कृत्वा तेषा वसिष्ठः समयमवनिपालप्रतिज्ञानिवृत्त्ये । गत्वा तं राजवयं स्वयमथ शनकैः सांस्वयित्वा यथावत् । सप्राणानामरीणामपगमनविधावभ्यनुज्ञां ययाचे ॥४२

इस कारण से आज भी यह राजा सगर अपने कुलगुर आपके गौरव थे यन्त्रित है। यह कभी भी आपके आदेश का उलंबन अपनी नर्यादा को समुद्र की भांति नहीं करता है।६६। हे विभी ! हमारे तो इस समय में आप सोगों के युक्त हैं। इसलिए हे महाभाग! आप हा इससे हमारी रक्षा करने के योग्य होते हैं।३७। और्मिन ने कहा—अहिष्यर भगवान वसिष्ठजी ने उनके इस क्वन का श्रवण करके शरणागति में समागत उनकी भीरे से अवलौकित किया था १३६। उनसे सभी वृद्ध-स्त्री और बालक बहुत से थे और मरने से बचे-बचाये नृप वश्रण थे। ऐसी दुश्वस्था में स्थित उन सबको देखा था तो वसिष्ठजी का हृदय करणाद हो गया था क्योंकि यह तो सभी प्राणमात्र पर अनुकम्पा करने वाले महा पुरुष हो। बहुत काल पर्यन्त उनका निरूपण किया वा और मन में बढ़ा आदर करके उनका विनोकन किया था। फिर उन महती मित वाले विश्व जी ने उनको उज्जीदित करते हुए धीरे से कहा या—साप सोग बरो मत १४०। इसके पश्चात् उन महाभाग ने अत्यधिक कृपा से समन्त्रित होकर कहा वा तथा जीवन के चाहने वाले उन समस्त नृपों को समय में (सन्धि करने में) स्थापित कर दिया था। ४१। विसध्ठजी ने राजा सगर की प्रतिशा की मित्रृत्ति के लिए ऐसा समय किया था कि यह राजा सगर की क्रोध। श्नि से दग्ध नृप समुद्धाय नृपों के कुल में किए हुए सम्पूर्ण धर्म से अपेत हो गया था। फिर वे स्थयं ही धीरे से उस नृप घेटठ सगर के समीय में प्राप्त हुए वे और उनको यथा-रीति सान्त्वना दी थी तथा जीवत गानुओं के अपगमन के विद्यान में उनकी आजा की याचना की थी। ४२।

सकोधोऽपि महीयतिगुं रुवच संभावयस्तानरीन् धर्मस्य स्वकुलोचितस्य च तथा वैपस्य सत्यागतः। श्रीतस्मार्त्तविभिन्नकर्मनिरतान्विप्रैश्च दूरोज्झतान् मासून्केवलमस्यजन्मृतसमानेकैकशः पर्राधवान् ॥४३ बर्द्धमुण्डाञ्छकांश्चके पत्हवात् श्मश्रुधारिण । यवनान्विगतश्मश्रान्कावी अधिबबुकान्वितान् ॥ ४४ एव विरूपानन्यांश्च स चकार नृपान्वयान् । वेदोक्तकर्मनिम् सान्विप्रैश्च परिवर्जितान् ॥४५ कृत्वा संस्थाप्य समये जीवतस्तान्व्यसर्जयत् । **ततस्ते रि**पवस्तस्य त्यक्तस्वाचारलक्षणा ॥४६ त्रात्यतां समनुत्राप्ताः सर्वेत्रणं विनिदिता । धिक्कृताः सतत सर्वे नृशंसा निरुपत्रपाः ॥४७ क्राण्च सघणो लोके अभूवुम्लॅंखजातय ॥४८ मुक्तारनेनाय राजा शक्यवनकिराक्षादय, सद्य एव त्यक्तस्वाचारकेषा गिरिगहनगुहाद्याश्रया संबभूव । एता भद्यापि सिद्धः सततमबमता जातयोऽसरप्रवृत्त्या बर्तन्ते दुष्टचेष्टा जगित नरपते पालयत प्रतिज्ञाम् ॥४६

यद्यविराज्ञानगर को बहुत अधिक क्रोध हो रहा चातो भी उस नुप में जनने गृहदेव की जाजा का समादर करने हुए ऐसा स्वीकार कर निया वा ने सब नव तभी जीवित एक-एक छोड़े जा सकते हैं जब कि व अपने कुन के उनित समें और वेद का त्थान कर देव और जीत तथा स्मात कज़ी से भिन्न कर्मों में निरत रहें और वित्रों के द्वारा हर ही से स्वामें हुए मह पुन के ही समान रहे तो रह सकते हैं ।४३। उसमें जो जक जाति वासे ने उनके जिर तो जाधे वृण्डित कर दिये तथे ने और जा पल्हन ने जनकी क्षेत्रप्रधारी करा दिया था। जो क्षेत्र के उनकी क्ष्मश्रुओं की मुँडा दिया मया वा और काम्बान को बुकान्धित करा दिया का (४४) इस सरह स उस सगर ने अध्यो को विकय विश्वों के द्वारा परिवर्तित बना दियं गये के ।४४। ऐसाही सबको बनाकर नभय में (मन्धि में) बर्वात् इस प्रकार की शर्त में बांधकर संस्थापित करते हुए जीवित ही छाड़ दिया या अवृति ऐसे दन से ही उनके रहने पर उनका हनन नहीं किया था। इसके अनग्तर उतके व समस्त सञ्चल आचार के लक्षकों के परिस्थान कर दने धाले हो नए के । ४६। इस तरह से रहने पर के सभी बाध्य हो गये के और सभी वर्णों के हारा विभिन्दित बन गये के अवृत्ति किसी भी वर्ण वाले नहीं रहे के । सर्वेदा उनको धिक्छार दिया जा जाता चा—व बहुत क्रूर हो यय वे तबा एकदम निसंकत भी बन बये के 10 जा के सभी अध्यक्त करों के समुदायों वाले हो गये थे जो कि लाक में श्लेष्ट जाति वासे हा गर्य थे जो कि सोक में स्तेष्ट जाति शासे हुए के ।उटा उस समय में जो भी राजा सगर के द्वारा मीकित ही छोड़ दियं नमें वे। वे मक्षयंक्य और किरात कावि वे व तुरस्त ही मानार जोर क्य के स्थान देने वास हो गये और फिर वे पर्वतों की नुफाओं में आश्रय सेने वाले हो गये ये । ये जातियां अब भी सरपुरुषों के द्वारा बहुत ही नीच मानी जाता है क्योंकि बहुत ही बूरी प्रवृत्ति होती है और उनका चन्द्राएँ भी दृष्ट है। वे बगत् में राजा सगर की प्रतिकाका पासन किया करते हैं। इस

## · × सगर को दिग्बिक्य

अभिनित्वाच-अथानुजाय सगरो वसिन्ठभृषिसनमम् । बनन महता युक्ता विदमनिष्यवतंत ॥ १ तनी विदर्भराट् तस्मै स्वमृता प्रीतिपर्यकम् ।
केशिन्याक्यामन्पमामनुरूपा न्यवेदयत् ॥ २
स तस्या राजणाद् लो विधिवद्वहिनसाक्षिकम् ।
सृभे मुहर्ने केशिन्याः पाणि जग्राह भूमिप ॥ ३
रिथत्या दिनानि कतिचित्र्गृते तस्यानिमत्कृत ।
विदर्भराजा समन्य ततो गतुः प्रचक्रमे ॥ ४
अनुज्ञातस्ततस्तेन पारिवहँग्च सत्कृत ।
निक्कम्य तत्पुराद्राजा स्र्रमेनानुपेयिवार् ॥ ४
संभावितस्ततन्त्रचेव यादवैर्मानृसीदिर्दे ।
धनौधैस्मपित्नन्तैश्च मधुराया विनिर्ययौ ॥ ६
एव स समरो राजा विजित्य वसुधामिमाम् ।
करैश्च स न्पान्यवश्चिक्षे संकेत्यानिप ॥ ६

जैमिती मृति ने कहा इसके अनन्तर तृप सगर ने परम श्रोष्ठ ऋषि वसिक्टजी की अनुजा प्राप्त करके महान मेना में समन्वित होकर विदर्भ देश पर अक्रमण किया था। १। फिर बिदर्भ के नृप ने अपनी ने किनी नाम वाली पुत्रीको बहुत ही प्रीति के साथ उनकी मेदा में समर्पित कर दी थी। यह कत्या रूप लावच्यासि सञ्च गुणीं में अनुपम भी और उस नृप के सर्वेष। अभुरूप थी। २। उस राजनाई ल नृप संगर ने अग्नि की साक्षी करके परम भूम मृहतं में उस का पाणिग्रहण किया था। ३। वहाँ पर समुशल ही में कुछ दिन सके स्थित रहकर उस विदर्भेश्वर के द्वारा बड़ा सत्कार प्राप्त किया था फिर विदर्भाधि अनुमति पाकर बहुँ से गमन करने का उपक्रम किया बा । ४। उस राजाने भी आ जादेवी थी तथा पारिवर्ही के अर्थात् दायों के द्वारः वसकाञ्रच्छासरकार कियाचा। फिर वहाँपुर से राजाने निकस कर शूरसेन देशों में पहुँचाधा।५०। वहाँ परे भी भाना के सादरों के द्वारा मादवीं से अनका सम्मान किया गया था और बहुत-सा घन देकर उन्होंने भी उसको पूर्ण नन्सुब्द किया था। इसके पत्रमात् बहाँ से निकल कर चल दिया था।६। मधुरा से जलकर इस रीति से उस राजा सगर ने इस सम्पूर्ण वसुधापर विजय प्राप्त की बीऔर समस्त नुपो पर कर लगाकर उनको अपने हुँ। सकेतों पर चलने वाले अनुगामी बना दियाचा । ७।

ततोऽनुमान्य नृपतीन्तिजराज्याय सानुगान् ।
अनुजने नरपतिः समस्ताननुषायिनः ॥
ततो बलेन महता स्कंधावारसमन्वितः ।
यनैरपीडयन्देणान्स्वराज्यमुपजिन्मवान् ॥
सभाव्यमान्श्च मृहुरुपदाभिरनेकथाः ।
नानाजनपदैस्तूणंमयोध्यां समुपागमत् ॥१०
नदागमनमान्नाय नागरः सकलो जनः ।
नगरीं तामलचन्ने महोत्सवसमुत्सुकः ॥११
ततः स नगरी सर्वा कृतकौतुकमंगलाः ।
सिक्तसंमृष्टभूभागा पूर्णकुम्भक्षतावृता ॥१२
समृच्छित्ववज्ञाता पताकाभिरलकृता ।
सनैत्रागमधूपाद्या विचित्रकुसृमोज्ज्वला ॥१३
सद्दनक्षोरणोन् गगोपुराद्दालभूषिता ।
प्रस्नलाजवर्षेश्च स्वलंकृतमहापथा ॥१४

इसके उपरान्त जन मृथों को अपने राज्य पर स्थित बने रहने का आदेम देकर तथा सम्मान प्रदान करके कि वे अपने असुगों के साथ अनु-यायी रहें राजा ने प्रस्थान किया था इसके परचात् स्कन्धावार से संयुत्त उसने महान सैन्य के साथ सब देशों को पीड़ित करते हुए अन्त में अपनी ही राजधानी में आकर प्राप्त हो गया था। द-१। उस राजा का अनेक प्रकार की भेटों से बड़ा सरकार अनेक जनपदों के द्वारा किया गया था और फिर वह पीध्य ही अयोध्या में आ गया था। १०। वहाँ पर समस्त नागरिक जनों को जब जात हुआ कि राजा अयोध्या में आ गये हैं नो सबने बड़ा महान् उत्सव किया था और बड़ी उत्सुकता के साथ उस अयोध्यापुरी को सजाया था। ११। फिर वह समग्र नगरी माञ्चालिक कौतुकों से समलंकत हुई यो। उसकी समन्त सूमि पर स्वच्छता हुई थी और छिड़काव किया गया था तथा जहाँ-तहाँ सैकड़ों ही पूर्ण कुम्म स्थापित किये गये थे। १२। उसमें सैकड़ों ध्याणाएं फहराई गयी थीं तथा अनेक पताकाओं से बहु विमूषित बनायी गयी थी। थड़ी पर सभी अगद की धूपों की महक हो रही थी एथं

नाना भौति के सुन्दर सुमनों की मालाओं से वह समुज्यवल बनायी गयी थीं ।१३। अच्छे-अच्छे रत्नों के द्वारा निर्मित तोरण बन्दनबारें लगायी गयी थीं तथा ऊँचे-ऊँचे गोपूर और अष्टालिकाओं से वह परम भूषित थी जो महापथ ये उनमें पुष्पों और लाजाओं की वर्षों की थी जिसमे वे बहुत ही सुन्दर एवं सुशोभित हो रहे थे ।१४।

महोत्सवसमायुक्ता प्रतिगेहमभूत्पुरी ।
संपूजिताशेषवास्तुदेवतागृहमालिनी ।।१५
दिक् चक्रजयिनो राज्ञ संदर्धनमुद्दान्वितः ।
पौरजानपदेहं ष्टं सर्वतः समलकृता ।।१६
ततः प्रकृतयः सर्वे तर्थातः पुरवासिनः ।
वारकांताकदं वैष्ट नगरीभिष्टच संजृताः ।।१७
अभ्याययुस्ततः सर्वे समेत्य पुरवासिनः ।
स ते समेत्य नृपति लंब्ज्ञा शीर्वादमिक्तयः ।।१६
विद्यतिकृतदिक् चको जयशब्देन भूरिणाः ।
नानावादित्रसंघोषिमश्रोण मघुरेण च ।।१६
सरकृत्य तान्यथायोगं सहितस्तै मुँदान्वितः ।
आनद्यनप्रजाः सर्वाः प्रवित्रेणः पुरोत्तमम् ।।५०
वेदघोषः सुमधुरैक ह्मिणैरिभनिष्दतः ।
संस्तृयमान सुमृशं सूतमागधवदिभिः ।।२१

उस समय से अयोध्या पुरी में महान् उल्लास छाया हुआ या तथा प्रत्येक घर में महोत्सव मनाया जा रहा जा। वहाँ पर सभी गृहों की पंक्तियों में भलीमांति समस्त अस्तु देवताओं का पूजन किया गया था 1१६६ दिग्वजय करने वाले चक्रवर्ती राजा सगर के दर्शन करने के आनन्द से गुक्त नागरिक और देजवासी बहुत ही प्रसन्त वे और इनसे सभी ओर वह पुरी समलंकृत थी 1१६६ फिर वहाँ पर सभी प्रकृतियाँ तथा अन्त पुर के निवासी परभ प्रसम्त थे भौर वार कान्ताओं के समुदायों से और नगरियों से संवृत थी। अर्थात् बहुत सी नित्तका वेश्या से भी एक जित थीं 1१७। इसके पश्यात् सभी पुरवासी इकद्ठे होकर वहाँ पर आ गये थे और सबने एक जित होकर उस राजा को सत्कृत किया था तथा आधीर्वादों से मुदिस किया था 1१६। उस समय में जयजयकार की संगुच्च ध्वति से सभी दिशाएँ विधिर हो गयी यी अर्थात् जयबीय में कहीं पर भी कुछ भी सुनायी नहीं दे रहा था। वहाँ पर बहुत से प्रकार के वादा वज रहे थे उनकी भी ध्वति बहुत मधुर उसी जयबीय में मिल रही थीं ११६। राजा ने भी उन समस्त स्वागत करने वालों का योग्यता के अनुसार सत्कार किया था जिससे उनकी भी परमाधिक हुए हो रहा था। इन प्रसन्त पुर वासियों के ही साथ में समस्त प्रजाजनों को जानन्दित करते हुए राजा ने पुर में प्रवेश किया था। २०। उस समय में बाह्यणों ने भी परम मधुर देव के मन्त्रों की ध्वति से राजा का अभिनन्दन किया था। तथा सून-मागन्न और विद्यों के द्वारा उस शुन्न समागमन के समय में राजा का संस्तरन किया जो रहा था। ५१।

जयजब्देश्च परितो नानाजनपदेरितै ।
करतालरचोन्मिश्रवीणावेणसलस्यनै ॥२२
गायदिभगियकजनेनृं त्यदिभगंणिकाजने ।
अस्वीयमानो विलस्ष्वख्वेतच्छत्रविराजितः ॥२३
विकीर्यमाण परित सर्त्ताजकुमुमोन्करे ।
पुरीमयोध्यामविज्ञतस्वपुरोमित्र वासव ॥२४
हिष्पतेन गधेन आह्राणामां च वर्त्मना ।
जगाम मध्येनगर गृह श्रीमदलंकृतम् ॥२४
अवरुद्ध ततो यानाद्भायिभ्यां सहितो मुद्धा ।
प्रविवेश गृह मातुह्व ष्टपुष्टजनायुत्तम् ॥२६
पर्यकस्यामुपागम्य मात्ररं विनयान्वित ।
तत्पादी सस्पृणनमूक्तां प्रणाममकरोभादा ॥२७
साभिनद्य तमाशीभिहंषगद्गवया गिरा ।
सस्थ्रमं समुत्थाय पर्यव्वजत चात्मजम् ॥२६

उस मृपति के दोनां ओर अनेक अवपदों के द्वारा कहे गये जयजयकार का योग हो रहा था और करताल — की ध्वनि से मिले हुए बीणा और वेणु के मधुर स्वर निकल रहे थे ।२२। राजा के पीछे-पोछे गान करने वाले गान कर रहे थे और गर्म्यकाएँ नृत्य करती हुई चली जा रही थीं। राजा के उपर प्रवन छत् लग्र हुआ था । वि राजा के उपर नाजा और प्रयो की वर्ष की ता रही थी। इस रोजि से राजा ने अगरी पृत्री अयोधा में मेरे उ दब जिस परह से इन्द्रपारी से पसा हुए रहे ही उसी का नि अयंग किया कर उठ रिटेपून गन्य से यून श्राह्मणों है सागा में नगर के सहय से जा की स्ववन्त एवं अवश्व शृह था उसमें राज विक्तित किया था। देश । पर अपनी दोनो आपित्र ने साथ प्रसन्ता हैं येथी में किया उत्तर पर अपनी भागा श्री के पर से राजा ने पदा या जहां पर सहस्ते परस हम्ब्यूष्ट जन विद्यामान थे। देश। उनशी माना की किये पर विद्यामान थे। उन्हें माना की किये पर पर विद्यामान थी। उनके समीप से परस दिनक से एक जार के राजा ने पर समय में उनके नाम्यो ना राजा विद्यामान थी। उनके समीप से परस दिनक से एक जार के राजा के भी शुभाष्टियदि देशर उनका अनिन्द किया था। हो राजा के परने विद्यामान की से भी शुभाष्टियदि देशर उनका अनिन्द किया था। हो राजा के परने विद्यामा विद्यामान से स्वाह से साथ। ने राजा की स्वाह हो समझ से साथ। ने राज अपने विद्या विद्यामान की की स्वाह से साथ। ने राजा विद्यामान विद्यामान की स्वाह से साथ। ने राजा था। हो राजा विद्यामान की से साथ। से राजा की साथ की स्वाह परिष्य की साथ। से राजा की से साथ से साथ। से राजा विद्यामान की साथ। से राजा की विद्यामान की साथ। से राजा की से साथ की साथ। से राजा की से साथ की साथ से राजा की से साथ की साथ। से राजा की से साथ से साथ की साथ की साथ। से राजा किया विद्यामान की साथ की साथ। से राजा की से साथ की साथ की साथ। से राजा की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ। से राजा की साथ की

सहर्पं वजना गीमिरभग्नददुभे स्तुपः । स तम सभाव्य कथवा नव स्थित्वा चिरादिव । ५६ अ जिल्लाम्यया राजा सिध्यकाम वदालयात्। पत्र गानुबरो राजा प्रवेतप्रयान्यीतिन मुरराज एवं श्रीमान्सभा समग्रमण्डने । सपविश्य सभा दिखामनेकनृपने वितास ।।३७ नत्वा महत्रन ग्वमाणीकिश्वरमिनदिन । सिहासने शुभे दिन्ये नियमाद नरेपत्र । 👀 समेद्यमान्श्ची नृपैनीनः सपदेश्वरी नानाविधा कथा क्वंस्म तय नपमलम ।।०३ याची रसाला सुर्णाम्याम सर श्रद्धाता । र्गतिज्ञापानिपन्धैव निर्दिष्टमंडजी सप । । १९४४ अन्दति । च यान्यायमध्यस्यम्भारधी । स्वप्रसापिति अधि उद्येरिविङ्कारलाधियः । (७४ इसक अन•तराजा\*गरम स्न्दरदा पुच वध्ए नामा में हो उसूगरियर हुई मी उनका ना बहुत अ. .च हास रूपाओं र अभिनेत्या विद्यारण

फिर राजा ने अपनी सब सुन कर कुछ काल पर्यन्त वहाँ पर स्थिति की की ।२६। फिर माताजी से अनुका आप्त करके राजा जनके घर से बाहिर निकल आये वे और इसके अनन्तर अनुवरीं के सहित वहाँ से गमन कर रहे थे और अवेत क्याजनों के द्वारा सेक्श्नाण उनकी हवा करते जा रहे थे ।३०। देवराज इन्द्र के ही समान औ सम्पन्त राजा धीरे धीरे अपनी सभा के मणुष में समागत हो गये थे। राजा ने अनेक अझीन नृपों से संसेवित परम दिख्य सभा में प्रकेश किया या ।३६। सर्व प्रथार वहाँ पर जो गुरुजन विराजमान थे उनको प्रणाम किया था और उनके द्वारा दिये हुए आजीर्वाद प्राप्त कर अभिनन्दिन हुए थे। फिर नरेश्वर ने परम शुभ एवं अतीव दिव्य सिहासन पर अपनी संस्थिति की की ।३२। वहाँ घर अनेक जनपदों के स्वामी नृथों के द्वारा वह भनी-भाति सेव्यमान हुए के और अनेक प्रकार की उस अहि नृप ने वहाँ पर कवालाप किया था।३३। इस तरह से बन्धुओं के साफ सुतरा परम प्रसन्तना प्रश्न करते हुए वहाँ पर निवास किया था। इस रीति से नृप ने समस्त दिशाओं को जीतकर अपनी की हुई प्रतिशा का पालन किया या ।३४: स्थाय के अनुसार उस उदार बुद्धि वाले तृप ने तीनों धमें-अर्थ और काम को प्राप्त किया था। उस राजा का प्रभाव ही ऐसा या कि जिसके **इ**एरा विविध एवं समस्त दिशाओं के मण्डल के स्वामियों को पराजित कर दिया 🐠 । ३५।

एकातपत्रां पृथिवीमन्वणासदृतृषो यथा।
स्वर्यातस्य पितु पूर्वं परिभावममपितः ॥३६
स यां प्रतिज्ञामारूढस्तां सम्यक्परिपूर्यं च ।
सप्तद्वीपाव्धिनगरग्रामायतनमालिनीम् ॥३७
जित्वा णत्रूनशेषेण पालगामास मेदिनीम् ।
एवं गच्छितं काले च वसिष्ठो भगवान्षिः ॥३६
अभ्याजगाम तं भूयो द्रष्टुकामो जनेश्वरम् ।
तमायांतमित ६य मुनिवयं ससभ्रमः ॥३६
प्रत्युज्जगामार्थेहस्तः महितस्तैनंपन्पः ।
अर्थ्यपाचादिभि सम्यवप्जयित्वा महामितः ॥४०
प्रणाममकरोत्तस्मै गुरुभक्तिसमन्वितमः ।

आशीर्भिर्वेद्धं यित्या तं वसिष्ठः सगरं तदा ॥४१ आस्यतामिति होवाच सह सर्वेर्नरेश्वरैः । उपाविशत्ततो राजा कांचने परमासने ॥४२

स्वर्ग में गये हुए पिनाजी के पूर्व में परिभव से यह सगर अरयस्त इन्द्र हुए थे और फिर दिनिवजय करके एक छत्र समय बसुधा पर इसने मनुशासन किया था।३६। उसने जिस प्रतिशा को किया था उसको अच्छी तरह परिपूर्ण करके ही छोडा या । सपस्त गण्डों करे जीतकर सातों द्वीप और सागर से युक्त नगर ग्राम और भायतनों की माला मेदिनों का पालन किया था: इस रीति से अब कुछ कड़ल स्थनीत हो गया था तब सगवान् विसिक्त अपृष्यि ने वहाँ पर पदार्थण किया या।३७-३८३ उस राजा को पून: देखने की कामना वाले अप्रविवहाँ पर समागत हुए थे। औसे ही वहाँ पर पदार्पेष करते हुए ऋषि का अवस्थेकन राजा ने किया था वैसे ही सम्भ्रम के साथ राजा ने अपने हाथों में अर्थ-सामग्री ग्रहण कर तुरस्त ही उनका शुभ गमन किया या उस समय में असके साथ अन्य सभी नृप विश्वमान वे। महामति मृप ने अधि-पाध आदि समग्र उपचारों से मली माँति उन ऋषि-बर का अचन किया था।३१-४०। गुरुदेव की भक्ति से मुक्त होकर उनकी प्रणाम किया या: उस समय में बसिष्ठ जी ने की आशीर्व करों से सगर का मर्धन किया था।४१० मृति ने राजाको जाजादी थी कि आठ बैठ आइए तब फिर सब नृपों के सहित राजा सुवर्ण निर्मित आसन पर अपनिष्ट हो। मये थे। ४२।

मुनिना समनुजातः सभावं सह राजभिः।
आगनस्तु नृपश्रेष्ठमृपासीनमृपह्नरे ॥४३
उवाच म्रुण्यता राजां भनेमृद्धारं वचः।
बस्छि उवाच—
कुणलं नमृ ते राजन्याह्येध्वाभ्यंतरेषु च ॥४४
मिष्ठवभारयवर्षेषु राज्ये वा सकलेऽधुना।
दिष्ट्या च विजिताः सर्वे समयबस्त्वाहना ॥४५
अयरनेनेव युद्धेषु भवता रिपयो हि यत्।
दिष्ट्यारूडप्रतिज्ञेन मम मानयता वच ॥४६
अरयस्त्यक्तधमणिस्त्यया जीवविस्तिता।

त्यस्थितिस्येत राञ्जेत् पृत्तिस्थितये च्छ्या ॥४७ गतस्थवाह्यसम्बद्धिस्यशृण्य चच् । जित्रदिस्मारस्य भूषा श्रत्या स्वा नगरस्थितम् ॥४० प्रीन्याह्यसम्बद्धो इष्ट्रसिद्ध स्वी राजसन्तम् । स्वित्रिक्षाच्यान् विस्टिनैक्याच्या

अब मूजियर ने अपनो आज्ञा भ्रद क्षी भी तो नृप गानीओं तथा अर्थिक तथा के सिह्द मूर्ति वें ही समीप में नी वें की आर उपाधित हो सपे दो १८२) बहाँ पर यस्तर नपीं का सम्हाय श्रवण वार पदा या नभी मनिवर ने क्रीरे से क्ष्मण कान्य बचन राजा से कहे थे। वस्मिक्क की ने घटा है राजन यादिर-भीतर सत्य कृषल क्षेम तो है त ८ ४४। समस्त मन्त्रिया में 🕶 असात्य दर्शों से अचवा समग्र २०३४ में इस समग्र कुणल तो है न ते यह को धरम हर्ष को सान है कि आपर्न युद्धों में मेला और वरहतों के सदित सब अवन जब्भों का विका ही किसी प्रयक्त के बहन ही माधारण कर्मा द्वारा पराजित मा दिया है । मुझे घड़ी प्रसन्तमा इसकी है कि आउना प्रतिज्ञा पर समारूप होते हरा औ अधाने मेरे कथित बचनों को साथ शिया है। ४४-४६३ आ । ते शत्यों पर विजय पान करके उनको समस्य धर्मों का पान रूप धरे वाले बहु। यर जोवित में रहते बाले छाए दिये हैं। इस मीति स उन सम्बद्धाः जोतः कर आप अस्यो को पराजित करने के बास्ते आगो विश्विषय करने का इस्कार से मंत्रा और बाह है से समृत होकर गय हैं। यह भी बचन मैं । युव क्या है । फ़िर मैं दे यह अवण किया दै कि आप दिश्यिजय व रने वापिय और अपे हैं और अपने हो नगर में इस समय समवस्थित हैं। ४५-४०) व परम यो स राजन् इस्वार्यात् वाल में पीति से ही अपने मिलने के ही लिये यथ पर समागत हुआ है। जैसिनि मृति ने इ.ट. महामृतीय्द विस्तिर और अव इस रीति से कहा था तो नाल जेल्लुपर विख्य पारकाने राता सगर से उनमे रिनेदन किया था। ४६।

हताणि विषयो भूत्वा प्रतिष्ठवाच महागृति ( ५ सगर होता है कुल्ल नत् सहेद महेद नाव संभिया ॥५ कल्याणाभिमाला अबे देव ताख्य मनेदिनश्वाः । सवारायायिक करुषाण मनस्य यस्य संदास् ॥५। उत्य में चापसमाध्य सम्बंतिस्य मृत ।

उत्य मृग्योतो मि स्वायंश्वापना इत ११५६

पत्मां अप्रमित्रपति स्वंयमें व भवाना हो ।

पत्म पात्र नगरान्त्रपत्ति चापति भवाना हो ।

पत्म पात्र नगरान्त्रपत्ति चापति महीक्षित्रम् ५५% ।

नगरा सम्बं प्राप्त सहीक्षित्रम् ५५% ।

उत्य पत्र सम्बं प्राप्त सहीक्षित्रम् ५५% ।

उत्य पत्र सम्बं पत्ति चापत्ति स्वर्णव स्व ।

उत्य पत्र सम्बं पत्ति चापत्ति स्वाद्यस्य ।

पत्र पत्र प्रमाण प्रान्य स्वाद्यस्य ।

पत्र प्रमाणमपि प्रान्य स्वाद्यस्य ।

प्रमाणमपि प्रान्य स्वाद्यस्य ।

प्रमाणमपि प्रान्य स्वाद्यस्य ।

्वसम्बद्धितः सम्यक्ष्यस्यगरेण महासूनि । छ ५

रणाह्ययाम् जोङ्गकर् महामुनितासमर न उत्तर दिश्यकः। मगर ने पता ह सहया अना सवज पुण्य है इसमे जिल्ला राग साहय निरो है ४०) विस्तसूच स्वतः का निरन्तर हो पाउन्य महागुष्य है ३,४ र प्रामाण का ध्यान रक्षा दलते हैं उस से का सले और कहा देखा सणार्विष्ट्रा अयोष्ट्रिय इत्र अलग्दा भारता च्रता है। गत मुद्रक विद्रिक समझा सकत है। मैं वा उदाव प्रक्रिक अपूर्य है। साज्ञ हा गवा है और अब अधन र मस्त वार्यास सरल स. सनः 💷 🥫 • ४ हं एउच द मुख्यक 'आयु जास्यम दा मुखका अपा। दका उसन के निए सहाँ प्राथ के इ.जीर ना आपने विशिधारों पर वि. प. रादि प्राप्त के क की बात मञ्जरी कही हैं। इस एक सभी युष्ट वसा ही विधायया है। उन्हें ५२ सर्वे आपोर्ग हो अनुरस्या से हुआ है। से स्वय हो इस कान पर भारता है चिकार प्राक्ष प्रमुशो पर जा की मैन विजय प्रान की है। उत्पाद र ही प्रसाद में हर हज है। इंटर नहीं चारिस अब चार देनुंख । हाहने चाहर पर्यातर करने धरोरे जैसे संबंधार न है जा कामरा प्रस्तारे बस-को सक्ता आप जना महानुष्य हो किया। रहहें 🔑 लाव् . होषिता का अनुस्प भी कल प्रति र िए ही हुन है। वे सर्वे पूज न रहा-–इस रीति से राजा सुगर के द्वारा एक महारू निवा ५० दर जिला गया चा ।

अस्यनृताय त भृत प्रजानम निवाधमम् । विमय्त तु गते राजा सगर प्रीतमानस ॥५७ अयोध्यायामिनवसम्प्रणणासास्तिसारं भृषम् । भावध्यां सम्प्रताभ्यां चपणीलगुणादिनि ॥५६ बृभुके विषयानृत्यान्यथाकाम यथासृत्यम् । सुमतिके िनी चोभे विकसहरनावृत्रे ॥५६ कपौदार्यगुणोपेने पीनवृत्तपयोधरे । नील कु चितकेणाद्ये सर्वाभरणभूषिते ॥६० सर्वेनदाणसपन्ने नवपौजनगोजरे । प्रिये सन्तिहिते तस्य नित्यं प्रियहिते रते ॥६१ स्वाचारभावचेष्टाभितंहनुस्तुस्तन्यनोऽनिणम् । स चापि भरणोत्कर्षप्रतीतास्मा महीतति ॥६२

फिर वह युनि नृप सगर से आजा प्रहण करके अपने अर्थन को अले नये थे। बलिश भूनि के नमन कर जाने पर राजा के मन में परन हवं हुजा था ।५७। वह राजा फिर अधाध्या पुरी अपनी राजधानी में निवास करता बा और उसने समस्त भूमण्डल पर प्रजासन किया था। दोनां भार्याओं को भी अपने पास में रखना था भो रूप साथव्य, भीत स्वभाव और गुण गण आदि से मूक्षम्परम भी ।५३६ उस राजासगर ने प्राप्य विषयों के सुवाका पूर्ण अपनी इच्छा के अनुकप हो उपभाग किया था। सुमति और केशिनी ये दोनों ही विकसित कमल के समान परम मुन्दर भुवो बाली वी ।५६। सुन्दर स्वरूप के लाग-लाब इन बोलों पत्नियों में विकाल उदारता भी वी । इनके उरोज युग्म परिष्ठ वृत्ताकर एवं समुन्नत थे। इनके केशपास नीस वर्ण के कुल्बित प्रयान् छल्लेदार परम सुटावने वे । ये सभी जाभरणों से विभूवित रहा करती थीं ।६०। नूनन शौवन के उद्देगम में दिश्वमाई देने काली नारियों में जो गुण गण हुआ करते हैं। उन सभा से य दोना रानियां सुसम्पन्न थी। में दोनों बहुत ही प्रिय भी और शवा राजा के समीप में रहा करती भी तथा नित्य ही अपने परम प्रिय स्वामी के हित काम में रांत रखने वाली मीं।६१। इन योगा के अपने आधारण राजा के प्रति इतने सुन्दर में वे अपने हाब-माच और चेहाओं के बारा निरन्तर ही राजा के मन का बपनी बोद आकर्षित रक्त्या करती थी । वह रावा भी उन दोनों के घरण के उस्कर्ष से प्रसन्त मन भारता गा ।६२।

रममाणो यथाकाम सह ताभ्या पुरेऽवसत्। अन्येषा भवि राजां त् राजणव्दो न चाष्यभूत् ॥६३ गणेन चाभवत्तस्य सगरस्य महात्मनः। अन्योऽपि धर्मं सनत् यथा भवित मानसे ॥६४ राजस्तस्यार्थकामौ तु न तथा वियुलावि । अलुब्धमानसोऽर्थं च भेजे धर्ममपीडयन् ।६५ तदर्थमेव राजंद्र काम चापीडयस्तयो ॥६६

वह राजा सगर उन दोनों अपनी ६२म प्रिय पहिनयों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार रमण करता हुआ अपने नगर में निवास किया करता था। इस भूमि में अन्य राजा के लिए राजा -यह शब्द ही नहीं भा। राजा का अर्थ होना जो राजित (गोभित) होना है। वह अर्थ इसी में घटित होगा है। अन्य अर्थ यह भी है कि यही एक चक्रवर्ती राजा था।६३। इस राजा में ही ऐसे गूण गण विद्यमान थे कि महान् आत्मा नाले इसके लिए ही राजा सब्द अन्वर्ध होता था। इसके मन ने अल्प भी धमं निरन्तर रहा करता था।६४। इस राजा में विशेष अधिक भो अर्थ और काम वंसे नहीं थे जो उसके मन को अधिक समासक्त कर सके। इनना लुब्धक नहीं था कि अर्थ सग्रह में ही व्यस्त रहे। यह तो धंये में कुछ भी बाधा न करके ही अर्थ का सेवन किया करना था। इसमें काम वासना भी उतनी ही थी कि हे राजेन्द्र । जिससे दोनो पहिनयों को सर्वदा आध्यामित करता रहे।६५-६६।

## ।। सगर का और्वाध्यम में आगमन ।।

जैमिविस्वाच--

एव स राजा विधिवन्यालयामास मदिनीम् । सप्तद्वीपवतीं सम्यवसाक्षाद्धमं इवापर ॥१ ब्राह्मणादीस्तथा वर्णान्स्वेस्वे धर्म पृथवपृथक् । स्थापियत्वा यथान्याय ररक्षाव्याहतेंद्रिय ॥२ प्रजापच सर्ववर्णेषु यथाश्रेष्टानुवस्तिन । वर्णाष्ट्वेत्रानुलोम्येन तद्वदर्थेषु च क्रमान् ॥३ न सित स्थितिर बाल मृत्यूरभ्यूपनन्द्रित सर्ववर्णेषु भूषाले मही विशेषत स्थित तर स्फीतान्यपत्तवाधानि तदा राष्ट्रारीय ब्रह्मण । तेष्वस्थ्या बन्ध्या स्थानवर्वे 'यं बतावृत्ता १०५ ते चागस्यण्ड्याम कोषेता विश्वासन । द एकावासम्बद्धिण सूणे स्वरमस्यणास्ति ॥६ ' भ पश्ची द्विचे कणिचश्ची बंशूंच तदी स्विधि । १ ' प नामा स्यक्षणेषु प्रार्थश्यक्षत्वद्धायम् ॥७

अभिनि मृति रेक्ट्रा प्रमासाने सान द्वीपी वाली सदिसा का विधि के साथ परिपालन साक्षात् दुसरे मलिमान् धम के ही समान किया था । १६ अब्याहन इन्द्रिमें वाले अस नुष्यसगर से स्वादान्रूचप बाह्मण अभद भिक्तीवर्णको को अपने असेन अस में पृथक्षुधन् स्थापित कर दियाथा। 🗊 सक्ष ही क्यों में बर भी ब्रंजरकर ध व छ। चर रीति से अपस्य श्रद्धों के अनुवन्ति र ररियालिये जाया अवन्तिस्य में हुए थे उनका भी उसी भौति चार्यों संक्रम से नगादिया या । उन्च प्रणंबासे संनीचंबर्णवाला मधो में का समृत्यन्तं पत हैं है . उत्तरिस मृद्धि वाले होते है । इसके विषरीत लिविय से बोह्मकी अदि में समें पेरू दिलाम हैं जिसका शास्त्र में सर्वेशा नियंदातं ३. बृद्ध माना विभा के जीवित एंद्रने पर असा सुपाके राज्य से याजक की भृष्युनेहीं हुआ। करता यो । यह बात उस महीपति के सामन करने पर सभादर्शों में हुआ करता था 🔾 उस समय स राष्ट्र पूणनया बाधा रहिन आण संदीन धिवसि निस्तृत कि । ' प्रन' राष्ट्री में अर्गणन जनपद च जिल्लो चारो वर्णा के मानद रहा करने थे ५। उस **न्प के प्र**शासन करने पर सर्वेट दणो सः बहुद अधि ६ अ। शास गृह थ लक्षा विभक्त रूप ग सख्या र्िनस च ही कृत अन्यास थ ↓ इतालगा**समय धा**कि इस भूमण्डन में काई। या द्विज एसा चर्याया जिसका कोई। ब्राध्यम न होये। ब्रह्मचय गाहरूद्य कार्यास्थाओर परकास १ सार ही अध्यम ये। सभी वणा की प्रजाश में जान्या अरम्म हुए है । समा निष्फ्ल न होकर फल दरेग विति हुआ करने थे।७।

स्वधिचतात्यव कर्माणि प्रारमत व मानवा । पुरुपाक्षपपन्नःनि कर्माणि च तदा नृणाम् स⊏

सर्वस। संदर्भ भारता संअपने जानी समृद्धित पर्सपे उन्हों का प्रारम्भ हिला रेने थे। पुत्रजील से सहत्वा के स्वयो कुम पहिमाध से र मत्पत्त हुता कर र 😕 🖫 त्रेगर प्राम-वृज्ञ और काकर संज्ञ सहत्सवा स सन्युक्त व । उनसे सनो सानव परस्पर से एक दूसर के दिये करन को कामनायाले य और सरलं मनो में तीने राजा प्रक्रिस की भावना विहासक्त रह तरते. यह है अस गन्य से प्रजानों से कोई की सन्ध्य एसर कही दिखाई पेड गामा कि जो ि। इत⊸अभिजस्य देगद्र-जुलाद्वि पुथक श्रुपका कपण होते तो । सुस्रहा है कि किसा का प्रकार से टीवता सा खिल्लना आदि नहां की 10० इस काल में सभी जन ऐसे थे जा दूसरों के ,मणो का ब्लाया जानकर परम हमित हुआ। करते ये तथा अपना में सम्पर्क करे कृष्णिकाइकारकच। युग्च च सभी मानव सदियान व्यम्त से समाहते और जाने ६.४ कुरुत्तर्गमें उनकी निन्य ही प्रणत भावना रहा क्दर्नायो , सभी अन्दूसर क इस्हैं से हरा उस्म के सब लीम । तरेलार प्रध्न हारची सहीत रखन वाज वाज वाज वातू प्ररक्षी गामिता का नाम भी पर्देश स्वयं स्वागाध्यक प्रसाद वीके समय संविक्तनमा िरापाट और सभा उसे से पराधक रहा वरते थे। १५ उसे श्रासिक सूप व शासन काल में सभा जाज सभा आर अ.क्नित प्रथान् प्रम पान के आस्तान च । मानन वाले रा अपने प्रकार संआवत महा पर संगय नाय के कासन माइस प्रकार के यब व्यापुण हो महानागः। ठाव-टो र ससय पर अनुबन्ध न

किया करती थीं और सम्पूर्ण भूमि नदा ही आली और सस्य की बहुलता कासी की। अवस्ति धान्य परिपूर्ण वा ११३-१४।

बभूव नृपनादूर्वे तस्मिन् राज्यानि गासति ।।१५ यस्याष्टादशमञ्जाधिपतिभिः सेवार्यमञ्चागतैः प्रक्यानोरपराकमेन् पणतैम् द्वीभिषिक्तः पृथक् । सबिष्टे मंणिबिष्टरेषु नित्रामध्यास्यमानाऽगरे. शक्रम्येव विराज्ते दिवि सभा रत्नप्रभोद्भासिता ॥१६ मकेतादपर्यातराभ्युपगमाः सर्वेऽपि सोपासनाः कुत्वा सैन्यनिवेशनानि परित पुर्या पृथक् पार्थिया.। द्रप्टुकांक्ष्यतराजकाः सतनया विजापयतो मुहु-इस्मिरेव परेण्वराय सुचिरं वत्स्यन्तमतः पुरे ॥१७ नमन्तरेंद्रमुक्टश्रेशीनामतिधर्पणात् । किणी हतौ विराजिते चरणौ नेस्य सुयुजः ।।१० सेवागतनरेंद्रौषविनिकीर्णे समंतत । राने भौति सभा तस्य गृहा सोने दवी यथा ॥१६ एक सं राजा धर्मेण भानुवेश विखामणि.। अनन्यभासनामुर्वीमन्वभासदरिदमः ॥२० इत्य पालयत पृथ्वीं सगरस्य महीपते.। न चापपान मृत पुत्रमुखालोकनञ्जिता ॥२१

जन बहु राजगादूं में इस भूमि पर शामन कर रहा वा उस समय
में भूमि धान्योत्पास करके सबको सुन्नी करता था। १५। जस राजा की समा
रस्तों की प्रभा से उद्भासित न्याँ में इन्हें को समा के ही समान मोमा है
रही भी जिसमें अठारह मण्डलों की अधिपति राजा की संवा के लिये समागत हुए विकास वे। इनके अतिरिक्त मूर्योगिविका सेक्झों ही नूप पृथक्
विराजनान ये जिनके विजास पराक्षम प्रक्यात चे—जिस समा में प्रक् मण्डित आसनों पर नुपग्य ऐसे ही सस्थित ने जैसे देवगण निरन्तर इन्ह है बकी सभा में समय स्थित रहा करते हैं। १६। वे सभी नूप सक्कृत से ही
अध्य विवयों का बात याम कर लेने वाले अपन-अपने उपायनी को साथ में
जिये हुए वे और उन पायिनों ने जस पुरो के बारो ओर अपनी सेनाओं का
पृथक् निवंशन कर दिया था। राजा सगर उस समय में अस्त पुर में वे तो
में भूप गय अपन पुत्रों के सहित राजा के दर्शन करने की इच्छा बासे थे भीर द्वार पर स्थित द्वारपालों के द्वारा खारम्बार बहुत काल पर्यस्त राजा को विश्वापन करत हुए स्थित व 1१७। उस राजा सगर के चरण युग्य समान्यत नृपों क मस्तक सुकान से उनके मुकूटों से रत्नां की अतिवृद्धि होने से किणीकृत हो गये थे अर्थात् रश्नों के कण उन पर बिखरे हुए वे जिससे एक अद्भुत बोभा हो रही थी। १९६३ नृप की सेव। करने के लिए जो नृपों का समुदाय वहीं पर समागत हुआ वा उनके द्वारा सभी और बिखर गये रत्नों से उस सगर की सभा ऐसी जो कित हो रही थी जैसे बन्त और सूर्य के प्रकास में गुहा विसान हुआ करती है। १९६३ इस रोति से अरियों का वमन करने वाला सूर्य वस का खिरोमणि वह नृप धर्म से इस मूर्मि का जो किसा भी अन्य के सासन में न होकर इसी नृप के प्रणासन में ची मामन किया करता था। २०३ इस प्रकार से पृथ्वी के पालन करने जाने राजा सगर की चत्कांका अपने एक पृत्र के मुख का अवलांकन करने जो हुई थी क्यों कि उसके कोई भी पृत्र उत्पन्त नहीं हुआ था। २१।

विना ता दु खितोऽन्थयं चित्रयामास नेक्षा ।
अहो कष्ट्रपृत्रोऽहमस्मिन्थमे ध्रुव तु यत् ॥२२
प्रयाति न्नमस्माकं पितर पिडविष्णवम् ।
निरयादिष सत्पृत्रे सजाते पितरः किल ॥२३
प्रोत्या प्रयाति नद्गेहं जातकर्मकियोत्सुका ।
महता सुकृतेनापि संप्राप्तस्य दिवं किल ॥२४
अपुत्रस्यामरा स्वर्गे द्वार नोद्घाटयति हि ।
पिता तु लोकमुभयो स्वर्लोक तत्पितामहाः ॥२४
जेष्यति किल सत्पृत्रे जाते वशद्वयेऽपि च ।
सन्पत्यतयाऽहं तु पृत्रिणां या भवेद्गतिः ॥२६
न ता प्राप्स्यामि वं नून सुदुर्लभतरा हि सा ।
पदादंद्रात्किलाभिन्नमृद्ध राज्यमखदितम् ॥२७
सम यत्तदपुष्यस्य याति निष्फलनामिह ।
इदं मत्पूर्व ग रेव सिहासनमधिष्ठितम् ॥२६

पुत्रोत्पांत के विना वह अत्यविक दु. जिल रहा करना था और अनेक प्रकार से उसने चिन्तन किया था। अही ! बड़ा ही कष्ट है इस वंज में मैं बिना पुत्र वाला है। यह परम झूब है कि मैं बड़ा भाग्यहीन है ।२२। निज्ञय ही हमारे पितृसण पिण्डदान के निर्मान को नाम होंगे पिद सहयुक्त जनम्म सहेण में रे लेना है ना फिर ने नरक में भी निर्मान अथा करते हैं। ये प्रीति में नानक में में मानक मुक्त हाकर उसके घर में प्रेयाण किया करते हैं। ये प्रिक्त को है में मानक पृथ्य उन्होंने किया हा ता एसके प्रभाग में में स्वयं को प्राप्त होंने हैं। इस पृथ्य के प्रभाव में रेवां ने हार कि हो पहेंचा पाता है और फिर पुग्यन के लिए देवाण स्वयं कि देवां को हार कि ही पहेंचा पाता है और फिर पुग्यन के लिए देवाण स्वयं कि देवां को हो में अपने करना हैं और अवदर अवेश नहीं कर पाता है। पिता मो देवां को हो में अरेग समझे दिलाभह स्वर्ण नक मा दोना होने में सरपुत्र के मानुष्यन हो गयर हो क्या प्राप्त करणा में ला मन्तान हीन होने में प्रभाव मानकों की ना पाता हानी है नमका में निक्चय दी प्राप्त नहीं कर ने मानकों के प्रभाव होती है नमका में निक्चय दी प्राप्त नहीं कर ने प्रभाव प्रमुख साक प्रमुख राज्य भी क्या हो है। प्रभाव हो मान स्वयं कुछ प्रश्रीन मेरा यह सब कुछ प्रश्रीन मानुष्य राज्य भी क्या हो है। ए। यह राज्यासन जिस पर मेरे पूर्व प्रभाव निक्य हुए से मन न्या ही है। व

अपृत्यत्वतः साध्यं च पराकीनत्वसंग्यतः ।

सम्मादाविश्वसम्ह स्त्यः च भूनिकृत्यवम् ॥ वद्

प्रमादयिष्ये पृत्रायान्य स्विभ्याः सहित्राध्युत्यः ।

यत्वा तस्मे ६ अपृत्रत्व विदिश्यः महात्मन ॥ ३०

स प्रद्वध्यति तत्वव्यं करिष्यः नाव स त्यः ।

पि स्वित्यः अनुसा सवरा राज्यसम्ब ॥ ३१

इत्यपः पृत्यविद्वाजनातुर्गोविश्वसः पनि

स सन्त्रिपयरे राज्य प्रतिष्ठाप्य ततो वनम् ॥ ३६

प्रययो रवमारुद्धः भार्याभ्याः सदितो सृद्धाः ।

गणम रवपोषणं संघनाद्वानिक्षकिम । १६३

स्त्रिद्धान्यां वर्णयनात्वानिक्षिति ।

शिद्धान्याः दर्णयनात्वानिक्षानिकिमि नेक्षणान् ॥ ३४

अणम् वस्त्रान्याः पनायनपराक्ष्यः ।

गानपुष्यस्थान्याः पनायनपराक्ष्यः ।

गानपुष्यस्थान्याः पनायनपराक्ष्यः ।

गानपुष्यस्थान्याः पनायनपराक्ष्यः ।

गानपुष्यस्थापनात्वानिक्षां सदिताऽनवः ।। ३५

जाब मरे वाई पुत्र ही नहीं है नाइस सिहासन पर भविष्य में कीन बैडना खरे दूस का निपार है यह संजान किसी दूसर की ही अबीनता रमें चचा जानगा। इसलिए मैं अब और्व मुन्त के समीय में जाकर उसमें ही यह प्रायंना करूँ। २६। इस समय में दोनों अपनी पत्नियों के सहित वहां पहुँच कर उन महानुनि की प्रसन्न करूँ गा। वे महाने आत्मा वालें महानुक्त हैं वहां नाकर अपने पुत्र होनता के विषय में उनमें विशेष निवेदन करता ही उचित है। ३०। वे इसके लिए जो भी कुछ उपाय बतलायोंगे वह सभी में करूँ गा इसमें तिनक भी भागय नहीं है। तू पंश्वेष्ठ सगर ने ऐसी विशार अपने मन में किया था। हे राज़न ! इसलिए कृत्यों के जातों उस तू प्रसार ने औव महामृत्ति की गत्निय में गमन करने का निश्चेष कर लिया था। उसने जो परम श्रेष्ठ मन्त्री था उसको राज्य के प्रशासन को भार मौंपकर फिर बन में चल दिया था। ३१-३२। बड़ो प्रसन्तता से अपनी दोनों पहिनयों को साथ में लेकर रथ पर समारुद्ध हो गया था और नहीं से खल दिया था। जिस गाय में उसका रच चला है उसका ऐसा महान घोष हुआ था कि सब्दों को मेचों की गान ना की जंका हो। गयी थी। ३३। मार्ग के समीद में सगूरों ने एकट के होकर उसकी देखा था। राजा भी उन स्विमित ने जो बाले मयूरों को ओर सकत करकी अपनी पत्नियों की उनकी इस तरह से दृष्टि करने को विश्वात जा रहा था। ३४। उन बन्य मयूरों रो एक क्षण तक तो कार की और अपने पुत्र किये थे और फिर ने यहाँ से पलायन करने में तन्तर हो गये थे। राजा भा उस बन पे विविध भांति के पुष्पों से और फलो से लड़े हुए बुओं को अवलोकित करके अत्यन्त प्रसन्त हुआ श्रम कार में लड़े हुए बुओं को अवलोकित करके अत्यन्त प्रसन्त हुआ श्रम कार से अत्यन्त प्रसन्त हुआ श्रम कार से अत्यन्त प्रसन्त हुआ श्रम कार से अत्यन्त प्रसन्त हुआ श्रम कार हो।

हुआ सह । ३६। त्रा विकास के स्वाद्भाव के स्व

सरः स्वम्बुजकह्लरकुमुदोत्पलराधिषु । शनैः परिवहन्मंदमारुतापूर्णदिङ्मुखम् ॥४२

वह अरण्य वृक्षों से बिरा हुआ या जिनमें अनेक अम्लान पूष्प ये— स्वादिष्ट फल वे और हरी-हरी घास वाली भूमि थी तथा बहुत धनी सुस्निश्च पत्रीं की छाया से सब बुक्ष संयुत थे।३६। वहाँ पर सभी ओर कानों को श्रवण करते में परम श्रिय लगाने वाली आख्र वृत्रों के कोमल पत्रों के खाने से स्निग्ध कण्डों वाली कोभलों को मधुर ध्वति बी इससे वह वन संपुष्ट हो रहा था। ३७। उसमें सभी ऋतुओं के कुसुभ खिल रहे थे जिन पर भ्रमर गुञ्जार करते हुए झूल रहे थे। बहुत सी लताएँ बुमों से लिपटी हुई वी जो अपने ही प्रमुतों के गुच्छों के भार से नीचे की ओर झुक रही थीं।३=। वह महारण्य ऐसा ही सुषमा सम्पन्न था कि वहाँ के वृक्षों पर सैकड़ों वानरों के झुण्ड बैठे हुए थे और उस जन में उत्मत्त णिखी-सारङ्ग भ्रमण कर रहे थे तथा पक्षियों का कल क्रजन चहुँ ओर हो रहाथा।३६। उस वन में विद्या-घरों की वधूटिया गीत गारही थीं जिससे वह यन मन का हरण करने वालाहो रहाथा। उस परम गहन वन में किन्नर-किन्नरियों के जोड़े सब्बरण करते हुए जोभित हो रहे थे।४०। उस बन में बहुत से सरोबर भे जिनसे चारों और वन चिरा हुआ था जिनका उपान्त सुस्वरी वाले हंस-सारस-चक्रवाक-कारण्डव और शुक्त आदि से समावृत हो रहा या । ४१। उन सरोवरों में कमल-कल्हार-कुमुद और उत्पन्न बहुत अधिक परिमाण में दिक-सित हो रहे थे। वहाँ पर मन्द मारुत के परिवहन से सभी दिशायें पूरित ही रही भी ।४२।

एवं विश्वगुणोपेतमधियाह्य तयोवनम् ।
गन्छन्थेनाथ नृपः प्रह्यं परमं ययौ ॥४३
उपणोताः यः सोऽश्र संप्राप्याश्रममं इलम् ।
भायभियां सहितः श्रीमान्धाहादवररोहं वे ॥४४
धुर्यान्विश्रामयेत्युक्त् वा यंतारमवनीपितः ।
आससादाश्रमोपातं महर्षेभीवितात्मवः ॥४६
स श्रुत्वा मुनिजिध्येभ्यः कृतनित्यकियादरम् ।
मुनि द्रष्टुं विनीतात्मा प्रविवेशाश्रमं तदा ॥४६
मुनिमध्ये समासीनसृषिवृदेः समन्वित्यम् ।
ननाम शिरसा राजा भायभियां सहितो सुदा ॥४७

शतिष्रणामं नृपतिमृषिरौर्वः प्रतापवान् । अपविशेति ेम्णा वै सह ताभ्यां समादिशत् ॥४६ अध्येपाद्यादिभिः सम्यक्ष्जयित्वा महामुनिः । आतिश्येन च वन्येन सभार्यं तमतोषयत् ॥४६

इस प्रकार के गुणों से सुसम्पन्त उस सपीयन का अधिगाहन करके रक के द्वारा गमन करते हुए नृप सगर की परमाधिक प्रमन्तता प्राप्त हुई थी।४३। उपभारत आशय के मण्डल में वहुँचकर फिर की सम्पन्न यह राजा अपने बात से नीचे उतर मबर था। ४४। उस मृप ने सारिथ से कहा था कि इन अववीं को विकास करने दो और फिर भावितात्मा महिष के आश्रम के स्यान्त में पहुँच गया था। ४५। उस राजा ने यह मुनि के शिवमों से सुन लिया थ। कि मुनिवर नित्य क्रिया कर चुके हैं तभी उस विनीत आतमा बाले नृप ने मूनि के दर्शन करने के लिए उस आश्रम में प्रदेश किया या। । ४६। वे महाबुनींत अनेक मुनियों के मध्य में विराजमान थे और चारीं कोर ऋषियों के ममुदाय धहाँ पर सस्थित वे। उसी समय में राजा ने आयाओं के साथ बड़ी ही प्रमन्तना से मुनिवर के चरणों में शिर खुकाकर प्रणाम किया था।४७। जब राजा ने प्रणाम किया का तो प्रताप वाले और अरुषि ने बड़े ही प्रेम से दोतों पत्नियों के सिद्धत उम नृप की 'बैट जामी' यह आजा दी थी । ४८। इस महामृति ने समागत उस अतिथि गुप का भारतीय संस्कृति की संयद्भितारता से अर्घ्य पादा आदि से भली-मौति अर्थन करके भागिओं के सहित उस नृप की बन्य आतिष्य संस्कार से मनी-भाति किया था। ४६।

अधातिश्वोपिश्यांतं प्रणम्यासीनमग्रतः ।
राजानमग्रवीदीवें, अनेम्द्रिक्षरं वच्च ।। ४०
कुशलं नन् ते राज्ये वाह्येष्वाभ्यंतरेषु च ।
अपि धर्मेण सकताः प्रजास्त्वं परिरक्षसि ।। ५१
अपि जेतुं शिवर्गं त्वमुपार्यः सम्थगीहसे ।
फलंति हि गुणास्तुभ्यं त्वया सम्यवप्रचीविताः ।। ५२
दिष्ट्या स्वया जिताः सर्वे रिपयो नृपसत्तम ।
दिष्ट्या च सकलं राज्यं त्वया धर्मेण रक्ष्यते ।। ५३
धर्म एव स्थितियेषां तेषां नास्त्यत्र विष्ववः ।
न तं रक्षति कि धर्मः स्वयं येनाभिष्टक्षितः ।। ५४

पूर्वमेवाहमश्रीषं विजित्य सकलां महीम् ।
सवलो नगरीं प्राप्तः कृतदारो भवानिति ॥१४
राज्ञां तु प्रवदो धर्मा यत्प्रजापरिपालनम् ।
भवति सुखिनो नूनं तेनेवेह परत्र च ॥४६
स भवानाज्यभरणं परित्यज्य मदितिकम् ।
भार्यास्यां सहितो राजन्समायातोऽसि मे वद ॥४७
दौमिनिक्वाच-एबमुक्तस्तु मुनिना सगरो राजस्तमः ।
कृतांजलिपुटो भृत्वा प्राह तं मध्रं वचः ॥४६

इसके अनन्तर आतिच्य और विश्वानित हो जाने पर आगे विराङ्ग मान अरुषि को प्रणाम करने के प्रचान औवं महामूनि ने राजा से धीरे-धीरे मृदु वचन कहे थे। ५०। हे राजन ! आपके राज्य में वाहिर और भीतर सव प्रकार का कुणल-क्षेम तो है न ? और वो धमके साथ अपनी मस्तक प्रजा की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं न ? 19 श आप तीनों वगों को जीतने के लिए उपायों के द्वारा अच्छी तरह से अभिलाया करते हैं न ? अपने द्वारा भली-भाति प्रेरित गुण गण आपके लिये कल दिया ही करते हैं न ? । प्रेरा है न मध्ये छ ! यह तो बड़े ही हर्ष की बात है कि आपने समस्त शत्र औं पर विजय प्राप्त कर नी है। यह भी बड़े ही प्रमुन्तता है कि आत धर्म पूर्वक सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा किया करते हैं। ५३। जिनकी धर्म में ही स्थिति होती है उनको महालोक में कोई भी विष्त्र नहीं हुआ करता है। जब वह भामं जिसके द्वारा अभिरक्षित होता है तो क्या वह स्वयं ही उसकी रक्षा नहीं किया करता है ? अवश्य धर्म उसकी स्रक्षित होकर रक्षा करता है । ५४। यह तो पूर्व में ही मुन लिया या कि आपके सम्पूर्ण इस्ट्यरा ५र विजय प्राप्त करके अपने बज़ के साथ सपन्तीक अपनी, नगरी में प्राप्त हो गये हैं। ५५। राजा वों का तो यही परमश्रेष्ठ धर्म होता है कि इनके द्वारा अपनी प्रजा का परिपालन किया जाता है। ऐसे ही नूप निष्चय ही इस लोक में और परलोक में मुखी हुआ करते हैं। १६। ऐसे राजा आप हैं फिर राज्य के भरण का त्याम करके इस समय में मेरे समीप में

समागत हुए हैं और दोनों परिनयों को भी साथ में लेकर अपर है। राजन ! वया कारण है मुझे आप इस आगमन का जो भी कारण हो बनलाइशे ।५७। जीमनी मृति ने कहा — उस मृति के द्वारा, इस रीक्षि से राजा, से मूछा था तो उस परम श्रेष्ठ नृप सगर ने दोनों करों को जोड़कर उनसे मधुर बचनों

में निवेदन किया शापना केला है। इस का की । इस का